# आनन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्थाविः।

यन्थाङ्कः ९७

# श्रीमजीमिनियणीते भीमांसादर्शने

## अष्टमाध्यायमारभ्य देशमाध्यायचतुर्थवादान्तः पश्चमी भागः ।

श्रीकुमारिक्षमङ्किरिचितदुव्दीकारुय-गारुवागितिकशावरमाण्यसमेतः । सोऽयं पुण्यवचित्रियोधासाविद्यास्त्रवास्त्रवाद्यापकपदाधिष्टितैः 4 मीमांसाविद्वाच १ एटग च्याद्वित्रविद्यास्त्रवाद्यास्त्रवर् णान्तेवासिक्षिरतो च्याद्वीयासिजनसुम्बाक्षास्त्रियः संगोधितष्टिष्णण्यादिना समस्कृतस्य ।

> एतत्पुरुतकं बी. ए. इत्युपपदघारिभिः

विनायक सणेश आपटे

पुष्ठ श**रूयपत्तने** 

श्रीमन् 'महादेव चिमणाजी आउटे ' इत्यिभिधे-यमहाभागतिष्ठा जिते

## आनन्दाश्रममुद्रणाउंधे

आयसाक्षरैर्भुद्रयित्वा भकाशितम् ।

द्यास्त्रिकाहनभक्ताब्दाः १८५५ स्थिम्बाब्दाः १८६२

( अस्य सर्वेऽधिवास राजशामनानुधारेण स्वायत्ताकृताः )। पुरुषभेकादशाधाकपूर्वं स्थकत्यपु ( दे४११ )।

# 

#### यस्थत्रस्थानां सूचीपत्रम् ।

| <del>Q</del>                                                               | मुल्यम     | Ţl  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| X<br>X                                                                     | रू०        | आ॰  |
| *                                                                          | 0          | ६   |
| 🚉 🤰 शास्करप्रणीतभाष्यास्यां संबद्धिः                                       | T: 9       | ६   |
|                                                                            | c          | 8   |
| 😁 🦠 🕒 🕒 🕒 🥳 प्रत्थां अवि पुरातनः । 🔐                                       | 4          | c   |
| ु ुं ांकरभाष्याद्युपेता ।                                                  | 0          | 98  |
| 👸 प्याद्युपेना ।                                                           | 9          | 0   |
| ०.४४,४४०,४४४,४४४,४४४३ हेनगाँकरभाष्यापेता ।                                 | 9          | 8   |
| ्यायुपेता।                                                                 | 9          | ٥   |
| <ul> <li>मृण्डकोपनिषत-सरीकवांकरभाष्यद्यपेता ।</li> </ul>                   | 0          | 90  |
| <b>९० माण्डुक्योपनिषत्-</b> सटीकशांकरभाष्यगौडपादीयकारिकाञ्चेष              | ता । २     | y   |
| १९ एतरेयापनिषत्-सर्राक्यांकरभाष्यायुपेता ।                                 | 3          | 8   |
| १२ तिनिरीयापनिषत्-सटीकगांकरभाष्यायुपेता ।                                  | 9          | ې و |
| <b>१३ तेनिरीयोपनिपद्धाप्यवार्तिकम</b> -सुरेधसवार्यकतं सटीकम                | 1 2        | Ş   |
| १४ छान्दोरयोपनिषत-मटीक्ञांकरभाष्योपेता ।                                   | ч          | 6   |
| १५ बृहटारण्यकोपनिषत्-मटीकशाकरभाष्योपेता ।                                  | 6          | 9   |
| ५६ बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यवार्तिकम्-भागत्रयात्मकम् ।                        | <b>२</b> २ | <   |
| ५७ श्वेताश्वतरापनिषत्—भाष्यदीपिकाद्युपेता ।                                | Þ          | g   |
| १८ सोरपुराणम-श्रीनर्द्वपायनप्रणीतम् । उपपुराणम् ।                          | 3          | ٥   |
| ९९ <mark>रसरत्नसमुच्चयः</mark> -श्रीमद्वाग्भराचार्यविरचितः। वैद्यकग्रन्थः। | 3          | 12  |
| २० त्रीवन्मुक्तिविवकः-विद्यारण्यविरचितः सटीकः ।                            | 3          | 97  |
| २१ ब्रह्ममूत्राणि-सटीकर्णाकरभाष्यापेतानि भागद्दयात्मकानि ।                 | 92         | 0   |
| २२ श्रीमच्छंकरदिग्विज्यः-विद्यारण्यकृतः। टीकाटिप्पणीभ्यां                  | महित:।     | ६०  |
| २३ वेयासकन्यायमालाविस्तरः-भारतीर्वार्थमुनिमणीतः।                           | 9          | 92  |
| २४ जैमिनीयन्यायमालाविस्तरः-श्रीमायवम्णीतः ।                                | 6          | •   |
| २५ मूतमंहिता-माधवक्टवर्टाकंषिता । भागत्रयात्मिका ।                         | 99         | C   |
| २६ हस्त्यायुर्वेदः-पालकाप्यमुनिविरचितः । ू                                 | ૭          | ६   |
| २७ वृन्दमाधवः-श्रीमङ्बृन्दमणीतः । सटीकः । वैद्यकप्रन्थः ।                  | ६          | 97  |
| २८ <b>ब्रह्मपुराणम्</b> -श्रीभद्व्याम्बिरचितम् । प्रथमं महापुराणम् ।       | ६          | 8   |
| २९ उपनिषद्ां समुच्चयः-श्रीनारायणशंकरानन्दरुतदीपिकासा                       | हेत:।६     | 92  |
| ३० नृमिंहपूर्वोत्तरतापनीयोपनिषत्-भाष्याद्येषता।                            | 9          | १२  |

| य्रन्थनाम् ।                                                             | मूल्यः |          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|                                                                          | ₹6°0   | <b>া</b> |
| ३१ बृहदारण्यकोपनिषन्मिताक्षरा-अीनित्यानन्दम्निविरचिता                    | 1 7    | -14      |
| ३२ ऐतरेयज्ञाद्मणम्-सायणभाष्यसमेतम् । भागदयात्मकम ।                       | 90     | 90       |
| ३३ धन्वन्तरीयनिघण्टुः-अधिवन्तरितिरचितः। वैद्यकग्रन्थः ।                  | ६      | 8        |
| ३४ श्रीमद्भगवद्गीता-गांकरभाष्योपेना                                      | २      | 0        |
| ३४ श्रीमद्भगवद्गीता-सरीकगांकरभाष्यांषेता ।                               | ६      | 8        |
| <b>३५ मंगीतरत्नाकरः</b> -गार्ङ्गादेवकृतः मटीक्। द्विभागः। गानगास्त्रम् । | 90     | 8        |
| <b>३६ तेनिरीयारण्यकम्-</b> सायणभाष्यसमेतं भागद्वयात्मकम् ।               | ९      | 9        |
| ३७ तेनिरीयबाद्मणम्-सायणभाष्यसमेतं भागवयात्मकम ।                          | 98     | 6        |
| ३८ एतरेयारण्यकम्-सायणभाष्यमहितम ।                                        | 3      | 0        |
| <b>३९ संस्काररत्नमाला</b> गोपीनाथभटटियरिवता । भागद्दयात्मिका ।           | १२     | 6        |
| <b>४० मंध्याभाष्यममु</b> च्चयः-खण्डराजन्नीरूष्णपण्डनादिपणीतः।            | Þ      | 0        |
| ४१ अभिपुराणम्-महर्षित्यासप्रणीतम् । महापराणम्                            | 4      | 8        |
| ४२ तेनिरीयमंहिता—सायणभाष्यम्भेता । भागनवकात्मिका ।                       | ४८     | 90       |
| <b>४३ वयाकरणमिद्धान्तकारिकाः</b> —भद्राजीदीक्षितकृताः सटीकाः             | •      | 92       |
| ४४ श्रीमद्भगवद्गीता-पेकाचभाष्यसँगता ।                                    | 9      | 6        |
| <b>४५ श्रीमद्भगवर्दाता</b> -मधुस्यनश्रीधरकतरीकरिता।                      | 4      | 8        |
| <b>४६ याज्ञवन्क्यस्मृतिः</b> -अपरार्क्छनटीकासहिता भागद्वयात्मिका ।       | 93     | 0        |
| ४७ पातञ्जलयोगसूत्राणि -भाष्यवृत्तिभ्यां समेतानि ।                        | 3      | ø        |
| ४८ स्मृतीनां समुच्चयः-अङ्गिरःप्रमृतिसप्तविंगतिस्मृत्यात्मकः              | 14     | ۰        |
| ४९ वायुपुराणम्-महर्षिव्यासमणीतमः । महापुराणमः ।                          | 8      | 92       |
| ५० यतीन्द्रमतदीपिका-र्शानिवासदासकृता । प्रकागरीकोपेता                    | 19     | 8        |
| <b>५१ सर्वद्श्नमंग्रहः</b> -माथवाचार्थप्रणितः।                           | ٦́     | ۰        |
| ५२ श्रीमद्रणशासीना-नीटकण्टकतरीकांपेता।                                   | २      | ٥        |
| <b>५३ सत्याषाढश्रोतसूत्रम्-</b> सत्याषाढविरवितं भागद्शकात्मकम् ।         | २८     | 4        |
| ५४ मत्स्यपुराणम्-श्रीमद्देपायनमुनिप्रणीतम् । महापुराणम् ।                | ६      | ۰        |
| ५५ पुरुषार्थचिन्तामणिः-आठवलङ्ग्युपाह्नविष्णुभद्दकतः।                     | 8      | o        |
| ५६ नित्याषोडिशकार्णवः-भास्कररायोजीवटीकासहितः ।                           | ३      | 6        |
| ५७ आचारभूषणम् – हिरण्यकश्याहनिकमोकोपाह्वन्यम्बककतम् ।                    |        | ६        |
| ५८ आचारेन्दुः-माटङ्ग्युपाह्वत्र्यम्बकविरिचेतः ।                          | 8      | Q        |
| ५९ श्राद्धमञ्जरी-केळकरोपाह्वचापृभद्दविराचिना ।                           | २      | 0        |
| ६० यतिधर्ममंत्रहः-विश्वेश्वरसग्स्वतीकृतः।                                | 9      | 33       |

| <b>श्र</b> न्थ | नाम ।                                                     | ंमृल्यम् | []         |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------|
|                |                                                           | ₹₫       | आ॰         |
| દ્વ            | गातमप्रणीतधर्मसूत्रम् –हरदत्तकतरीकासमतम् ।                | રૂં      | 6          |
| ६२             | र्इशकेनकठप्रश्नमुण्डमाण्डूक्यानन्द्वह्रीभृगृपनिषदः-स      | हीका:२   | C          |
| ६३             | <b>छान्दारयापनिषत्-</b> रङ्गरामानुजावरचितप्रकाशिकांपेता । | ३        | 92         |
| ६४             | वृहदारण्यकापनिषत्-रङ्गरामान्जविरचिनप्रकाशिकापेता          | 1 3      | 8          |
| Ęų,            | शाह्वायनबासणम्-कग्वेदान्तर्गतंबाष्कलजाखीयम्।              | 9        | 8          |
| દદ             | काच्यप्रकाशः-उद्यानयुनप्रदीप्सहितः ।                      | દ્       | 8          |
|                | बस्चमूत्राणि-दीपिकासमताति ।                               | 8        | 4          |
|                | वृहद्वसंहिता-नारद्पश्चरात्रान्तर्गता ।                    | 3        | 93         |
|                | ज्ञानार्णवतन्त्रम्-ईथरपाकम् । तन्त्रजास्त्रमृत्यः ।       | 3        | 8          |
|                | स्मृत्यर्थसारः-श्रीधराचार्यविर्गचनः ।                     | 3        | 90         |
|                | बृहद्योगतरङ्गिणी-विमञ्जमद्विगचिता भागद्वयापता ।           | ) o      | 9 <b>२</b> |
|                | परिभाषनदुर्शस्य र:- वैद्यनाथ कृतगदा स्वर्धाकायतः ।        | )        | ٦٦<br>Ę    |
|                | गायत्रीपुरश्चरणपद्भितः-अभिन्छकगचार्यविर्गचना ।            | 9        | · ·        |
|                | द्राह्मायणगृह्ममुत्रवृत्तिः-मदम्बन्दपर्णातः।              | 1        | 6          |
|                | ब्रह्ममूत्रभाष्यार्थरत्नमातः। - गत्रक्षण्यविर्वितः।       | ģ        | Š          |
|                | <b>ईशकेनकठोपनिषदः</b> —दिगभनसन्नचरक्षतव्याख्यासम्बार ।    | ٦        | 9          |
|                | वेदान्तमूत्रमुक्तावालिः-त्रसामन्द्रगरम्वतीविर्यचना ।      | २        | Ę          |
| 30             | त्रिस्थलीसंतु:-नागयणसद्दिर्यचन: । .                       | ŝ        | 9 3        |
|                | छान्दोरयापनिषत्-मिनाक्षराव्याख्यासमना ।                   | ર્       | •          |
|                | वाक्यवृत्तिः-श्रीमच्छंकरावार्यकृता सटीका ।                | G        | G          |
|                | आश्वलायनश्रोतमृत्रम्-नारायणकृतवृत्तिसमतम् । ,,,,          | 8        | 33         |
|                | ब्ह्मसूत्रवृत्तिः-हरिर्दाक्षितविराचना ।                   | २        | હ          |
|                | संक्षेपशारी कम्-व्याख्यामहितं भागद्वयापेतम् ।             | ९        | 1          |
|                | अद्वेतामोदः-अभ्यंकरोपाद्धवासुदेवशान्त्रिपणीतः ।           | २        | G.         |
|                | ज्योतिर्निबन्धः-शूरमहाठश्रीशिवराजविगचितः।                 | 3        | 34         |
|                | विधानमाला-भीनृतिहस्यद्विराचना ।                           | 8        | 8          |
|                | अमिहात्रचन्द्रिकाकिंजबडेकरापाह्यवामनशास्त्रिकृता।         | २        | 18         |
| 70             | निरुक्तम्-दुर्गाचार्यकतवृत्तिसमेतम् । भागद्वयात्मकम् ।    | ५६       | Š          |
|                | काच्यप्रकाशः-सकेनाव्यटीकासमनः।                            | 3        | Š          |
| <b>~</b> 0     | शङ्कायनार्ण्यकम्-ऋग्वदान्तर्गतबाष्कलकास्त्रीयम्।          | 0        | 3          |

## आन-दाश्रमसंस्कृतग्रन्थावांलेः।

यन्याङ्कः ९७

# श्रीमद्रीमिनिमणीते भीमांतादर्शने

#### अष्टमाध्यायमारभय देशमाध्यायचतुर्थवादान्तः पश्चमी भागः ।

श्रीकुमारिलम्हितिकाचेन्द्रुपर्शकाख्यकाख्यामहितकाबरमाण्यसमेतः । सोऽयं पुणापत्तनीयमीमांमाविद्यालय घ्यापकपदाधिष्ठितैः 'भीमामाविद्वान् ' पद्मान्यपर्शक्त 'वैयनायशास्त्रिवरः णान्तेवासिमिक्ते थेन्लु य मान्यित्रनमुख्याश्रास्त्रिभिः सभोविताष्ट्रपण्याद्वनाः सम्लेक्कवयः।

ष्तत्युम्तकं

षी. ए. इत्युपपद्धारिभिः

## विनायक गणेश आपटे

इत्येतैः

पुष्यास्वयसने

श्रीमन् 'महादेव चिमणाजी आपटे 'इत्यिभिधे-यमहासामप्रतिष्ठापिते

## आनन्द।श्रममुद्रणाख्ये

आयसाक्षरैपुद्रियत्वा प्रकाशितम् ।

शालिनाइनेशकाब्दाः १८५५ क्षिस्ताब्दाः १९३३

( अस्य सर्वेडाधिकारा राजशासनानुसारेण स्वायत्तीकृताः )। पृस्यमेकादवाणकयुनं रूपकत्रत्रयम् ( ३४११ )।

### टुप्टीकासहितशाबरभाष्यसमेतं

# श्रीमज्ञीमिनिप्रणीतं मीमांसादर्शनम् ।

#### अथाष्ट्रमाध्यायस्य प्रथमः पादः ।

( विशेषातिदेश गतिज्ञाधिकरणम् ॥ १ ॥ )

## ि १ ] अथ विशेषलक्षणम् ॥ १ ॥ प्र० सू०

एवं तावत्सप्तमेनाध्यायेन सामान्यतोऽतिदेशलक्षणमुक्तम् । आविदितथर्मकेष्वेन्द्राग्नादिषु कमसु विहितधर्मकेभयो दर्शपूर्णमासादिभयो धर्मा आतिदिश्यन्त इति । तत्र चिन्ता भवति । किमकिस्मन् कर्मणि सर्वकर्म-सु धर्मातिदेश उत्तेकस्मादिति । अविशेषान्सवेभय इति प्राप्तम् । एकेन तु निराकाङ्क्षीकृतं कर्माण दितीयधर्मभाष्तौ किचिन्कारणं नास्ति । सत्यम् । तदेव तु न ज्ञायते । कस्मिन् कस्येति । तदेव विशेषलक्षणं

किमेकिस्मिन्कर्भाण सर्वकर्ममु बर्मातिदेश इति । एकस्मिन्कर्माण ये धर्माः समाम्तायन्ते ते सर्वकम् व्वतिदिश्यन्त उताहो नैकस्मात्सर्वकर्मस्वतिदेशः । एतस्मिन्यन्थार्थं न्यायो न विरुध्यते । परम्तु प्रन्यो न संबध्यते । इतरेणं, बंधन्कस्या विकृतो सर्ववर्मातिदेश इत्ययं पत्त आश्चितः स्यासंदर्मस्तर युज्यते, एकेन विध्यन्तेन निराकाङ्कीकृते द्वितीयम्य प्राप्तिनोस्ति । अयेकस्मिन्कर्माणे सर्ववन्मातिदेश इत्ययं पत्तो निराकृतः ।

अथ कस्मादुमे इतिकर्तव्यत न प्रवर्तत, ' भिर्मा विश्वतिषेवात् ' इति सुत्रेण निराक्ष-तोऽयं पक्षः । एकया निराकाङ्कीकृते द्वितीया न पवर्षते । प्रमाणामावात् । तस्मा-रसर्ववर्मातिदेश इति निर्मूकोऽय पत्तः । ईटराः संस्यये युक्तः---किमनियमेन यस्य कस्यचित्सकाशादितिकर्वव्यता प्रवर्षते, उतास्ति कश्चित्रियम इति । तत्रानियम

१ सर्वकमेन्यः — रा० । २ परस्तु अन्य — एक्ने विराक्ताङ्काः वे द्रायाशुपारेत्तनमाध्य-अन्य इत्यर्थः । ३ इनंदण-संशयधन्यनति शेषः । ४ ने क्रमादितन्नेनं, किर्यक्रमादवेत्यर्थः । ५ अवसेति इति---वेदाव्यति वृहणम् । ६ ( अ० ७ षा० ६ अ० १ स्० ६ ) । ७ निम्लः —िनराकरः णामई इत्यर्थः ।

वक्तव्यमस्मिन्न स्पेति । तदिद्यमध्यायादौ मतिज्ञायते । अथ विश्वेषस्रस-णमिति । अथेदानीं वृत्तात्सामान्यातिदेशस्यणादनन्तरं विश्वेषस्यशं वक्ष्यामः । तदुच्यमानं यथाकालं वोद्ध्व्यामीति ॥ १ ॥

(साहरयविशेषेण नियतप्रकृतितो धर्मातिदेशाधिकरणम् ॥ २ ॥)

तदेतत्संक्षेपेणैवोच्यते---

[ २ ] यस्य लिङ्गमर्थसंयोगादिभिधानवत् ॥ २ ॥ सि०

यस्य वैदिकस्य विध्यन्तस्य लिङ्कां किं।चित्, भ्रब्द्गतमर्थगतं वा वैकृत्यां कर्मचोदनायां, तद्गुणवाक्ये वा दृश्यते । तत्र स विव्यन्तः स्यात्। कुतः । अर्थसंयोगात्। तस्यार्थस्य लिङ्गस्य तेन विध्यन्तविश्च-षणेन संयोगोऽनुभूतपूर्वः । संयोगिनोश्चान्यतरो दृश्यमान इतरमदृश्य-मानमध्यनुपानाद्वुद्धौ संनिधापयति । अभिधानवत् । यथा, अग्निहोत्र-मित्यभिधानं कीण्डपायिनामयने श्रूयमाणं नैयामिकाग्निहोत्रधर्मान् बुद्धौ संनिधापयति । किमतोऽत्र । एतद्तो भवति । अपूर्णे यद्दावयं तत्पूरण-समर्थेनावयवेन बुद्धौ सांनिहितेनैकवाक्यतां याति। यथा दर्शपूर्णमासाभ्यां

इति पूर्वः पक्षः। उत्तरम्तु नियमेनैव प्रवर्तते 'अथ विशेषल्यणम् ' इति-ज्यनमान्नि-थैमेन प्रवर्तन इत्यर्थः । विशेष इत्यसावारण्यमुच्यते । यदि वाडनियमेन, नतोड-साधारण्यं न स्यात् । असाधारण्याभावाच विशेषो न स्यात् ।

अथवाडन्यः सुत्रार्थः । विशेषाद्विशेषस्य धर्माः प्रवर्तन्ते । कतरम्मात्कतरस्येत्यत आह-- ' यस्य विद्वमर्थसंयोगात् ' इति । संशयस्तु नैत कार्योऽस्मिन् पक्षे ॥ १ ॥ तस्यार्थम्य लिङ्कस्य तेन विध्यन्तविशेषेण संयोगोऽनुमृतपूर्वः । संयोगिनोश्चान्यतरा दश्यमान इतर्मदश्यमानमनुमानाद्वद्धी संनिधापयती-ात-अयुक्तांऽय अन्यः । कथम् । यथाऽग्निवृत्तयोः सत्रन्वंऽवगते वृत्तो दृशयानाऽ-क्तिमबगमयाति, एव निर्वापादयो न शक्तुवन्त्यनुमापयितुम्। न चामीपा प्रया-जादीना च संबन्बोऽन्ति । प्रचानेनैत्र सहामीया सबन्दः । परम्परसंबन्बे नान्ति **तेषां प्रमाणम् । यत्र नि**र्वापाद्यो न श्रूयेरत्, तत्राग्न्यन्यापानादीनामवनोयो न स्यात् । यथा धुमामावडग्न्यवभाधामाव , एवमिहानि ।

अयोच्येत, कर्मास्मामिरितिकर्तव्यतायुक्त फलसावनं ६एम् । इर्मिप कर्म । तस्या-भीतिकर्तव्यतया भवितव्यम् । ( एँव सति दुर्वीहामानामपीतिकर्तव्यता । अयोच्येत,

५ नियान अर्थाते - पार १ र ( ) **एवं**चिन्नितमध्यस्यः पाठः क्रांचन्नास्ति ।

यजेनेति विध्यादिः, कथामिति विध्यन्तापेक्षः, अम्यन्ताधानादिविधानकाण्डेन पाठाद्युद्धौ सांनिहितेनेकवानयतां याति । दर्शपूर्णपासाभ्यां यजेनेत्थिमिति । एवं विध्यन्तापेक्षो यो वेक्कतो विध्यादिः, सोऽपि वै-दिकेन विध्यन्तेनानुमानाद्युद्धौ सांनिहितेनेकवान्यतां यास्यति । यथा, सौर्यं चर्छं निर्वपेद्वस्वाचंसकाम इति । तत्र कथामिति विध्यन्तापेक्षाया-मनेकविध्यन्तसांनिपातेऽसाधारणेन निर्वपितश्चदेन दार्शपौर्णमासिक-विध्यन्तसंनिपातेऽसाधारणेन निर्वपितश्चदेन दार्शपौर्णमासिक-विध्यन्तसंयोगिना छिङ्गेन तदीयो विध्यन्तः प्रसज्यते । तत्राप्याग्नेया-द्यनेकापूर्वविध्यन्तप्रसङ्गः, एकदेवनात्वेन वौषधिना वाऽसाधारेण छिन्द्रेनकापुर्वविध्यन्तप्रसङ्गः, एकदेवनात्वेन वौषधिना वाऽसाधारेण छिन्द्रेनकापुर्वविध्यन्तप्रसङ्गः, एकदेवनात्वेन वौषधिना वाऽसाधारेण छिन्द्रेनकापुर्वविध्यन्तप्रसङ्गः एकदेवनात्वेन वौषधिना वाऽसाधारेण छिन्द्रेनकापुर्वविध्यन्तप्रसङ्गेन तु गौरवं परिहराद्धिद्यीषोमीयवत् । सर्व-वैवस् । प्रतिपदाख्याने तु गौरवं परिहराद्धिद्यीषोमीयवत् । सर्व-वैवस् । प्रतिपदाख्याने तु गौरवं परिहराद्धिद्यीषोमीयवत् । सर्व-विद्या परिगृहीतः प्रकृतिवदिति । एवं यत्र स्कृपमापि किविन्सामान्यः शब्दः परिगृहीतः प्रकृतिवदिति । एवं यत्र स्कृपमपि किविन्सामान्यः, शब्दो वाऽर्थो वा, हिव्देवनादि तद्गुणा वा ख्याद्य उपस्पर्यरन्, तत्र तदीयो विध्यन्तः फल्पः। तदेतत्संक्षेपेणात्रेव सर्वपुक्तम् । शिष्य-

यदेकदेवत सत्फलसाधनं पुरोलाशद्रव्यकं वा तदितिकर्तव्यतया युक्त दृष्टम् । इहाप्येकदेवतत्वात्पुरोलाशद्रव्यकत्वाचेतिकर्तव्यत्या मिवित्व्यम् )। उच्यते । अनुमानादितिकर्तव्यतासद्भाव उक्तः । म चाऽऽश्चेयात्मवर्तत इति नैतद्वियमनुमानम् । अयोच्यते, येनैकदेवत्यम्य फलं साध्यतोऽम्य्यव्याधानादि दृष्टम्यमपि चैकदेवत्यः,
तस्मादस्य मिवतव्यमण्य्यव्याधानादिमिशित । तन्न । देवद्त्तस्य प्रयोजनं साध्यतः
( शुक्ते वीससी ज्ञाते, यद्ग्यस्यापि प्रयोजनं साध्यतः ) ते एव प्राप्नुतम्त्वद्यिन ।
किंच फलातोऽङ्गं प्रयाजा दृष्टा अग्निहोत्रस्यापि फलवत्त्वात्तस्य स्युः । तस्मादनुमानेनेतिकर्तव्यताया बह्वसमझसम् । अत उपमानेन धर्मप्राधिः । यजेतेत्युक्ते—किं,
केन, कथमित्याकाल्याच्यं भवति । तत्र किं, केनेति फलकरणाम्यां निराकाल्याक्याक्तिक्तेत्यतायाम्तुल्यं
वाक्यं बुद्धौ संनिधीयते । तत्संनिधापितमात्मीयमर्थं संनिधापयति । अनेन द्वारेणाम्यन्वाधानादिकेतिकर्तव्यताऽनुष्वयते । एवं चेद्यत्र साहद्यं तत्र धर्माः प्राप्यन्ते ।
असिति साहद्ये नास्ति धर्मप्राधिः ।

१ ( ) चिद्नान्तर्गतः पाठ कचिकास्ति । २ अर्थद्वारेण।गन्यन्नाधानेतिकर्तव्यता-पा० ।

हितार्थमुत्तरः पपद्धः । श्लोकमप्युदाहरन्ति — वितीर्थ हि महज्जालमृषिः संक्षिप्य चात्रवीत् । इहं हि विदर्भ छोके समासध्यासधारणम् ॥ इति ॥ २ ॥ ( सोमे. ऐष्टिकधर्मानतिदेशाधिकरणम् ॥ ३ ॥ )

[ ३ ] प्रंष्ट्रचत्वादिष्टेः सोमे प्रवृत्तिः स्यात् ॥ ३ ॥ पू०

ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतेति श्रूयते । तत्र विध्यन्तं मति चिन्ता । कुतोऽस्मिन् विष्यन्तः स्यादिति । तदुच्यते । प्रवृत्तत्वादिष्टेः सोमे प्रवृत्तिः स्यात् । दार्श्वपौर्णपासिको विध्यन्तः सोमे स्यात् । कुतः । प्रष्टचत्वात् । दीक्षणीयादिष्विष्टिषु दार्श्वपौर्णमासिको विध्यन्तः प्रवृत्तः । दीक्षणीयायाम् , आतिष्टयायां, प्रायणीयायां, पश्ची च । तदः नन्तरं सोपः । तत्रापि स एव पट्टपा विज्ञायते । यथा, देवदत्तो भोजयितव्यः, विष्णुमित्रो भोजयितव्यः, माठरः कौण्डिन्यो भारद्वाज इत्युत्तरेष्विप भोजयितव्य इति प्रवृत्त्याऽनुबध्यते । तस्पादैष्टिकः सोमे विध्यन्तः ॥ ३ ॥

#### लिङ्गदर्शनाच ॥ ४ ॥

तस्यैकञ्चतं प्रयाजानुयाजाः, इति च ऐष्टिका धर्माः सोमे दृश्यन्ते । तस्माच्चास्मिन् ऐष्टिको विध्यन्तः ॥ ४ ॥

क्रत्स्नविधानाद्वाऽपूर्वत्वम् ॥ ५ ॥ सि०

अपूर्वत्यमेव हि सोमे । स न कुतिश्चिद्धर्मान् ग्रह्णाति । कुतः । कुत्स्न-

नतु चैवमाकाब्क्षायामुत्पन्नायामितिकर्तन्यनासंनिधाने नास्ति । तस्माद्ञ्रान्तिरा-कार्सिति । तदाऽसी आन्तो भवति । प्रकृतावण्याकार्सासद्भावे, इतिकर्तव्यतासं-बन्धः । एवं चेत्प्रकृतिविकृत्योर्ने कश्चिद्विशेषः ॥ २ ॥ 🗍 ॥ ३ ॥ ४ ॥ ]

अत्र सूत्रं माष्यं चोमयमप्ययुक्तम् । न ज्ञायते कियत्येतिकर्तव्यतया निराका बुक्षीकृतो भवतीति । अथोच्यते, यस्य संनिधान एको द्वौ बहवो वा पदार्थाः समा-म्नायन्ते, तावत्या निराकाङ्क्षी भवति । एवं सत्युँपहोमादिभिर्निराकाङ्क्षीकृतत्वादः तिदेशो न प्राप्नोति । तत्रैवं वर्णयन्ति— उपहोमाः प्रयानानुयानमध्ये श्रुतास्तत्संब-

१ प्रवृत्तित्वात्-पा॰ । २ प्रवृत्तित्वात्-पा॰ । ३ निराकाङ्क्षीकृता-पा॰ । ४ उपहोमाः दिति निरा-पा०।

विधानात् । इतिकैतिन्यताविधेर्यजतेः पूर्ववस्वग्रुक्तम् । विहितेतिकर्तन्य-ताकश्चायम् । तस्मादपूर्वः ॥ ५ ॥

## श्चगित्रियारणाभावस्य च नित्यानुवादात् ॥ ६ ॥

द्धपद्व्यवाये पि कथं मावनियन्त्रिता एव मृह्यन्ते । एवं वर्ण्यमाने यत्रापूर्वमञ्ज प्राकृतेनासंबद्धं श्रूयते तत्र तेनैव निराका इसी मवति । क्रन्सविधानता कुनस्वाद्ति-देशो न प्राप्तोति । न चेष्यते ।

तम्मादन्यथा वर्ण्यते। कथमित्याकाङ्क्षायां यत्र संनिधावाम्नानं निराकाङ्क्षीकरणक्षमं, तत्र तेनैव निराकाङ्क्षत्वाद्भवति क्रत्स्वविधानता । इह च संनिपत्योपकारकाः सर्व आम्नायमाना निराकाङ्क्षीकरणसमर्थाः । उपहोमादिषु, संनिपत्योपकारकामान्वात्क्वत्स्वविधानता नास्ति । तस्मात्तत्राऽऽकाङ्क्षा मंनिवर्नते । अथवा सादृश्येन विध्यन्तो नियम्यते । न च सोमम्य दर्शपूर्णमासाम्या सादृश्यम् । अव्यक्तचोद्न- स्वात् । नन्तृत्पत्तिवाक्ये सोमेन यजेत १ इत्यव्यक्तचोद्नः । प्रयोगवाक्ये द्व देवताना विद्यमानत्वाद्वयक्तचोदनः ।

उच्यते । ग्रहणे देवताश्रवणं, न यागे । प्रसङ्गान्तु यागं निर्वर्तयति , न तु तासा यागं प्रति तादथ्यें प्रमाणमस्ति । कथम् । ऋँत्वर्थेन ग्रहणेन देवता. संयुक्ताः, ता यागमिन्छषन्ति । यागोऽपि देवतामिन्छाषी । तयोः संबन्धोऽर्थोद्भविष्यति । यागोऽपि द्रव्यं गृह्णन् , तदाश्रितां देवता गृह्णाति । यथा प्रणयनं ऋत्वर्थमात्म- निर्वर्तकं साधनमपेक्षमाणं गोदोहनं पुरुपार्थं गृह्णाति । गोदोहनमपि पुरुषार्थं सदाश्रय- मपेक्षमाणं प्रणयनं प्रसक्तं गृह्णाति । यथा तत्संबन्ध एविमहापि । तस्मात्तादृष्ट्यां- देवतामावः । एवं चेद्व्यक्तचोदनः । अत आह सूत्रकारः , ' अर्व्यक्तासु तु सोम-स्य ' इति ।

ननूषाञ्चयाजस्योत्पत्तिवाक्यं देवताभावाद्व्यक्तता । उच्यते । मन्त्रवर्णात्तत्र देव-तायास्ताद्र्ययद्व्यक्तचोदनः । अतः सादृश्याभावादपूर्वे, कृत्स्नविधानादिति—यदा-म्नायते धर्मजातं तेन निराकाद्क्षत्वाद्र्यप्राप्तं न गृह्णाति ॥ ९ ॥

१ (अ॰ ७ पा॰ ४ अ०१ सू॰ १)। २ उपहोमादिषु-यत्र नक्षत्रेष्ट्यादिसंनिधानुपहोमा आन्नायन्ते, तत्र निराकाह्क्षीकरणसमर्थसंनिपत्योपकारकाद्वानाम्नानात्कृत्स्निधानाभावेनापूर्वेषपहोन्मादिभिराकाहक्षा न निवर्तत इत्याशयः। ३ अनुत्पत्तिवाक्ये इति सर्वत्र पाठ । ४ ऋत्वर्थत्वात् → पा०। ५ तादश्यीदिति-प्रहण द्वत्वाद्वताना यागाद्गतया देवताभाव इत्यर्थः। ६ (अ० ८ पा०१ अ० ६ स० १६)।

सुगिभधारणस्य चाभावानुवादः सोमे भवति । घृतं वै देवा बर्जं कृत्वा सोममञ्जन्, सुचौ बाह् । तस्मात्सुचि सोमद्दविनीऽऽसाद्यते । न सोममाज्येनामिघारयतीति । तदुपपद्यते, यद्यपूर्वः सोमः । अथ दर्श-पूर्णमासमकृतिः स्यात् , आज्येनाभिघार्य सुग्भ्या हृयेत । तत्रैतद्दर्शनं नोपपद्यते । तस्मादपूर्वः ॥ ६ ॥

#### विधिरिति चेत्॥ ७॥

इति चेत्पश्यसि, सुगभिघारणाभावानुवाददर्शनादपूर्वः सोम इति । अथ कस्मादर्शपूर्णमासमक्कतित्वेन माप्तम्य सुगभिघारणम्य मतिषेध-कोऽयं विधिने भवतीति, स्थिनायां मनिज्ञायां सूत्रेण परिचोद-यति॥ ७॥

#### न वाक्यशेषत्वात्॥ ८॥

नायं विधिः । कस्मात् । वाक्यशेषत्वात् । अन्योऽत्र विधिराम्नातः । यदाह, अंशुरंशुस्ते देव सोमाऽऽऽयायतामिति । तस्य वाक्यशेषोऽयम् । क्यं ज्ञायते । तेनाऽऽकाङ्क्षितत्वात् । अविधिषुर्वा एतत्सोमं यदाभिषुण्वन्ति । यदस्य स्त्रची बाह् कुर्वन्ति । यचाऽऽज्यमन्तिकपकार्षुः ।
यदाह, अंशुरंशुस्ते देव सोमाऽऽऽयायतामिति । यदेवास्याधनन्तं क्षुरम
कुर्वस्तदाष्याययन्तीति । यद्ययमपि विधिः स्याद्वाक्यं भिद्येत । तस्मान्न
विधिः ॥ ८ ॥

## शङ्कते चानुपोषणात् ॥ ९ ॥

सीमे श्रङ्कते, यदनुपोष्य प्रयायाद्गीववद्धपेनमग्राष्मिक्षांके नेनीयेर-त्रिति । दार्शपौर्णमासिके विध्यन्ते सति नियतमुपोषणं स्यात् । तदाऽ-नुपोषणाश्रङ्का न युज्यते । अपूर्वत्वे तु प्रागुपोषणविधानादुपोष्यानुः पोष्य वा प्रयायात् । तत्रानुपोषणश्रङ्का युज्यते । तस्मादपूर्वः ॥ ९ ॥

#### दर्शनमैष्टिकानां स्यात् ॥ १० ॥

यच प्रयाजानुयाजानां दर्भनं लिङ्गाँत्वेनापदिष्टं, तस्यैक्शवनं प्रया-

#### 

९ यदेवास्याऽऽदातु क्षरमक्षरस्तदाप्याययन्तीति पा॰ । २ बर्हिषश्चानुपोषणास्त्रोमे—पा॰ । ३ अपूर्वत्वे त्वित्यारभ्य —युज्यत इत्यभ्तो प्रन्थः कनिन्नास्ति । ४ लिङ्गत्वेनोपदिष्टम्—पा॰ ।

जानुयाजा इति । तदीक्षणीयादीनां सोमाङ्गभूतानां कर्मणा ये प्रया-जानुयाजास्तेषां समुचयवचनम् । क्षि कारणम् । सोमस्यापूर्वत्वात् । तेषां च तावतां तैत्राभावात् । अङ्गाङ्गमपि च तस्येति शक्यते वक्तुम् । यथा वाजपेयस्य यूप इति । तस्मादपृर्वः सोमः ॥ १० ॥

( ऐन्द्रामादिषु दार्शपूर्णमामिकथर्मातिदेशाविकरणम् ॥ ४ ॥ )

[४] इष्टिषु दर्शपर्णमासयोः प्रवृत्तिः स्यात् ॥११॥ सि०

इष्ट्रय उदाहरणम्, ऐन्द्राग्नभेकादशकपालं निर्वपत्मनाकाम इत्येव-माद्याः । तत्र संदेहः । किं दार्श्वपौर्णमासिको वा, सौमिको वा विध्यन्त उत दार्श्वपौर्णमासिक एवेति । किं माप्तम् । अनियमः । दर्शपूर्णमासयो-रपि विध्यन्तोऽस्ति सोमेऽपि । इमाश्रेष्टयो विध्यन्तापेक्षाः । एकेन च विध्यन्तेन भवितव्यमित्युक्तम् । न च मृद्यतेऽन्यतरनियमे विशेषः । तस्मादनियमः ।

एवं प्राप्त उच्यते। इष्टिषु दर्शपूर्णमासयोः प्रष्टतिः। हेतुर्नोक्तः प्रज्ञात इति। कः पुनरसी। चोदनायां प्रकृतिलिङ्गस्योगः। कि पुन-स्तरप्रकृतिलिङ्गःम्। तिद्विनन् देवतापदेशः, कपालवत्ता, निर्वपतिश्वन्दश्व, प्नद्राप्तपेकादशकपालं निर्वपदिति। इतरत्रापि तथैव, प्रेन्द्राप्तो द्वादशकपाल इति। निर्वपतिर्गि, अग्निहोत्रहत्तप्या हर्नीषि निर्वपतीति। अञ्चितिलिङ्गन च विष्यन्तिवर्षेष उक्तः, यस्य लिङ्गमर्थमंयोगादिति। तस्माहार्शपौर्णपासिकस्तासु विष्यन्तः। तच्च दर्शयति, प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलं जुहोतीति। अलिङ्गास्वपि स्थालीपुलाकवितिहः॥ ११॥

( अझीबोर्माये पशौ दार्शपूर्णमासिकधर्मातिरेशाधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

[५] परो। च लिङ्कदर्शनात् । १२ ॥ सि०

पशावशीषोमीये चिन्त्यते । किं दार्श्वाणमासिका विव्यन्त उत्त सौमिक इति । किं माप्तम् । तयेव पूर्वपक्षः । तत्रोत्तरमिधीयते । पश्ची च लिङ्गदर्शनात् । पश्चाः च दार्श्वपोणनासिक एव विव्यन्तः । कृतः । लिङ्गदर्शनात् । एकादश भया जान्यज्ञति, एकादशासुयाजानिति । तथा, स्रीचमापारमाधार्य सुद्धाः पशुमनक्तीति । नतु लिङ्गमपदिष्टं, कृतः

<sup>11 80 11 88 11</sup> 

१ तत्रभावात्—पा० । २ (अ०८ पा० १ अ०८ सू०२) । ३ पूर्व पक्ष -पा० । ४ सीनिमिति मुद्रितपुस्तके पाठः ।

प्राप्तिः । चोदनासामान्यात् । किं सामान्यम् । व्यक्तं चोदनात्वम् । का व्यक्तिः । द्रव्यदेवतावत्ता, अशीषोमीयं पश्चामिति । इतरत्, ऐन्द्रं पय इति । अव्यक्तचोदनस्त सोमः ॥ १२ ॥

( सवनीयादिपशुष्त्रसीषोभीयधर्मातिदेशाधिकरणम् ॥ ६ ॥ )

## [६] दैक्षस्य चेतरेषु ॥ १३ ॥ सि०

इह पञ्चनचा उदाहरणम् । सवनीयो, निरूदः पञ्चः, सौम्या-दयश्च । तेषु किं दार्शपौर्णमासिको विध्यन्त, उत देशस्येति । देश इत्यग्नीषोभीय उच्यते । दीक्षासंबन्धात् । किं प्राप्तम् । यथोक्तेन न्यायेन दार्श्वपूर्णमासिक इति । तथा पाप्ते, उच्यते । दैक्षस्य चेतरेषु पञ्चषु सवनीयादिष्वग्नीपोमीयस्य विध्यन्तः । आलभतिचोदनासामा-न्यात, पशुरवचोदनासामान्याच । तच दर्शयाते, वपया पातःसवने चरन्ति, पुरोडाक्षेन वाध्यंदिने, अङ्गेस्तृतीयसवने, इति वपापरोडाश्चान ङ्गपचारं दर्भवात । भेदेन च तथा कचित्, औदुम्बरो युवो भवतीति युपं दर्शयाति । तस्मादमीयोगीयः पश्चा मक्कतिः ॥ १३ ॥

( ऐकाद्शिनेषु पशुपु सवनीयपश्चवर्मातिदेशाविकरणम् ॥ ७ ॥ )

## [७] ऐकादिरानेषु सीत्यस्य देरशन्यस्य दर्शनात् ॥३४॥ सि०

षेकादश्चिनाः पश्चन उदाहरणम् । कृष्णकीर्व आग्नेय इत्यारभ्याऽऽ-स्नाताः । अन्येषा चं, आग्नेयन वापयति, भिथुनं सारस्वत्या करोति, प्रजनयति सोम्येनेति । तेषु संदेहः । किमग्रीषोगीयविध्यन्त उत सबनीयविध्यन्त इति । किं प्राप्तम् । पूर्वोक्तेन न्यायेनाग्नीपोभीयस्येति माप्ते ।

जच्यते । ऐकाद्दशिनेषु सीत्यस्य । सीत्य शति सुत्याकाळत्वातसव-नीयमाहुः । तदीयो ।विध्यन्त एकादाभिनेषु । क्रुतः । द्वैरभन्यस्य दर्श-नात् । अग्निष्ठाद्दे द्वे रशने आदाय द्वारंगा रशनास्थामेकैकं युपं परिव्ययतीति । अमीपोमीयमक्कातित्वे एकेकर्यन्यं स्थान् । अय वचन-मिदं कस्मात्र भवात । अग्निष्ठाद् द्वे देशने आदायेत्येतदत्र विश्रीयते । यदि रश्चनादित्वमापि विधीयते तदा वावयं भिद्यते । तस्मात्तद्न्यते ।

ननु किङ्कमपदिष्टं, कुतः प्राप्तिः। उच्यते । समाने पशुत्वे सुत्याकालता वैशेषिकं छिङ्गम् । ततः माप्तिः ॥ १४ ॥

( पशुगणेष्वेकादशिनवर्गातिदेशाधिकरणम् ॥ ८.॥)

[८] तत्त्रवृत्तिर्गणेषु स्यात्त्रतिपशु यूपदर्श-नात्॥ १५॥ सि०

इह पशुगणा उदाहरणम् । वसन्ते छळामांस्त्रीन् वृषभानास्त्रभते । तथा, भैत्रं श्वेतमालभेत, वारुणं कृष्णमपां चौषधीनां च संधावस्रकाम इति । तत्र विचार्यते । किमश्रीषोमीयस्य विध्यन्त उतैकादशिनाना-मिति । यथोक्तेन न्यायेनाग्रीपोमीयस्य ।

एवं प्राप्त उच्यते । तत्वद्यत्तिर्गणेषु स्यात् । तेषांपेकाद्शिनानां प्रवृत्तिः पञ्चमणेष स्यान् । क्रतः । प्रतिपञ्च युपदर्श्वनात् । यत्त्रिषु यूपे । ष्वास्त्रभेत बहिधोऽस्मादिन्द्रियं वीर्थं दध्यात्, भ्रातृन्यमस्य जनयेदेक-युप आलभेतित यूपत्रित्वं मतिषिध्येकं यूपं सीत्रामण्या विद्धाति। तदपपद्यते, यदि ऐकादशिनविध्यन्तः । तत्र हि प्रतिपञ्च यूपाः । अप्री-षोभीयप्रकृतित्व एक एव यूपः स्यात् । तत्रैतन्त्रोपपद्यते । तस्मादैकाद-शिनानां विष्यन्तः पशुगणेषु ॥ १५ ॥

( अव्यक्तयागेपृद्धिदादिषु सौभिकधर्मानिदेशाविकरणम् ॥ ९ ॥ )

[ ८ ] अव्यक्तासु तु सोमस्य ॥ १६ ॥ ति०

इदं श्रूयते, अभिजिता यजेत, विश्वजिता यजंत, इत्येवंजातीयका यजतयः । तेषु विध्यन्तचिन्ता । किमेषु सौभिको विव्यन्त उत दार्श्व-पौर्णमासिक इति । अविशेषादनियमे पाप्ते । उच्यते । अव्यक्तासु तु सोयस्य । काऽव्यक्तता । द्रव्यदेवतस्याभावः । द्रव्यदेवतेन हि यागोऽ-भिच्यज्यते । एताश्चाद्रव्यदेवताश्चोदनाः, अभिजिता यजेतेति । एतास्व-ब्यक्तास सौमिको विध्यन्तः स्यात् । कुतः । अब्यक्तसामान्यात् । सोमोऽप्यव्यक्तचोदनः । ज्योतिष्टोमेन यजेतेति । नतु, सोमेन यजेते-त्येषा व्यक्तचोद्ना । तथाऽपि देवताया अमाबाद्व्यक्तना । तथा च, श्येनेनं यजेतेत्यन्यक्तचोदिते, दीक्षणीयादीनि सोपाङ्गानि दर्श-

११४ ।। १५ ॥

यति, दीक्षणीयायां द्वादश्वमानं हिरण्यं दक्षिणा । चतुर्विश्वतिमानं पाय-णीयायामिति । तस्मात्तासु सीमिको विव्यन्तः ॥ १६ ॥

( अहर्गणेषु द्वादशाहिकधर्मातिदेशाधिकरणम् ॥ १० ॥ )

ि १० ] गणेषु द्वादशाहस्य ॥ १०॥ सि०

इह, अहर्गणा उदाहरणम्, द्विरात्रादयः श्वतरात्रपर्यन्ताः । तेषु संदेहः । किं ज्यौतिष्टोमिको विध्यन्त उत द्वादशाहिक इति । पूर्वण न्यायेन सौमिके प्राप्ते, उच्यते । गणेषु द्वादशाहिको विध्यन्त इति । कृतः । चोदनासामान्यात् । द्वादशाहेन यजेत, द्विरात्रेण यजेतित । अहःशब्दोऽप्यहोरात्रवचनः । रात्रिशब्दोऽप् । एतच्छब्दगतं छिङ्गम् । अर्थगतमपि गणत्वम् । गण एव संघातधर्भैर्गणमनुग्रहीतुं समर्थो, नैकाहः । द्वाभ्यां छोभावद्यति, द्वाभ्या मांसीमत्येतदारभ्य द्वादशादः सन्द्वं द्वादशाहिकं धर्म गवामयने दर्शयति । तस्मादहर्गणाना द्वादशाहः मक्कतिः ॥ १७ ॥

( सवत्सरसत्रेषु गावामयनिकधर्मातिदेशाधिकरणम् ॥ ११ ॥ )

[ ११ ] गव्यस्य च तदादिषु ॥ १८ ॥ सि०

इह संवत्सरसत्राण्युदाहरणम्, आदित्यानामयनप्रभृतीनि । तेषु चिन्ता, किं द्वादशाहिको विष्यन्त उत गवामयनिक इति । पूर्वोक्तेन न्यायेन द्वादशाहिको प्राप्तेऽभिधीयते । गव्यस्य च तदादिषु । गव्यामि ति, गवामयनं ब्रूमः । गोसंबन्धात् । गावो वा एतत्मत्रमासत, इति । तस्य विष्यन्तस्तदादिषु संवत्सरसन्तेषु स्यात् । कुनः । संवत्सरसामान्यात् । पत्नय उपगायन्तीति च माहात्रिकं धर्म संवत्सरसत्रे दर्शन्यति । ऋत्वि उपगायन्तीति च सहस्रसंवत्सरे ॥ १८ ॥

( निकायिनामुत्तरेषु पूर्वनिकायिधर्मातिदेशाधिकरणम् ॥ १२ ॥ )

[ १२ ] निकायिनां च पृर्वस्योत्तरेषु प्रवृत्तिः स्यात ॥ १९ ॥ सि०

निकाय इति संघात श्रीत्तराधर्येणावस्थित उच्यते । स येपां ते निकायिनः । यथा, साहसाः, सायस्त्राः । तेषां पूर्वस्य केचिद्धर्मा आ-

<sup>11 98 11 90 11 96 11</sup> 

स्नाताः । उत्तरे त्वधर्मकाः । तत्र चिन्त्यते । किं ज्योतिष्टोमस्य विध्यनत उत प्रथमस्य निकायिन इति । अव्यक्तचोदनत्वाज्ज्योतिष्टोमस्य ।
इति प्राप्ते, उच्यते । निकायिनां च पूर्वस्योत्तरेषु पद्यत्तिः स्यात् । कुतः ।
निकायित्वसामान्यात् । साइस्राणां साइस्रसामान्यात् । साद्यस्काणां
साद्यंकसामान्यात् । एवं सर्वत्र । पूर्वस्मिश्र साइस्रे सहस्रं
दक्षिणामान्त्रायोत्तरिमन् दर्शयति । यावदस्य साइस्रस्योत्तरा गौः समाहिता भवति, तावदस्माछोकादसौ छोक इति । तथा पूर्वस्मिन् माद्यसक्ते, साण्डिस्त्रसंवत्सरः सोमक्रयणः । स्पर्थमानानामित्यास्नायोत्तरास्मस्रित तम्ब दर्शयति । स्त्री गौः सोमक्रयणी व्याद्यता होषां स्पर्थिता,
इति । तस्मात्पूर्वस्योत्तरेषु धर्माः ॥ १९ ॥

( फलादीनामनतिदेशाधिकरणम् ॥ १३ ॥ )

## [ १३ ] कर्मणस्त्वश्रवृत्तित्वात्फलनियमकर्तृसमुदायस्यान-न्वयस्तद्बन्धनत्वात् ॥ २० ॥ सि०

इह फलनियमकर्तृममुदाया उदाहरणम् । फलं स्वर्गः, नियमो या-बज्जीविकोऽभ्यासः, कर्ता स्वर्गकामः, समुदायो दर्भपूर्णमासाविति । तत्र चिन्त्यते । किं फलनियमकर्तृसमुदायानां सौर्यादिषु प्रवृत्तिः, नेति । किं प्राप्तम् । इष्टिषुं दर्भपूर्णमासयोः प्रवृत्तिः, इत्यनेन न्यायेन प्रवृत्तिरि-ति पाष्तम् । तथा प्राप्त उच्यते । फलनियमकर्तृसमुदायस्यापवृत्तिः । कुतः । कर्मणोऽप्रवृत्तित्वत् । तद्धन्धनत्वाच फलादीनाम् ।

कर्म नावन्न प्रवर्तते । किं कारणम् । विध्यन्तेन धर्माः प्रवर्तन्ते । न च कर्म विध्यन्तविद्वितम् । विध्यादिनिद्वितं तत् । तम्मान्न प्रवर्तते । तस्यापद्यत्तित्वात्फल्लिनयमकर्तृसम्बदायस्यानन्वयः, अपवृत्तिरित्यर्थः । कुनः । तद्धन्यनत्वात् । फल्लं नावत् , दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेतेति दर्शपू-णमाससयुक्तं श्रुतम् । तद्यत्र दर्शपूर्णमासौ, तत्र भवितुमद्दिति । न च सौर्यादिषु तौ स्तः । अतः म्वर्गस्यापि तत्राभावः । एवं नियमोऽपि

सौँथें करणस्य प्रत्यक्षत्वात्करणान्तरस्याप्रमृतिः, आनुमानिकत्वात् । इतिकर्तव्य-ताकाङ्क्षायामितिकर्तव्यताऽतिदिश्यते । न च फलमितिकर्तव्यता । यावज्जीविको नियमः कर्तृथर्मः, स पुरुषार्थत्वान्नातिदिश्यते । फलेन व्याप्यमानो यः कर्ता स

<sup>11 29 11]</sup> 

१ साद्यस्क्रधर्मसामान्यात्—पा०। २ ( अ०८ पा० १ अ०४ सू० ११)। ३ सौर्यकर-णस्य-पा०।

कर्मवन्धनः । यावज्जीवं दर्भपूर्णमासाभ्यां यजेतेति । स दर्भपूर्णमासा-भावे कथं स्यात् । तथा कर्ता कर्भवन्धनः । दर्भपूर्णमासाभ्यां स्वर्ग-काम इति । सोऽपि कथं तयोरसतोः स्यात् । समुदायोऽप्याग्नेयादी-नाम् । तानि सौर्यादिषु न सन्तीति तत्समुदायः कथं तत्र भवेत् । तस्मौ-त्रेषाममहत्तिः ॥ २०॥

## प्रवृतौ चापि तादर्थ्यात् ॥ २१ ॥

अपि च धर्माणां प्रद्वातिः कर्मार्था, कर्मण उपकर्तुम् । न च फल्लादीानि कर्मण उपकुर्वन्ति । फल्लं तावरपुरुषस्योपकरोति, न कर्मणः । उक्तं हि, फिल्लं च पुरुषार्थरवादिति । नियमोऽपि न कर्मधर्मः । कर्तृधर्मोऽ-सावित्युक्तम् । कर्तुर्वा श्रुतिसंयोगादिति । तथा, कर्ता स्वर्गकामो न कर्मार्थः । कर्म स्वर्गकामार्थम् । न । हि स्वर्गकामः कर्मण उपदिश्यते, स्वर्गकामो यजेतेति । किं तर्हि । कर्म स्वर्गकामस्योपदिश्यते । स्वर्गकामो यजेते, नान्यत्कुर्योदिति । तथा, सम्रुदायो न कर्मार्थः । फल्लार्थोऽमौ, दर्भपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेतेति । एवमेतेषां कर्म-णोऽनुपकारकत्वात्पद्वतिरनार्थेका स्यात् । तस्मान्न प्रवर्तेरन् ॥ २१ ॥

नातिदिश्यते । तेनाशेनान्यत्र प्रधानत्वात्र कत्वर्थः । यः पुनर्यनेतेत्यत्र कर्ता स कतुं निर्वर्तयतीति कत्वर्थ , सोऽतिदेशात्पामोति । किंतु यत्र बहव कर्तारः श्रूयन्ते, तत्र तावदानुमाँनिको नातिदिश्यते । धैत्राप्येकसंख्यम्तत्राप्यनुवादोऽतिदेशः । तम्मा-दर्थाल्याम्तर्कतुरनितदेशो गुणभूतस्यापि ।

समुदायः करणपरिच्छेदेनोपकृतवान् । स इह पैरिच्छेद्यामावान्नातिदेश्यः । समुद्र्यं च गृह्णताऽऽग्नेयादयः कार्याः । ते तु कियमाणाः स्वर्गं साधयेयुः । तथा साति यथाश्चरफल्रन्याद्यातः । अथोच्येत, समुदायं गृह्णन्नान्तरीयकतयाऽऽग्नेयादीन्करिष्यति न फल्रसाधनत्वेन । खच्यते । समुदाय एषा गुणभूतः । न च गुण आकृष्यमाणो गुणिनमाकर्पति । अतादर्थ्यात् ॥ २० ॥ [ २१ ॥

१ तस्मादेषामश्रञ्जातिः — पा० । २ (अ० ३ पा० १ अ० ३ सू० ५) । ३ (अ० २ पा० ४ अ० १ सू० २) । ४ तेनाशेनेति — फलिरूपेणेत्यर्थः । ५ आनुमानिक इति — एकसंख्यः कर्ता प्राञ्चत इति पूर्व शेष । ६ यथेक – पा० । ७ परिच्छेयाभावादिति — विकृती सौर्यादेः करणस्येकत्वादिखर्थः । यत्राप्यव्यक्करपादी करणबहुत्वेन परिच्छेयलाभ इति मन्यते तदाऽपि प्रत्यक्षसमुदायसद्भावे नाऽऽ- नुमानिकस्य प्राकृतसमुदायस्यातिदेशसंभव इत्यूखम् ।

#### अश्रुतित्वाच्च ॥ २२ ॥

अत्राऽऽह । यदि द्भैपूर्णमाससंयोगात्फलादीनामप्रवृत्तिः, प्रयाजा-दीनामपि तत्संबन्धादपत्रृत्तिः प्राप्ता । तान्यपि हि तत्संयुक्तानीति । उच्यते । यद्यपि तानि द्भैपूर्णमासयोः श्वतानि । विध्यन्तेन तु सौर्या-दिष्वप्यतिदिष्टानि । फलादीनि तु न विध्यन्तेनाति।दिश्यन्ते । तेषां यदि प्रत्यक्षा प्रवर्तिका श्वानिः स्यान् , तनः प्रवर्तेरन् । न चासावस्ति । तस्मादश्वतित्वास्त्र प्रवर्तन्ते ॥ २२ ॥

( काम्यगुणानां विकृतावनितदेशाधिकरणम् ॥ १४ ॥ )

[१४] गुणकामेष्वाश्रितत्वात्प्रवृतिः स्यातः ॥ २३ ॥ पू०

इह गुणकामा उदाहरणं, गोदोहनेन प्रणयेन्पशुकामस्य, उपास्मै
गायता नर इति ग्रामकामाय प्रतिपदं कुर्यादिस्येनमाद्यः। तत्र विचार्यते। किं गुणकामानां वैकृतेषु प्रहत्तिः, उत नेति। ततः सूत्रेणैवोपक्रमः। गुणकामेष्वाश्चितत्वात्पष्टतिः स्यात्। प्रहत्तिगुणकामानाम्।
कृतः। आश्चितत्वात्। गोदोहनं पणयनाश्चितं गोदोहनेन पणयेदिति।
तैच प्रणयनं प्रवर्तते। आश्चयं च प्रवर्तमाने तदाश्चितमपि प्रवर्तते।
यथा पट आकृष्यमाणे तदाश्चितं चित्रमप्याकृष्यते। यथा च चमसः
प्रवर्तते। यथा च, खादिरं वीर्यकामाय यूपं कुर्यादिति। एवं गोदोहनमपि प्रवर्तते। गोदोहने च प्रवर्तमाने तदाश्चितः कामोऽपि प्रवर्तिनुमर्हति। तस्माद्भुणकामानां प्रवृत्तिः॥ २३॥

निवृत्तिर्वा कर्मभेदात्॥ २४॥ सि०

निष्टात्तिर्वा गुणकामानामभवृत्तिः । कुनः । कर्मभेदात् । कार्यभेदा-दित्यर्थः । अन्यत्कार्यं गोदोहनस्य, अन्यचमसस्य । चमसः क्रत्वर्थो, गोदोहनं तु पुरुषार्थः । तदुक्तं, यस्मिन् मीतिः पुरुषस्य तस्य छिप्साऽ-र्थछक्षणाऽविभक्तत्वादित्यत्र । अक्रत्वर्थः किमर्थ भवर्तेत । कत्पकाराय हि तस्य भवृत्तिः । एवं मतिपदः । तस्मान्न भवर्तेरन् गुणकामाः ॥२४॥

यत्तूपन्यस्तं, यथा खादिरं वीर्यकामाय यूपं कुर्यादित्यत्र प्रवृत्ति-रेवमत्रापीति । तत्र ब्रमः—

॥ २२ ॥ २३ ॥ ]

यरकत्वर्थं तदतिदिइयते । न च गोदोहनादीना कत्वर्थता ॥ २४ ॥

१ तत्र-पा०।२ (अ०४ पा० १ अ०२ सू०२\_)।

# अपि वाऽतद्विकारत्वात्कत्वर्थत्वात्प्रवृत्तिः

स्यात् ॥ २५॥

अपि वा, एवंविधेषु मवृत्तिः स्यात् । कुतः । अतिद्विकारत्वात् । न खादिरः कत्वर्थविकारः । अयमपि कृत्वर्थं एव । तदुक्तम्, ऐकस्य त्भयत्वे संयोगपृथक्त्वापिति । कत्वर्थश्चेत्पलाशवत्भवर्तेत । तस्मिश्च मवर्तमाने तदाश्चितः कामोऽपि प्रवर्तते । खादिरेण हि स सिध्यति । स च खादिरोऽस्ति । तस्मात्कामं साधियष्यति ॥ २५ ॥

( सौर्ययागे विकल्पेनाऽऽग्नेयद्वयधर्मातिदेशाधिकरणम् ॥ १५ ॥ )

## [ १५ ] एककर्मणि विकल्पोऽविभागो हि चोदनैकत्वात् ॥ २६ ॥ सि०

सौर्य चरं निर्वेषद्वह्मवर्चसकाम इति श्र्यते। आस्त तु प्रकृताव-भिमर्शनद्वयं, चतुर्होत्रा पौर्णमासीमभिमृशेत्, पश्चहोत्राऽमानास्यामिति। तदिह चोदकेन प्राप्यते। तत्र संश्चयः। किं सौर्यो यदा पौर्णमास्यां प्रयुज्यते तदा चतुर्होत्राऽभिम्नष्ट्रच्यः, यदाऽमानास्यायां तदा पश्चहोत्रा, उतोभयत्र विकल्पः, चतुर्होत्रा ना पश्चर्होत्रा नेति। किं प्राप्तम्। व्यव-स्थेति। कुतः। चोदकानुग्रहात्। प्रकृतौ व्यवस्था कृता। इहापि चो-दको व्यवस्थां प्रापयति।

गोदोहनादि पुरुषार्थत्वाच्चमसं विकृत्य निविशते । खादिरस्तु कत्वर्थत्वाच कंचि-द्विकरोति । एवं चेत्स्वदिरः प्रवर्तत एव । तस्मिन्मवर्तमाने तदाश्रितः कामोऽपि मवर्तत इत्येतदयुक्तम् । यत्कत्वर्थं तद्दितिदृश्यते । वीर्यकामो यदि खदिरार्थस्ततः खदिरे प्रवर्तमाने तदाश्रितत्वात्प्रवर्तते । सं च विश्रतिः, खदिरस्तदर्थः । खदिरः पुरुषार्थत्वाच्च प्रवर्तत इति चेत् । उत्यते । येन रूपेण कत्वर्थस्तेन प्रवृत्तिरिष्यते, न द्वितीयेन ॥ २५ ॥

सौर्य आञ्चयादुपितलक्षितप्रापणेनेतिकर्तन्यता गृह्णाति । आञ्चयस्य च पौर्णमा-स्याममावास्याया च विद्यामानत्वादशक्यमवधारयितुं, किं पौर्णमास्येतिकर्तन्यता

९ (अ० ४ पा० ३ अ० ३ सू० '१)। २ स च विपरीत इति—अङ्गाङ्गिमावो विपरीत इत्यर्थ । ३ द्विनायेन—पुरुषार्थारीन । ४ पीर्णमास्येति—पीर्णमार्भाकादिकाग्रेयसंबन्धिनीदिक्ती-•यतेखर्थः ।

प्तं पाप्त उच्यते । एकम्मिन कर्मण्यत्र सौर्ये विकल्पः । क्रुतः । अभिभागो हि चोदनैकत्वात् । एकैषा चोदना, सौर्य चर्छ निर्वेषद्व स्वसंसकाम इति । तत्राविभागो भवति । उभावप्यभिमर्शने प्राप्येते । तयोरेकार्थत्वात्तमुचयो न संभवति । तस्माद्विकल्पः । यत्तु, प्रकृती व्यवस्थेति । नासी कालकृता । कि तर्हि । समुद्रायकृता । न च सौर्ये तो समुद्रायो स्तः । ययेवमभिमर्शनभेव तर्हि न प्राप्तोति, तयोः समुद्राययोरभावादिति । अत्रोच्यते । न प्राप्तोति, यदि समुद्राययोरभिम-र्शनमुच्येत । तयोस्त्वनभिम्नष्ट्रव्यत्तिसमुद्रायिनां तदुच्यते छक्षणया । समुद्रायिविकारश्च सौर्यः । तस्मात्तत्रापि चोदकः प्राप्यति तत् ॥२६॥

( सौर्थे चरावाझेयतमीतिदेशाविकरणम् ॥ १६ ॥ )

## [ १६ ] लिङ्गसाधारण्याद्दिकल्यः स्वात् ॥ २७ ॥ पू०

साँचें कर्मण दार्शवीर्णभासिको विध्यन्त इत्युक्तम्, इष्टिषुं दर्शपूर्ण-मासयोः प्रवृत्तिरिति । सन्ति तु तत्र कर्माण्याग्नेयादीनि । तत्र विचारः । किं यस्य कस्यचिद्दार्शवार्णभासिकस्य कर्मणः साँचें विध्यन्त उताऽऽग्ने-यस्योति । किं प्राप्तम् । विकल्पः । कुतः । छिङ्गसाधारण्यात् । सौँचें दार्शवीर्णमासिकविध्यन्तपात्तौ यछिङ्गमुप्दिष्टं, प्रयाने प्रयाने कृष्णछं जुल्लेतीति, तत्साधारणं सर्वेषां विध्यन्ते संभवति । न च समुच्चयः । तस्माद्विकल्पः ॥ २७ ॥

ऐकार्थ्याद्वा नियम्येत पूर्ववत्त्वाद्विकारो हि ॥ २८ ॥ सि०

आग्नेयस्य विध्यन्तो (नियम्येत । कुतः । ऐकाष्ट्यात् । एकदेवत-त्वादित्यर्थः । आग्नेय एकदेवत्यः । सौर्योऽपि । तेनैकदेवतत्वेन

प्रवर्तेष उतामावाँस्यायाः । तम्माद्गृह्यमाणविशेषत्वाद्विकल्पः । 'आसन्नानि हवीं-ध्यभिमृशिति ' शति हिनिर्धमर्शने मन्त्रस्य करणत्वाद्विकल्पः प्राप्तः । यद्यपि काल्ल-कृता ध्यव-था हविरन्तरवशेन प्रकृती जाता तथाऽपि विकृतावशक्या व्ययस्था कर्तु-म् । नैतज्ज्ञायते सीर्थे कतरस्याऽऽग्नेयस्य वर्षः प्रवर्नत इति । तस्मादाग्नेयाविशेषा-द्विकल्पः ॥ २६ ॥ [ २७ ॥

९ (अ॰ ८ पा०१ अ०४ सू॰ ११)। र अपिद्षष्टम्-पा॰। ३ अमावास्याया इति-अमा॰ भारतारातिकामयसन्धिनीतिकराज्यतेस्यर्थः।

छिङ्गेनाऽऽग्नेयविध्यन्तो नियम्येत । पूर्ववस्तात् । पूर्ववानयं सौर्यः । पूर्वत्राभिद्दितं विध्यन्तमपेक्षते । विकारो हि । विक्वतिरेषा । सर्वाश्च विक्वतयः पूर्ववत्यः । चोदनावाक्यानामसमाप्तत्वात् । तत्र छिङ्गेन विध्यन्तिनयमो भवतीत्युक्तम् । आस्ति चैकदेवतत्वं छिङ्गम् । तेनाऽऽग्ने- यविध्यन्तः ॥ २८ ॥

## अंश्रुतत्वान्नोति चेत् ॥ २९ ॥

अत्राऽऽह । स्यादेतदेवं, यद्यत्रेकत्वं श्रूयेत । न तु श्रूयते । कथम् । तिद्धितेनायं निर्देशः, सीर्याभिति । तथा, आग्नेयमिति । तत्र वचनव्य-क्तिने ज्ञायते, किं सूर्यो देवताऽस्य, उत सूर्यो च सूर्याश्रेति । तथा, आग्नेयेऽपि ॥ २९ ॥

#### स्याल्लिङ्गमावात् ॥ ३० ॥

स्पाद्वचित्रस्थितिरकत्वस्य । कुतः । छिङ्गभावात् । छिङ्गमत्रास्ति । किम् । वाक्यकेष एकत्वं श्रुयते, सीर्थं तावत्, अमुभेवाऽऽदित्यं स्वेन भागधेयेनोपवार्वातः, स एवेन ब्रह्मवचेसं गमयनीति । आग्नयेऽपि, ब्रङ्गिन्स्सो वा इत उत्तमाः स्वर्ण छोकमायंस्तं यज्ञवास्त्वस्थायंस्ते युरोटाग्नं कुर्भ भृत्वा प्रसर्पन्तमप्रयंस्तमब्रुवन्, इन्द्राय वियस्व वृहस्पतये वियस्व विश्वेस्यो देवेस्या वियस्वेति । स नानाह न श्रिये । तमब्रुवन्, अग्नये श्रियस्वेति । सोऽब्रवंति , वियेऽहम् । यदाग्नयोऽष्टाकपाकोऽमावास्याया पूर्णमास्या चाच्यतो भवति । अग्नियेव स्वेन भागवेयेन सनर्भन्यति ॥ २०॥

#### तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ ३१ ॥

अनुवाक्यायामेकत्वश्रवणम् , अभिर्मूर्वा दिव इत्याप्तेये, उद्दृत्यं जातवेदसमिति सीर्थे । नतु पुनरुक्तमेतिछिङ्गद्वयोपदर्शनिमिति । तदु-च्यते । नेतत्पुनरुक्तम् । एकपत्र चोदनागतम् , एकं मन्त्रगतम् । चोद्-नागत प्रापकं, मन्त्रगत प्राप्तस्य द्योतकमिति ॥ ३१ ॥

<sup>॥</sup> २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥

( देवताघटितसाद्र्यापेक्षया द्रव्यिटितसाद्र्यस्य बळीयस्त्वाधि-करणम् ॥ १७ ॥)

## [१७] विप्रतिपत्तौ हविषा नियम्येत कर्भणस्तदुवारूय-त्वात ॥ ३२ ॥ सि०

इदं श्रयते, ऐन्द्रमेकादशकपालं निर्वेशेदिति। तथी, आग्नेयं पय इति। तत्र संदेह:। कि देवतासामान्यादैन्द्रपुराडाशे सानाय्यस्य विध्यन्तः, आग्नेये च पयस्यीपधस्य, देवतासामान्यं बळवत्तरम् । अथ इविः सामान्यादुत्तरत्र सानाय्यस्य, पूर्वत्रीषधस्य, इविःसामान्यं बळीय इति । कि माप्तम् । उच्यते । देवतासामान्यं बळीय इति । कुनः । मुख्यस्वात् । मुख्यनियन्त्रिता देवता । ऐन्द्रमाग्नेयभिति । जघन्यनिय-न्त्रितं हविः। तयोर्विरोधे मुख्यानुग्रहो न्याय्यः। मुख्यस्याविरुद्धपः वृत्तित्वात् । जघन्यस्य तु मुख्येन विरुद्धा भव्यतिः । तस्मादेवतासामा-न्यं बळीय इति माप्ते, ब्रमः।

विमतिपत्ती हविषा नियम्नेत । विमतिपत्तावतस्यां हविदेवत्याः, हविषा विध्यन्तो नियम्येत । कतः । कर्भणस्तद्भपारुयत्वात् । कर्भ देवतां प्रति द्रव्यस्योत्सर्गः । संच इविःप्रारूपायते, उपलस्यत इत्यर्थः । इविस्त्यज्यमानं दृश्यते । किमतः । अतो हविः कर्भणः पत्यासम्बद्धाः पत्यासत्तिश्च लिङ्गम् । नतु देवताऽपि यागेन संबद्धाः। न तया विना यागो भवाते । उच्यते । सत्यं संबद्धा । आराद्भपका-रिणी तु सा । नासी त्रज्यते । तस्माह्यहिरङ्गम् । अतो हिनिःसामान्यं बळीयः ॥ ३२ ॥

## तेन च कर्भसंयोगात् ॥ ३३ ॥

तेन च इविषा संयुज्य कर्म चोधते, ऐन्द्रम्, आंध्रपमिति । इवि:-मधानः शब्दः । किमतः । अतो हिवरत्र बुद्धां सीनिहितं, तिछङ्गः भ-वति । यथा घूमो बुद्धिविषयतामापन्नोऽप्रार्छिङ्गं, नं विद्यमानः ॥३३॥

ननु देवताऽष्यत्र श्रुयते, ऐन्द्रमाग्नेयामिति । उच्यते--

**<sup>47 || 43 ||</sup>** 

१ तथे<sup>नि</sup> क्विन्नाहित । २ स्ति।यस्य वि अन्त —पा॰ । ३ नाविष्यमानः —पा॰ । 303

## गुणत्वेन देवताश्रुतिः ॥ ३४ ॥

विशेषणत्वेन देवता श्रूयते, हिविविशेष्यत्वेन । विशेष्यं च बुद्धौ संनिहितं भवति, न विशेषणम् । तद्विशेष्यं विशेष्यं निवर्तते । कयं ज्ञायते ।
विशेष्यानुबन्धसंयोगात् । यथा राजपुरुषः पूज्य इत्युक्ते पुरुषः पूज्यो
गम्यते, न राजा । एविमिहापि, ऐन्द्रं पय इत्युक्ते हिविबुद्धौ संनिधीयते,
न देवता । यच्च बुद्धौ संनिहितं, ति छङ्किमित्युक्तम् । तम्माद्धविःसामान्यं बलीयः । अत ऐन्द्रे पुरोडाश आग्नेयम्य विध्यन्तः । आग्नेये च
पयसि सांनाय्यस्येति ।

गुणत्वेन देवताश्चितिः—इत्येतस्य मूत्रस्यापरा व्याख्या । इदं पदो-त्तरं सूत्रम् । यदुक्तं हिन्सिमानयं बलीय इति, नैतद्युक्तम् । देवताः सामान्यं बलीय इति । कृतः । सर्वोऽयं प्रयासो देवतारायनार्थ एव । साऽस्य पसन्ना फलं ददाति । एवं श्रूयते । तृष्त एवैनिमन्द्रः प्रजया पश्चिम्वर्षयतीति । यथेन्द्रस्य पसादनोपाय इति ज्ञातः, पुनर्पन्द्रि प्रसाद्यित्वये स एवाऽऽस्येयो भवति । तस्माद्देवतासामान्यं बलीय इति ।

अत्र व्र्मः । स्यादेतदेवं, यदि देवतातः फर्छं स्यात् । यागात्तु फर्छं, स्वर्मकामा यजेतेति श्रयते । यत्तु, तृत्त एवँनिभिन्द्र इति । तत्रदमुन्यते । गुणत्वेन देवताश्रातः । यागे गुणभूता देवता । तस्या दातृत्व
स्तुत्यो न्यते । यया, अमान्येन मे ग्रामो दत्तः, सेनापतिना मे ग्रामो दत्त
इति । न चामात्यः सेनापतिर्वा ग्रामस्य प्रभवति । राजेव प्रभवति ।
दत्तर्यस्मिन् गुणभूते स्तुत्या दातृत्ववादः । तस्मावयोक्तिनेव न्यायेन
द्विःसामान्यमेव वर्लीय दति ॥ ३४ ॥

( कृष्णञ्चसवाज्ञेयवर्मानिदेशाविकरणम् ॥ १८ ॥ ) [१८] हिर्ण्यमाज्यधर्मस्ते जस्त्वात् ॥ ३५ ॥ पृ०

माजापत्यं घृते चर्च निर्वपेच्छतक्वष्णकमायुष्काम इति श्रूयते । तद्धि-रण्यमाज्ययंभः स्यात् । उपांशुयाज्ञविध्यन्तस्तत्र भवेत् । कृतः । तेज-

स्त्वसामान्यात् । तेनस्त्वं सामान्यम् । हिरण्यमश्मनां तेजः । आज्य-मपि गर्ना सीर इत्यर्थः । अथवा हिरण्यमपि तेजरिवत्वादुः वलम् । आञ्चमपि सिनगत्वाद्यञ्चलमेव । तस्मात्सामान्यादपांश्या न । मा श्वन-कृष्णकश्चरः॥ ६५ ॥

#### धर्मानुग्रहाच ॥ ३६ ॥

हिरण्ये च बद्दव आज्यधर्मा अनुमृह्यन्ते, अवेक्षणाद्यः। औषवधर्मा-मतु हीयेगम् , अवहन्त्यादयः । तस्माद्याज्यधर्माः ॥ ३६ ॥

#### आपपं वा विशद्त्वात ॥ ६७ ॥ मि०

अथवा, औषधस्य हिरण्ये विध्यन्तः । कृतः । विश्वदत्वान् । हिर्-ण्यमपि विश्वदम्, औषधमपि विश्वदम् । कः पुनग्नयोः सामान्ययोर्वि शेपः । न खलु कश्चित् । किंतु विश्वदत्वस्य कारणद्वयमपोद्धलक्षम् । नेजिम्बिनायाम्बद्धर्मान्ग्रह एकः ॥ ३७॥

#### चरुशब्दाच ॥ ३८ ॥

चरुशब्दश्राच भवति, पाजापत्यं चरुमिति। चरुशब्दर्शाप्यस्य बन्हा, नद्रलवदीषधस्य छिङ्गम् ॥ ३८ ॥

#### तस्मिश्व श्रपणश्रतेः ॥ ३९ ॥

तर्भिश्वाऽऽज्ये श्रपणं श्रयते, घृते श्रपयतीति । किपतः । अत एतद्भवति । औषधविध्यन्तेन श्रपणं प्राप्यते । तत्र केवलवाज्यं विधा-यिष्यते । आज्यविध्यन्ते तु श्रपणपाज्यं च विधीयेयाताम् । तथा वाक्यं भिद्येत।

तस्मिश्र अपणक्षुने:- इत्येतस्यापरा व्याख्या । आह । साक्षादेवे-हाऽऽज्यं श्रुयते । तस्मात्तस्य विध्यन्त इति । तत उत्तरमिदम् । तस्मिश्र अपणश्रुते: । दार्शपौर्णमासिकं अपणं तिस्मिश्राऽऽज्ये श्रुयते । गुणमतं तन्मामान्यम् । इविर्गतं तु वैशद्यं, चरुग्रब्दश्च।तस्मात्ते वलवती ॥३९॥

( मधूदकयोरुपाशुयाजधर्मातिदेशाधिकरणम् ॥ १९ ॥ )

[१८] मधूदके द्रवसामान्यात्पयोविकारः स्यात् ॥ ४० ॥ पू० चित्रायामिष्टौ थूयते, दिध मधु घृतं पयो धाना उदकं तण्डुलास्त-

॥ ३९ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ]

स्संसृष्टं प्राजापत्यं भवतीति । तत्र, मधूदके पयोविकारः स्पात् । कृतः । द्रवसामान्यात् । द्रवे च मधूदके, पयोऽपि द्रवम् ॥ ४० ॥

#### प्रथमपादान्ते---मधुदके द्रवसामान्यात्पयोविकारः स्यात् ।

तैदिति सर्वनाम्नेकवचनान्तेन यत्परामृश्यते तद्देवतासंबन्धि । न च धानादीनि परा-मृश्यन्ते । यदि च परामृश्येरंस्तानीति बहुवचनं स्यात् । यदि वा तत्तदिति विष्ता-निर्देशः । तम्मान्न धानादीनां परामश्चीः । यदि वा, एतानि परामृश्य देवतायां संब-ध्येरन् प्राजापत्यानीति बहुवचनममविष्यत् । अतः सर्वनाम्नेकवचनान्तेन संभृष्टामिति (संस्रुच्य ) परामृश्य देवतासंबन्धः ।

तैत्रैवं वर्णयन्ति । सर्वनाम निर्दिष्टस्य प्रतिनिर्देशकम् । द्रव्याणि च निर्दिष्टा-नि, न सप्तर्गः । बहुवचनाभावः कथम् । प्रातिपदिकविरोधादाविवसितं पाश्चवत् । अथवा-गुर्णत्वाद्यद्यत्परामृशति तदीयं छिङ्गं संख्यां च मजते । तस्य चैकैकस्य परामर्शादेकवचनमविरुद्धम् । असत्यामिष वीष्मायां वीष्माकार्ये वर्तते । संसृष्टामि-त्येकप्रधानत्वादनुद्यते । प्राजापत्यमित्येकदेवताभिप्रायणैकवचनम् ।

इदैमिप दर्शनमशोमनम् । संनिहितस्य प्रातिपदिकार्थस्य वाचकम् । अतो यत्र नपुंतकिलिक्कं विद्यते तदनेन पराम्रष्टन्यम् । धानाना तण्डलाना न नैपुंतकपरामर्शनिदेशः । अतो न तेन परामर्शः । अयं च न्यायोऽन्यत्राप्यमिहित , 'लिक्कॅविशे-षित्देशात्तमानेष्वप्राप्ता सारस्वती स्त्रीत्वात्' इति पुंलिक्कं न मेष्या संबन्यते, स्त्री-त्वात् । एवमिहापि । सर्तृष्टशब्देन नपुंतकिलिक्केनास्य संबन्धः । तस्य चैकत्वादेकदे-वतासंबन्धे, एकवचनं न विरुध्यते । अत ऐको यागः । 'मधूदके द्रवसामा-न्यात्' इति । विरोधे धर्माणा भूयस्त्वेन धर्मनियम वैक्ष्यिते । तेन सिद्धेनेदमाधिकर-णमारम्यते, किमाज्याद्धिमप्राप्तिरुत सानाज्यादिति ॥ ४० ॥

१ तदिति—'दिध मधु घृतं पयो धाना उदकं तण्डुलास्तरसंसृष्टं प्राजापत्यम् ' इति प्रकृतिवि-षयवाक्यस्थतच्छब्देनेत्वर्थः । २ संसृष्टिमिति—भावन्युत्पभेन संसृष्टपदेनोपात्तं दध्यादिस्मुदायं पराः मृद्येत्वर्थः । एव च द्रव्यदेवतांसंबन्धेक्यादेको यागोऽनेन वाक्येन विधीयत इत्याद्ययः । ३ आस्मिथ्य बाक्ये यागभेदं वदतां परेषां मतमाह-तत्रैविमत्यादिना । ४ गुणत्वात्—गुणवचनत्वादित्यर्थः । ५ इदमिष न शोभनम्—पा॰ । ६ नपुंसकेति—नपुंसकेन सर्वनाम्ना तच्छब्देन परामश्योगयो निदंशो नास्तित्यर्थः । ७ ( अ॰ ९ पा॰ १ अ॰ १६ स्॰४५ )। ८ संसृष्टशब्देनेति—अत इति पूर्व शेषः । ९ एको याग इति—एतावता प्राजापत्यवाक्येऽविशेषेण मतद्वयमात्रं प्रदार्शतम् । नात्रैकस्मिन्नपि पक्ष आप्रहो दर्शितः । परंतु यागभेदपक्ष एव ज्यायानित्यनुसंधेयम् । १० ( अ॰ १२ पा॰ २ अ॰ ७ स्॰२४ ) इत्यत्रेति शेषः ।

आज्यं वा वर्णसामान्यात् ॥ ४१ ॥
अज्यं वा, इमे विकुर्यानाम्, उपांश्चयानस्य तयोविंध्यन्तः स्यात् । कुनः । वर्णसामान्यात् । समानवर्णे मधुदके आज्येन ॥ ४१ ॥

धर्मानुब्रहाच्च ॥ ४२ ॥

आज्यधर्भाश्च बहवो मधूदकयोः शक्याः कर्तुमृत्पवनादयो, न तु पर्योधर्मा दोहनादयः ॥ ४२ ॥

पूर्वस्य चाविशिष्टत्वात् ॥ ४३ ॥

यत्तु पूर्वं कारणमुक्तं द्रवत्वसामान्यं, तदविशिष्टम् । आज्यमप्याग्निः संयोगाद्दवी भवति । तस्मादुषांशुथाजविध्यन्तो मधुदकयोरिति॥४३॥

इति श्रीश्वनरम्वामिनः कृतौ मीमांसाभाष्येऽष्टमस्याध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

अथाष्ट्रमस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ ( वाजिनयागसुराग्रहयोरैष्टिकधर्मातिदेशाधिकरणम् ॥ १ ॥ )

[ १ ] वाजिने मोमपूर्वत्वं सौत्रामण्यां च ग्रहेषु ताच्छब्यात् ॥ १ ॥ पू०

चातुर्मास्येषु वाजिनेज्या श्रुता, वाजिभ्यो वाजिनमिति। सौत्रा-मण्यां च सुराग्रहाः, आस्विनं ग्रहं गृह्णाति, सारस्वतमैन्द्रमिति। तत्र संग्रयः। किमुभयोः सौमिको विध्यन्त जत दार्शपौर्णमासिक इति। तदुच्यते। वाजिने, सौत्रामण्यां च ग्रहेषु सोमपूर्वत्वम्।सौमिको विध्य-न्तः। कुतः। ताच्छन्यात्, सोमग्रब्दत्वात्। सोमग्रब्दस्त्वत्र श्रूयते, सोमो वै वाजिनं, सुरा सोम इति। न तावद्वाजिनं सोमो, न सुरा। न च तयोः सोमेन साद्दर्यमस्ति। साद्दर्याच परग्रब्दः परत्र प्रवर्तते। तस्मात्साद्दर्यमत्र विधीयते। साद्दर्यं चात्र सोमेधर्मकत्वं शवयं विधातं,

[88 | 182 | 183 | 1

इति श्रीमष्टकुमारिङविरचिताया मीमामामाप्यव्याख्याया दुप्टीकायामष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

१ आज्यं वा विक्रयातां ते-पा० । २ सोमधर्मत्वकृतं-पा० ।

नान्यत् । स एष नाम्ना धर्मातिदेशो, न विध्यन्तेन । यथा, कौण्डपा-चिनामयनेऽग्निहोत्रे ॥ १ ॥

अनुवपट्काराच ॥ २ ॥

अनुवषद्कारं च सोमधर्म दर्शयति, वाजिनस्याये वीहीत्यनुवषद्-करोति, सुराया वीहीत्यनुवषट्करोतीति ॥ २ ॥

समुपहूर भक्षणाच ॥ ३ ॥

समुपद्दय भक्षणं च सोवधर्षः, तत्र दश्यते । श्रेषं सँगं विभव्य सम्पर्य भक्षयन्तीति ॥ ३ ॥

क्रयणश्रयणपुरोरुगुपयामग्रहणामादन-

वासीपनहनं च तद्वन् ॥ ४ ॥

क्रयणादींश्व सोमधर्मान् सूरायां दर्शयति, सीमेन क्रीवात्क्रय्या, कुव उसक्तुभिराश्विन श्रीणातीति । एका पुरोस्क्, एका याज्या । उप-यामगृहीतोऽस्यच्छिद्राय त्वाऽच्छिद्रेणाऽऽश्विनं ग्रहं गृह्णाने । गृही-त्वाऽऽसाद्याते । त्रिरात्रं महता चमन्ति । क्षौमे वासस्युपनद्धानि तोवमानि श्रपाणि भवन्तीति । विधौ सति, अनेकार्थानि वाक्यानि स्युः। क्रयादीन् सीसकादीश्च विदयति । तस्मादुभयोः मौमिको विध्यन्तः ॥ ४ ॥

हविषा वा नियम्येत तद्विकारत्वातु ॥ ५ ॥ सि० इविःसामान्येन वाऽत्र दार्शयौर्णपासिको विध्यन्तो नियम्येत । कुतः । तद्दिकारत्वात् । दार्श्वपौर्णनासिकस्य इविषो विकारः सुरावाः जिने । औषधविकृतिः सुरा, सांनाय्यविकृतं वाजिनम् ॥ ५ ॥

#### प्रशंसा सोमशब्दः ॥ ६ ॥

अथ यदुक्तं, ताच्छब्यादिति । तत्र ब्रमः । पर्श्वसार्थोऽयं सोम-श्रद्धो, न विध्यर्थः । विधायकस्याभावात् । सोमो वै वाजिनं, सुरा सोम इति । मकृष्टफलवन्त्रात्सोमस्य । तद्भावेन सुरावाजिनयोः प्रशंसा । यथा, सिंहो देवदत्त इति पुरुषस्य । तस्मान्नार्य नाम्ना धर्माः तिदेशः ॥ ६ ॥

## [11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11

#### वचनानीतराणि ॥ ७ ॥

इवराणि तु सीसक्रयादीनि वाचनिकानि । प्राप्तेरभावात् । अगत्या च वाक्यानामनेकार्थता, सगुणकर्मविधानेन ॥ ७॥

#### व्यपदेशश्च तद्वत्॥८॥

भृष्पेरेव दीक्षणीयामामिति, तोत्रमभिः प्रायणीयां, सिंहलोमभिरा-निष्ट्यामिति । सोमविकारत्वे प्रत्यक्षमेव दीक्षणीयादीनि प्राप्तुयुः । प्राप्तानां भृष्पादिभिस्तदाप्तिवचनं नोषपद्यते ॥ ८ ॥

#### पशुपुरोडाशस्य च लिङ्गदर्शनम् ॥ ९ ॥

पशुपुरोडाञ्चता च ग्रहाणा श्रूयते, नैतेषां पश्ना पुरोडाञ्चा विद्य-न्ते । ग्रहपुरोडाञ्चा होते पश्च इति । तन्न तानदत्र ग्रहाः पुरोडाञ्चाः । ग्रहा एवं ते । यदि तु पुरोटाश्चर्यकास्त्रत एतदुपपद्यंत । तम्मात्पौरो-डाशिकस्तेषु विष्यन्तः ॥ ९॥

( अर्ग्नापेंत्रमीयपञ्चाः रातनाच्यति धारत्वाविकरणम् ॥ २ ॥ )

[ २ ] पर्युः पुरोद्धाशविकारः स्योद्दवतासामा-

#### न्यात्॥ १०॥ प०

आस्त ज्यानिष्टामे पशुरक्षीपोमीयः । यो दीक्षितो यदव्रीषोमीयं पशुमालभत इति । तत्र सदद्दः । कि पशुः पुरोडाश्चिकार उन सांनाः स्याविकार इति । कि प्राप्तम् । पशुः पुरोडाशिविकारः स्यात् । कुतः । देवतासामान्यात् । अक्षीपोमीयः पशुः । पुरोडाशोऽपि तद्देवत्य एव । १०॥

#### प्राक्षणाच ॥ ११॥

प्रांक्षण पुरोजासवर्षः पशी दर्शयति । अद्भवस्त्वीपवीस्या जुष्टं प्राक्षामीति पशुं पोक्षतीर्ति ॥ ११ ॥

#### पर्वभिकरणाच्च ॥ १२ ॥

पर्याप्रकरणमपि पुरोडाक्षधर्मः । तदपि पर्या दृश्यते । आहवनी-यादुल्मुकेन पर्धु पर्याप्रकरोतीति । तस्मात्पुरोडाशविकारः ॥ १२ ॥

<sup>11</sup> ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥

सांनाय्यं वा तत्प्रभवत्वातु ॥ १३ ॥ सि०

सांनाय्यं वा पञ्जविकुर्यात्र पुरोडाशम् । कुतः । तत्त्रभवत्वात् । पञ्चतः सांनाय्यं प्रभवाति, पञ्चश्च । तन्मियः पत्यासन्नम् । पत्यासात्तिश्च छिङ्गान् । इविःसामान्यं च देवतासामान्याद्वकीय इत्युक्तन् ॥ **१३** ॥

तस्य च पात्रदर्शनात् ॥ १४ ॥

तस्य च सांनाटयस्य यत्पात्रमुखा, सा पशी दृश्यते । यदि पशुह-खायां पचेदिति ॥ १४ ॥

( अक्षीषोभीयस्य पशोः पयोतिकारत्वाधिकरणम् ॥ ६ ॥ )

[ ३ ] दक्षः स्यान्मृतिसामान्यात् ॥ ३५ ॥ पू० सानाध्यांवकारोऽपि दध्नो विकारः स्यात्पशुः, न पयतः । कुनः । मृतिंसामान्यात् । घनत्वं मृतिंः ॥ १५ ॥

पयो वा कालसामान्यात् ॥ १६ ॥ सि०

पयो वा पश्चविक्रयीत्र द्धि । सद्यःकाळः पश्चः, पयोऽपि सद्यः-कालम् । दार्घ तु द्वयहकालम् । (पैयोऽन्तरितं, तद्वहिरङ्गम् ) ॥१६॥

पश्वानन्तर्यात् । १७॥

पश्चोश्च पयोऽनन्तरं, तत्त्रत्यासत्रं, न द्धि ॥ १७ ॥ द्रवत्वं चाविशिष्टम् ॥ १८ ॥

द्रवत्वं पशुपयसाः समानम् । पशुरापि द्रवति, पयोऽपि । सस्मात्पयो-विकारः पशुः ॥ १८ ॥

( आमिलायागे पयोयागवर्मातिदेशाधिकरणम् ॥ ४ ॥ )

[ ४ ] आभिक्षाभयभाव्यत्वादुभयविकारः

स्यात् ॥ १८ ॥ पू०

वैश्वदेव्यामिक्षाः उभयोर्देथिपयसोर्विकारः स्यात् । उभयभाव्य-त्वात् । उभाभ्या हि सा भाव्यते । तत्र न गृह्यते विश्वपोऽस्यैव, नेतर-स्येति । तस्मादुभयोः ॥ १९ ॥

एकं वा चादनैकत्वात् ॥ २०॥

॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥

१ ( ) चित्रात्रीतः पाठः कवित्रास्ति । २ पुज्यते—पा<sup>०</sup> ।

एकं वा विकुर्यात्, दिध पयो वा, नोभे । चोदनैकत्वात् । एकेषा चोदना, वैश्वदेव्यामिक्षा, इति । सैकेन विध्यन्तेन निराकाङ्क्षी क्रियते । तस्मादेकं विकुर्यात् ॥ ॥ २० ॥

यतु न रृंबते विश्वेष इति । तत्रोच्यते---

दिध संघातसामान्यात् ॥ २१ ॥

संहतं दिधि, आमिक्षाऽपि संहता। पयो द्रवम् । एष विश्वेषः। तस्माष्ट्रमो विकार इति ॥ २१ ॥

पयो वा तत्प्रधानत्वाञ्चोकवद्दध्नस्तदर्थत्वात् ॥ २२ ॥ सि०

पयो वाऽऽमिक्षया विकियते, न दाधे । पयः प्रधानत्वादस्य संसगिस्य । किं प्राधानयं पयसः । भूयस्त्वम् । प्रभूतं तत्र पयः, अस्पं दिधे ।
दध्नश्च तद्येत्वात् । दाधे च तत्र पयो घनीभावियतुग्रुपादीयते । छोकवत् । छोकेऽपि पय एव घनीभावियतुं दध्युपादीयते । कथ्य् । दध्यभावेऽन्येनाम्छेनापि काञ्चिकादिना कियते । तत्रापि चाऽऽिमक्षाञ्चव्दो
भवति । दिधिनियमोऽम्छे ग्राद्युर्धः । तस्मात्पय एवाम्छसंयोगेन घनीभूतमामिक्षेत्युच्यते । पयश्चेदाभिक्षा, पयस एव विकारो न्याय्यः ॥२२॥
धर्मानुग्रहाच्च ॥ २३॥

सद्यःकालता धर्मः पयोविकारस्वेनातुग्रहीष्यते । वैश्वदेवस्य सद्यः-कालस्वात् । दिधिविकारस्वे वाध्येत । वैश्वदेवोऽपि द्वचहकालः क्रियेत । तथा तस्य धर्मो वाध्येत । सद्योगावं च दर्शयाते । जुबन्ता युज्यं पय इति । यदि दध्नो विकारः स्यात् । तथा द्वचहकालभावे दातव्यं, न क्रयंचन पयः स्यात् । तत्रेतद्दर्शनं नोपपद्यते । तस्मारपयोविकार-आमिक्षा, दधनश्राधमेकस्वम् ॥ २३ ॥

( सत्राहीनयोः सत्राहीनोभयात्मकद्वादशाहघर्माणा व्यवस्थयाऽतिदेशाः

धिकरणम् ॥ ९ ॥ )

[ ५ ] सत्रमहीनश्च द्वादशाहस्तस्वोभवथा प्रवृत्ति-रैककम्यात्॥ २४ ॥ पू०

द्वादशाहोऽद्दर्भणः, प्रायणीयोऽतिरात्रः, पृष्टचः पढदः, त्रयश्च्छन्दो-

<sup>॥</sup> २०॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥

९ युज्यते-पा॰ । २ पयोविकारश्चाऽऽभिक्षा-पा॰ ।

माः । अविवाययमहः, उदयनीयोऽतिरात्र इति । स उभयसंब्रकः, सत्र-महीनश्च । कथं ज्ञायते। अभियुक्तानामुपदेशात् । एवं ह्यपदिशन्ति, सत्र-महीनश्र द्वादशाह इति । शब्दार्थाधिममे चामियुक्तोपदेशः प्रमाणम् । संज्ञान्यवस्थया च तस्य धर्मा आस्त्राताः । एको द्वौ बहवोऽपि वाऽही नेन यजेरन् । तान् दीक्षिता याजयेयुः । गृद्दपतिसप्तद्शाः स्वयमृत्वि-जो ब्राह्मणाः सत्रमुपेयुरित्येत्रमादयः । धर्मभेदाच संद्राव्यवस्था । यथा, ब्राह्मणः, परित्राद, वानपस्य इति । तद्दश्यमेऽध्याये वक्ष्यते-द्वादशाहम्य सत्रत्वपासनोपायिचोदनेन यजगानबहृत्वेन च सत्रश्रदा-भिसंयोगात् । यैजतिचोदनाद्दीनत्वं स्वाभिनां चास्थितपरिवाणत्वाः दिति । स द्विरात्रादिष्वहर्गणेषु प्रवर्तत इत्युक्तं-गॅंणेषु द्वादश्चाहस्येति । तत्र संदिह्यते । किमुभयमकारोऽसी विकृती प्रवर्तते, उत व्यव •थया, कचिद्दहीनभूतः, कचित्सत्रभूत इति । किं पाप्तम् । तस्यो• भयथा प्रवृत्तिः स्यात् । ऐकक्रम्यीत् । उभयविधस्तत्र प्रवर्तेत । कृतः । ऐककम्यात् । एकपिदं कर्मीभयविधामित्युक्तम् । न तस्य प्रवृत्ती विशे-पो गृह्यते, इहैवं विध इह नेति । तस्मादुभयवियः प्रवर्तेत । नन्वेका चेद्दिया परता, द्वितीयया कार्य नास्ति। ऐककमर्याद्विकर्यो भविष्यति । यथा, आग्नेयविकारेष्वभिमर्श्वनस्य ॥ २४ ॥

## अपि वा यजितिश्चतेरहीनभूतप्रवृत्तिः स्या-त्प्रक्टत्या तुल्यशब्दत्यात् ॥ २५ ॥ सि ०

अपि वा-नैतदेवं, सर्वत्रं। नयथा प्रहृत्तिरिति । यत्र यजितः श्रयते, सत्राहीनभूतस्य पट्टत्तिः । पारिश्वेष्याद्यत्राऽऽसनोपायिचोदना, तत्र सत्र-भूतस्य । कस्मान् । प्रक्रत्या तुरुप्रशब्दत्वान् । प्रक्रत्या । हे विक्रुतिस्तुरुप-शब्दा भवति । तस्पाद्योदनासामान्यात्प्रकृतिनियमः । अहीनभतश्च यजितचोदनः । द्वादशाहेन पजाकामो यजनीते । सत्रभूत आसनीपाः विचोदनः । द्वादशाहपृद्धिकामा उपेयुः, द्वादशाहपृद्धिकामा उपासी-रिश्रिति ॥ २५ ॥

<sup>11 28 11 29 11</sup> 

१ बह्बो वा—पाटा र (अ००० पाट६ अट १६ सूट ५९)।३ (अ०१० पाट६ अर १६ पुर ) १४ (अट पाट) स ीटर्स्ट ५३

## द्विगत्रादीनामैकादशरात्रादहीनत्वं यजित-

#### चोदनात्॥ २६॥

अत्राऽऽह । के पुनस्तेऽहर्गणा यजितचोदनाः, येष्त्रहीनम्तः पव-त्तेते । के वाऽऽसनोपायिचोदनाः, येषु सत्रभूत इति । तदुच्यते । द्विरा-त्रादीनामैकादशरात्रादहीनत्वम् । तत्राहीनभूतः प्रवर्तते । तेषां यजित-शब्देन चोदनात् । द्विरात्रेण यजेतेति ॥ २६ ॥

त्रयोदशरात्रादिषु सञ्जभूतस्तेष्वासनोपायिचेादनात् ॥ २७ ॥ त्रयोदश्वरात्रमृद्धिकामा उपेयुः, चतुर्दश्वरात्रं मतिष्ठाकामा उपासीर-स्निति महद्भत्वाऽऽचष्टे ।

एवं वा। यस्माद्यजांतचोदनोऽहीनस्तस्माद्द्यिशत्रादीनामप्यहीनत्वस् । नेऽपि हि यजितचोदनाः। यस्मादासनोपायिचोदनं सत्रं, तस्मात्त्रयोद-शरात्रादीनि सत्राणि । तान्यपि तस्रोदनानीति ॥ २७॥

#### लिङ्गाच ॥ २८ ॥

अग्निष्टोमो वै प्रजापतिः, स उत्तरानेकाहानस्रजतः । तपेतं द्विरात्राः दयोऽईगणा उत्तुस्त्वपस्मान् मा हासीरिति । तदेषापदीनत्विमिति द्वि-रात्रादीनामदीनत्वं दर्शयति ॥ २८ ॥

( पश्चदशरात्रकुण्डपायिनामयनयोः सत्रत्वात्सत्रात्मकद्वादशाह वर्माति-देशाधिकरणम् ॥ ६॥)

[६] अन्यतरने।ऽतिरात्रतात्पञ्चदशरात्रस्याहीनत्वं कृ-ण्डपायिनामयनस्य च तद्भूतेष्वहीनत्वस्य दर्श-

#### नात्।। २९ ॥ पू०

पञ्चदश्वरात्रं, कुण्डपायिनामयनं चोभावष्यद्दीनौ । कस्मात् । अन्य-तरतोऽतिरात्रत्वात् । उभावष्येतावन्यतरतोऽतिरात्रो, तेनाद्दीनाविति । पञ्चदश्वरात्रस्तावत् , त्रिष्टदश्चिष्टुदश्चिष्टोमस्त्रिरात्रो दश्चरात्र उदयनीयोऽति-रात्र इति । कुण्डपायिनामयनमपि, मासमग्निदोत्रं जुह्वतीत्यारभ्य, याव-

यत्रातिरात्रोऽन्ते दृश्यते सोऽहीनः । अत्रान्तेऽतिरात्रः । तस्मादहीनत्वम् । एवं

<sup>॥</sup> २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥]

१ तेनाहीनाविति क्राचिन्नास्ति । २ अन्-पञ्चद्रारात्रे कुण्डपायिनामयने चेत्यर्थः ।

**५**श्वरात्रो महात्रतग्रदयनीयोऽतिरात्र इति । यश्वान्यतर्तोऽतिरात्रः, सोऽ-हीनः । कथं ज्ञायते । तळूतेष्वहीनत्वस्य दर्शनात् । तळूतेषु-अन्यतरः तोऽतिरात्रभूतेष्वहीनत्वे श्रयते। यदन्यतरते।ऽतिरात्रस्तेनाहीन इति॥२९॥

#### अहीनवचन।च्च ॥ ३० ॥

अहीन हति चायं पश्चदश्चरात्रः प्रत्यक्षष्टकः । यदन्यतरतोऽतिरा-षस्तेनाहीन इति । तस्मादप्यहीन इति ॥ ३०॥

## सत्रे बोपायिचोदनात् ॥ ३१ ॥ सि०

सत्रे वैते, नाहीनी । कुतः । उपाधिचोदनात् । य एव भूतिकार्य-मिच्छन्तस्त एनं पश्चद्श्वरात्रमुपेयुः । कुण्डपायिनापयनेऽपि, भूतिकामा ष्पेयुरिति । कः पुनरेनयोश्चिङ्गयोविश्वेषः । चोदनागतमेकं, बाक्यान्त-रगतमन्यम । चोदनागतं यत्तदन्तरङ्गं भवति, बहिरङ्गामितरत् । अयं चापरो विशेषः । अहीनलिङ्गेन च नित्येनाहीनस्य संस्तुतिर्नोपपद्यते । र्षेपपत्त्रेतदहीनत्वग्रुच्यते, यदन्यतरतोऽतिरात्रस्तेनाहीन इति । सा यदि ताबदुपपत्तिः साधिका, ततोऽन्तरेणापि वचनं, सिद्धमहीनत्वम् । अय न साधिका, उच्यमानमिप न सिध्यति । तस्मानैतद्ववनम् । कि तर्हि । अनुवादोऽयं स्तुत्यर्थः । स्तुतिश्च नित्येनाहीनछिङ्गोनान्य-तरतोऽतिरात्रत्वेनाहीनस्य नोषपत्रते । यत्कारणं, सर्वे एवाहीनोऽन्य-तरतोऽतिरात्रः । सत्रस्य तृषपद्यते, येन तावदयमन्यतरतोऽतिरात्रः, ते-नाहीनः । आत्मना च सत्रम् । अत उभयात्मा विशिष्टोऽयमन्येभ्यः सत्रेभ्य इति ॥ ३१॥

#### सत्रलिङ्गं च दर्शयति ॥ ३२ ॥

सत्रिष्टिङ्गं च कुण्डपायिनामयने दर्शयति । गृहपतिर्गृहपति , सुत्र-स्राण्यः सुब्रह्मण्य इति । गृहपतिहिं सत्र आम्नातः । गृहपतिसप्तद्शाः सत्रमुपेयुरिति । सत्रे च तेनार्थः क्रत्वर्थान् याजमानान् कर्तुन् । अन्ये-

अध्येतारः सत्रमिदं स्मरन्ति । न चेद्दग्वचनमस्ति, योडन्यतरतोडितरात्रः सोडही-न इति । यदध्येतारोऽहीनै इति । उपायिचोदनेन सन्नालक्केन सन्नत्वम् ॥ ३१ ॥

चेद्हीनविध्यन्तोऽत्र । २९ ॥ [ ३० ॥ ]

१ यस्कारणम् । सर्वे एवाहीनोऽन्यतरतोऽतिरात्रादुपन्नातः । तदहीनत्वमुच्यते-पा॰। २ अहीन इतीति-इति स्मरन्ति सोऽहीन इत्यर्थः ।

षां यजमानानां व्याष्ट्रतत्वात् । तस्मात्सत्रे एवेते इति ॥ ३२ ॥ इति श्रीशवरस्वामिनः कृतौ मीमांसामाष्येऽष्टमस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

#### अथाष्ट्रमस्याध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

( आग्नावैष्णवादौ देवतासामान्यादशीषोमीयादिधर्मातिरेशाधिकरणम् ॥ १ ॥ )

[ १ ] हिवर्गणे परमुत्तरस्य देशसामान्यात् ॥ १ ॥ पू०
इह इंबिर्गण उदाहरणम् । आग्नावैष्णवमकादश्वकपाठं निर्वपेत्,
मारस्वतं चरुम्, बाईस्पत्यं चरुम्, अग्नये पावकाय, अग्नये ग्रुचये,
इत्येवमादयः। तत्र चिन्त्यते। किं श्रुचिदेवतस्यामीषोमीयविध्यन्तः,
आग्नावैष्णवस्याप्याग्नेयविध्यन्त उत्त विपर्यय इति। किं माप्तम् । इतिर्गणे परं श्रुचिदेवतम्, उत्तरस्यामीषोभीयस्य विकारः। पूर्वमप्याग्नावैष्णवं, पूर्वस्याऽऽग्नेयस्य विकारः। कुनः। देशसामान्यात्। क्रयसामान्यात्। क्रयसामान्यात्। क्रयसामान्यादित्यर्थः। इह श्रुचिदेवतो द्वितीयः। मकृतावप्याग्नीषोमीयो द्विनीयः।
इतरत्राप्याग्नावैष्णवः प्रथमः। प्रकृतावप्याग्नेयः प्रथमः। देशसामान्येन
छिङ्गेन परम्रचरस्य, पूर्व पूर्वस्य विकारः॥ १॥

देवतया वा नियम्येत शब्दवत्त्वादितरस्या-श्रुतित्वात् ॥ २ ॥ सि०

न वा देशेन नियमः स्यात् । किं तर्हि । देवतया । देवतासामा-न्यात् । कुतः । शब्दवती देवता । आग्रावैष्णवमग्रये शुचये, इति । इतरस्य देशस्य, अश्रुतित्वात् । देशो न श्रूयते । किं तर्हि । भैचया-द्रम्यते । किमतः । एतदतो भवति । देवतापत्ययः कर्मचोदनायामन-न्तरत्वानग्रुख्यः । इतरस्तु पौर्वापर्यापेक्षयोत्पद्यते । तस्माज्ञघन्यः ।

[॥३२॥]

इति श्रीभट्टकुमारिछविरचितायां मीमांसामाध्यव्याख्याया दुष्टीकायामष्टमाध्यायस्य द्वितीयः पाटः ॥

मुख्यातुत्रहश्च न्याच्यः। अतः श्रुचिदेवत्य आग्नेयस्य विध्यन्तः। आग्नावैष्णवे चाग्नीपोपीयस्य !! २ ॥

> ( जनकसष्ठरात्रे द्वादशाहिकानां सप्तानामद्वां क्रमेण पर्मातिः देशाधिकरणम् ॥ २ ॥)

# [२] गणचोदनायां यस्य लिङ्गं तदावृत्तिः प्रतीयेताऽऽमेयवत् ॥ ३ ॥ पू०

जनकसमुरात्रे श्रयते, चत्वारि त्रिवृन्त्यहानि भवन्तीति । तथाऽ--न्यम श्रुयते, नव त्रिवृत्त्यहानि भवन्तीति । तत्र संदेहः । कि पार्षि-कस्य मधमस्यायमभ्यास उत नानाह्नां द्वादशाहिकानां स्तोमविधि-रिति । कि नाप्तम् । गणचोदनाया यस्य लिङ्गं तदावृत्तिः प्रतीयेताऽऽ-ग्रेयवस् । गणचोदनायापेवंनिधायां यस्य लिङ्कः पार्षिकस्य प्रथमस्या-ह्निस्टरवं, तस्यैवाऽऽवृत्तिः प्रतीयेत । चोदनासामान्यातः । आग्रेयवत् । तराया, अग्रये पावकाय, अग्रये ज्ञाचये, इति देवतैक्याचीद्नासामा-न्यादाग्नेयस्य विध्यन्ताभ्यासः । एवमिहापि ॥ ३ ॥

# नानाहानि वा संघातत्वात्त्रवृत्तिङ्केन चोदनात ।। १८ ॥ सि०

नानाहानि वा द्वादशाहिकानि पवतेरन् , न पार्ष्टिकं पथममहः । कस्मात् । संघातत्वात् । संघात एप उच्यते, चन्वारि त्रिवृन्त्यहानी-ति । प्रथक्तवनिवेशिनी हि चत्वारीति संख्या, प्रथक्तवेनाह्नां भवती-ति । सन्ति च तत्र सप्तरात्रे चोदनया प्रवृत्तानि नानाहानि द्वादशा-हिकानि चत्वारि । तान्यमुध त्रिष्टत्वं विधातुं शवयते ।

#### 11 2 11 3 11 ]

्र सन्ति तत्र चोदनया प्रवृत्तानि नानाहानि द्वादशाहिकानि चत्वारि । -तान्यन्य त्रिवृत्त्वं विधातुं श्रवयत इत्येतद्युक्तम् । 'जनकसप्तरात्रेण यजेत' इति प्रयोगचौदनेयम् । प्रयोगश्चीत्वैत्ति न त्यजति । अहुँ शब्दो यागविशेषवचनोऽश्चत-मपि विशेष्यमनुभाषयति । नेदं विशेषणं यागमन्तरेण संभवति । यथा, वज्रीतीन्द्र-

९ 'प्रयोगश्चोत्पत्तिर्न त्यज्यते' इति यथाश्चन पाठ उपलम्यते । र उत्पात्ति न त्यजाति-उत्पत्तिमः पेक्षत इत्यर्थ । ३ प्रयोगचोदनयाऽपेक्षिताया अपि कर्मीत्पत्तेरन्यतोऽलाभात्स्वयमेवोत्पत्तिमपि चोद-यतीति शङ्कायामाह-अह शब्द इति । 'चत्वारि त्रिवृन्त्यहानि ' इति वाक्यस्थाह शब्द इत्यर्थः ।

# न तु त्रिष्टन्ति बहून्यहान्यन्य तत्र चतुःसंख्या विधीयते ॥ ४ ॥ तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ ५ ॥

चत्वारि त्रिष्टन्त्यहान्यग्निष्ठ्वासमुखानीति। येषामग्निष्टामः मथमः, इतरेऽनिष्ठिष्टोमाः, त एवमुक्ते मतीयन्ते, न ये सर्वेऽप्तिष्टोमाः। यथा, अयोमुखं पिण्डच्छेदनामित्युक्ते न सर्वायसं मतीयते । यदि च त्रिष्टतोऽभ्यासः स्यात्, सर्वेऽत्रिष्टोमा भवेयुः । अग्निष्टोमो सस्ति । तस्मामुद्धादवाहिकानां चोदकपाप्तानामह्ना त्रिवृत्ता विश्रीयते । एवं नव त्रिष्टन्त्यहानि भवन्तीति ॥ ५॥

( पट्त्रिंशद्रात्रे पडहधर्मातिदेशाधिकरणम् ॥ ३ ॥ )

[ ६ ] कालाम्यासेऽपि बादग्ः कर्भभेदात् ॥ ६ ॥ पू०

क चित्क मैनिशंषे श्रूयने । पडहा भन्नान्ति, चन्वारी भन्नन्ति, पश्चरा भन्नन्ति । तत्र संदेहः । किं द्वादशाहिकानाम्हां प्रद्वातिः, उन पद-इस्येति । किं प्राप्तम् । कालाभ्यासंऽपि बादिरः । पडहकालाभ्यासेऽ-प्येतस्मिन् श्रूयमाणे बादिरिराचार्यो द्वादशाहिकानामंह्वां प्रदात्तिं मन्थते

मनुमापयाति । बहुवचनाद्गियतबहुत्वेषु चत्वारीति नियम्यते । तेषा त्रिवृत्त्वम्प्रिष्टो-ममुखत्व च तित्रीयते । नेनु 'चत्तारि त्रिवृत्त्यहानि भवन्ति' अते उत्पन्नानि 'जन-कसप्तरात्रण यजेत' इति फछे विधीयन्ते । पर्वपक्षे, त्रिवृत्त्वेन छिक्केन प्रथमस्याद्दो विध्यन्तश्च पुर्विष ।

सिद्धान्ते, यागाना गुण. सवातः । तद्यिन गुणेन नानाह्ना यो धर्मः सोअति-दिश्यते , संघातसामान्यात् । त्रिष्ट्रत्न पुनरङ्गावस्थित , तद्घाहरङ्गत्वाद्दुर्बछम् । एवं वैणीयतन्यमिविकरणम् । यया माष्यकारेण वर्णित तथा बहवो दोषाः । कथ । चत्वारीत्यन् प्रतिहृतः विवीयते । न न सप्तरात्रे चत्वारि सन्ति । अविधीयमान-त्वाच्च प्रणों, यान्यन् प्रेरत् । अभ्यपेत्य स्ताः । सन्द्र वा चत्वारि । तश्रामिष्टोममु-खानीति द्वितीयो गुणो विधेयः । तत्र वावयं मिद्येतेति सिद्धम् ॥ ४ ॥ [ ९ ॥

१ नानाइना—पा० । २ बहुत्वे—पा० । ३ एव चेत्यर्थः । ४ अत् उत्पन्नानीति—इत्यनेन वाक्येनोत्पनानि कर्माण्यन् जन इसप्तरात्रेणोतं वाक्येन फले विधायन्त इत्यर्थः । ५ तद्वंयेन गुणेन न-प्रधानसंबन्धिना संघारूथेन बलवता गुणेनेलार्थः । ६ वर्णितव्यं-पा० । ७ विधायने–इत्युक्तं काध्यक्षरेणांवे राष् । ८ अडमतु । यक्षणा वर्षतिकृता न पार-पान ।

स्म । क्रुतः । कर्मभेदात् । षडहश्च देनात्राहर्भितानि षट् सौत्यानि कर्पा-ण्युच्यन्ते । तेषां च पद्कानां भेदो गम्यते । चत्वारः पडहा इति पृथक्त्वनिवेशात्संख्यायाः । यद्येकस्यैव कर्मषट्कस्य पार्धिकस्याऽऽभि-ष्ठविकस्य वाऽभ्यासः कल्प्येत, ततश्रतुःषडहा इति स्यात् । अय पुनः, चत्वारः षडहा इत्युक्ते चतुर्विश्वत्यहानि मतीयन्ते, साडहःसंघा-तचोदना पठतिलिङ्गःत्वाद्दादशाहिकीमहःपर्रात गृह्णाते । तस्माना-नाह्वा द्वादशाहिकाना पराचिः ॥ ६ ॥

तदावृत्तिं तु जैमिनिरह्नामप्रत्यक्षसंख्यत्वात् ॥ ७ ॥ सि०

तदावृत्ति, पार्धिकस्यैव प्रज्ञातस्य षडहस्याऽऽद्वत्ति जैमिनिराचार्यो मेने । कुनः । अह्नामप्रत्यक्षसंख्यत्वात् । चतुर्विश्वतिरह्नामप्रत्यक्षा संख्याऽ<u>न</u>ुमानाद्गम्यते । तस्याश्च षडहचतुष्ट्येनैवानुमानम् । तेन पूर्व तावत्वडहचतुष्ट्यमेव पत्योति । तत्समाहत्य चतुर्विशतिसंख्याम् । यथा, पूर्व धूमं प्रतिपद्यते, पश्चाद्शिष् । यश्च धूमप्रत्ययेनैव कृतार्थो भवति नासावाम्रियत्ययमादियते । इहापि पडहपत्ययादेव तत्प्रहत्तिः प्रसुड्यते । तया च कृतार्थः, कि चतुर्विश्वतिसंख्यया भैतीतया करि-ष्वति । तस्मात्षडहाभ्यासः ।

अय यदुक्तं, पृथवत्वनिवेशिनी संख्याऽऽवृत्तौ बाध्येतेति । तत्र क्रमः । षडह इति प्रज्ञातः षडहः संनिहितो गृह्यते । तस्य चतुःसंख्याः संबन्धः साक्षाकास्तीत्यावृत्त्या भविष्याति । यथा, उपसदा प्रयाजाः तुयाजानां च । यस्यापि, चतुर्विश्वतिरात्रश्चत्वारः पडहा इत्येवं चोद्यते, तस्यापि दशरात्रे प्रवर्तमान आवृत्त्येव संख्यापूरणम् । भिन्नाना पड-हानामभावात । यश्रोभयोदींयो नासावेकं पसं निवर्तयति ॥ ७ ॥

( श्रतोवच्यादिसंस्थागणेषु द्वादशाहिकवर्षातिदेशाधिकरणम् ॥ ४ ॥ )

ि ४ ] संस्थागणेषु तदभ्यासः प्रतीयेत टतलक्षणः

### म्रहणात् ॥ ८ ॥ प०

इह संस्थानणा उदाहरणम् । अत्रिष्टोमः पश्चीक्र्थ्यः, श्रतात्रिष्टीमं भवति, शतातिरात्रं भवनीत्येवमादयः। अत्र चिन्त्यते । कि ज्योति-

<sup>11 8 11 9 11</sup> 

ष्टोगस्यायमभ्यास उतैवंसंख्यानां संस्थाविशिष्टानामह्नां बाद इति । किं माप्तम् संस्थागणेषु तद्भयासः मनीयेत । तस्वैव माकृतस्य ज्योति-ष्टोगस्यायमभ्यासः । कृतः । कृतलक्षणग्रहणात् । तस्यैतत्कृतं लक्षणम् । आग्निष्टोगः, जक्ष्यः, षोडकी, अतिरात्र इति । तत्संयोगेनैताः संस्था उत्पन्नाः । स ताभिः शवयते लक्षयितुम् । तं च लक्षायित्वा संख्यां केवलां विधास्यति । नानाह्नां तु वादे संस्था संख्या चोभयं विधी-यते । उक्ष्यसंस्था भवन्ति, ते च पश्च भवन्तीति । तथा वावयं भिद्यते । तस्माज्ज्योतिष्टोगाभ्यासः ॥ ८ ॥

# अधिकाराद्वा प्रकृतिस्तिद्विशिष्टा स्यादिभिधानस्य तिन्निमित्तत्वात् ॥ ९ ॥ सि ०

नैतदेवं, ज्योतिष्टोमाभ्यास इति । कथं तर्हि । प्रकृतिस्तद्विश्वष्टा स्यात् । द्वाद्यादिकान्यहानि संस्थाविश्विष्टानि स्युः । कस्मात् । अधि-कारात् । तान्यत्र चोदकेनाधिकृतानि । एवं चोदकानुग्रहो भविष्यति । ननु मत्यक्षविहितो ज्योतिष्टोमोऽप्रिष्टोमादिभिः शब्दैः । नेत्याह । कथम् । अभिधानस्य तिक्षिमित्तत्वात् । अप्रिष्टोमादिभिः शब्दैः । नेत्याह । कथम् । अभिधानस्य तिक्षिमित्तत्वात् । अप्रिष्टोमाधिभानं संस्थानिमित्तं, न व्योतिष्टोमाधिभायकम् । तैत्तत्संस्थं क्रतुं वादितुं शक्नोति, न ज्योतिष्टोममेव । यत्तु—अँनेकार्यत्विमिति । नेनिकार्यत्वं भविष्यति । गणचोदनया प्राप्तानामह्नां पञ्चानां संस्थामात्रं विधायिष्यते । श्वताप्रिष्टोमित्यपि सम्मास जनयविश्वेषणविश्विष्टं गणमाह ।

स एक एवार्थः । यथा, छोहितोष्णीषा ऋत्विनः प्रचरन्तीति । ए॰ यक्ष्त्वनिवेश्विनी चैवं संख्याऽनुगृहीता भविष्यति । तस्माद्द्वादशाहि॰ कानां नानाह्नां वादः ॥ ९ ॥

( श्रतोक्थ्यादी ज्यातिष्ठोभिकोक्थ्यादिस्तोत्रानुष्ठःनाविकरणम् ॥ ९ ॥ )

[ ५ ] गगादुवचयस्तत्वऋतित्वात् ॥ १०॥पू०

श्वतीवथ्यं भवति, श्वतातिरात्रं भवतीति श्रूयते । तत्र द्वाद्शाहिकाः स्पद्दानि प्रवर्तन्ते । तानि च पायेणीवथ्यसंस्थानि । द्वाविश्रष्टीमा । श्वती-

<sup>11 &</sup>lt; 11 8 11

९ उक्षभ्याः संस्थाः---पा० । २ ज्योतिष्ठोमवावकम्-पा० । ३ तत्तंम्थं---पा० । ४ अनेकाः भौमिति--पा० । ५ नानेकार्थम्---पा० ।

वध्यं भवतीत्युक्ते, अग्निष्टोमयो स्वध्यस्तोत्रोपचयः माप्तः । श्रतातिरात्रं भवतीति सर्वेषु रात्रिपर्यायोपचयः।तत्र चिन्त्यते।किं द्वादशहादुपचयः फर्तव्य उत ज्योतिष्टोमादिति । किं माप्तम् । गणादुवचयः । कुतः । तत्मकृतित्वात् । द्वादशाहमकृतय एतेऽहर्गणाः । तेषु द्वाद्शाहिको वि-ध्यन्तः पाष्यते । यदि द्वादशाहादुपचयः, एवं चोदकानुग्रहो भविष्यति। तस्माद्रणादुपचयः ॥ १० ॥

# एकाहाद्वा नेषां समत्वात्स्यात् ॥ ११ ॥ सि०

एक।हाद्वा ज्योतिष्टोमादुवचयो, न द्वादशाहात् । कस्मात् । तेषां स-भत्वात् । द्वादशाहिकानामह्नामितरैर्वे कृतैः समत्वं भवाते । तान्यप्यन्यतः संस्थामाकाड्झन्ति, इमान्यपि । न च भिक्षका भिक्षकादाकाङ्झन्ति सत्यस्यस्मिन् भैसवसमर्थेऽभिक्षुके । किमेतदुक्तं भवति । द्वादशाहे सं-स्थास्ते।त्राण्यनाम्नातानीत्यतो यत्राऽऽम्नातानि तत आकाङ्क्षन्ति । वैक्रुतेष्वहःसु तानि नाऽऽम्नातानीति । तस्माद्वैक्रतान्यहानि यत्र विहिन तानि बत एवाऽऽकाङ्क्षितुमहीन्त । ज्योतिष्टोमे च तान्याम्नातानि । तस्माज्ज्योतिष्टोमाद्यचयः ॥ ११ ॥

( बृहस्पतिसवादी दाश्ववयीस्य उत्पन्नगायकीणा समानयनाधिकरणम् ॥ 🕻 ॥ ) [६] गायत्रीपु पाळतीनामवच्छेदः पळत्यधिकारात्सं-ख्यात्वाद्श्विष्टामवदव्यतिरेकात्तदारुयत्वम् ॥१ २॥ पू०

उपचयिक्तितः । अपचय इदानीं चिन्त्यते । इदं श्रूयते । वान्रोये-नेष्टा बृहस्पतिसबेन यजेतेति। तत्रेदं समाम्नातं, गायत्रमेतदहर्भवतीति। अत्र विचार्यते । किं पाकृतीना त्रिष्टुब्मगतीन(मक्षरावळीप कृत्वा गा-यत्रं तद्दः कतेव्यमुतोत्पत्तिगायत्रीणा दाशनयीभ्य आगमं क्रत्वेति । अत्र सूत्रेणैबोपक्रमः । गायत्रीषु पाक्वतीनामवच्छेदः । गायत्रीषु श्रृय-माणासु माधत्रमेतद्दईभवतीति, पाकृतीनां त्रिष्टुब्जगतीनामवच्छेदोऽक्ष-रावलांपः कर्तव्यः । कुतः । पक्रत्यधिकारात् । चोदकेनात्र माक्रत्य-स्त्रिष्टुब्जगत्यः माप्ता अधिकृता विद्यन्ते । यद्यन्यासामृचामागमः क्रि-येत, पाकृतः भत्यया बाद्येत ।

नतु प्रत्यक्षश्रुता गायत्रयः । ताभिश्रोदकपाप्ता इतरा वाधितव्याः । तेत्याह । कम्मात् । संख्यात्वात् । अयं गायत्रीश्वव्दः संख्यावाचकः । क्यं ज्ञायते । अव्यतिरेकाचतुर्विश्चतिसंख्यामेष न व्यभिचरति । न क्विचतुर्विश्चतिसंख्यया विना हृष्टः । चतुर्विश्चतिसंख्याहीनासु त्रिष्टुव्नगन्तीषु न कदाचिद्धवति । तस्मान्संख्याश्चव्होऽयम् । संख्याश्चदश्चेदक्ष-रावलोपः कर्वव्यः । अग्निष्टोमवत् । यथा, श्चताग्निष्टोमं भवतीन्युक्ते द्वाद-शाहिकानामह्नामुक्थ्यावलोपः क्रियते । एविमहापि ॥ १२ ॥

# तिन्नत्यवच्च पृथक्सनीषु तद्वचनम् ॥ १३ ॥

तिन्त्यवरसंख्यामात्रं भ्रुवन्तं गायत्रीश्वन्दं मत्वा, पृथवसतीषु पृथग्भूतासु गायत्रीभ्यो जगतीषु, अगायत्रीषु तद्वनं भवति, गायत्री-वचनं भवति । यदि संख्यायां गायत्रीश्वन्दस्ततो जगत्यां द्वे चतुर्विश्वतिसंख्ये इत्येतद्वचनमुपपद्यते । अथ, ऋचि ततो द्वे ऋचौ जगत्यां न स्त इत्येतद्वचनमुपपद्यते । तस्माद्पि संख्यायां गायत्रीशब्दः । तथेद्मपरं च दर्शनद्व । तिस्रोऽ-नुष्टुभश्वतस्रो गायत्रीः करोतीति ॥ १३ ॥

### न विंगती दशेति चेत ॥ ३४ ॥

अथ, कचिद्व्यात्, न विश्वतौ दशसंख्याऽस्ति । न संख्या संख्या-न्तरे वर्तते । गुणो हि संख्या । न च गुणा गुणेषु वर्तन्ते । एवमष्टाच-त्वारिशन्सख्यायां चतुर्विश्वतिसंख्या नास्ति । तस्मान्संख्यार्थेऽपि गायत्रीशब्दे, एका जगती, द्वे गायत्र्यो, इन्येतदनुषपत्रमेव । यश्रीभयो-दीषो नासावेकस्य वाच्यः ॥ १४ ॥

### ऐकसंख्यमेव स्यात्॥ ३५॥

अत्रोच्यते । न ब्र्षः संख्यायां संख्या वर्तत इति । किं तर्हि । अष्टाचत्वारिंशत्मंख्यापरिच्छिन्नेष्वक्षरेष्ववयवभूते द्वे चतुर्विशतिसंख्ये, न तु द्वे ऋची, इति । न च संख्या संख्यान्तर निवर्तयति । यदि निवर्तयदेकसंख्यमेव स्यात् । यस्य दश्च गावस्तस्य द्वी पञ्चकी गवा-पित्येतद्ववनं न स्यात् । भवति च तत् । तस्मान्न संख्या संख्यान्तरं निवर्तयति । एवं वा ॥ न विंशती दशेति चेत्। यद्यपि संख्यायां गायत्रीश्वन्दः, प्वमपि नासरावलोपः कर्तव्यः। किं कारणम्। विंशती दश विद्यन्ते। किमतः। इदं तावदतः। येन विंशतिरुपात्ताः, उपात्तास्तेन दश्च भवन्ति। एवं येन त्रिष्टुब्जगत्यः प्रयुक्ताः, प्रयुक्तास्तेन तदन्तर्मता गायत्र्यो भवन्ति। तस्माद्विकारेण प्रयोगः। एवं चोदकानुग्रहश्च भवति। गायत्रं चाहः कृतं भवति।

ऐकसंख्यमेव स्यान् । अत्राऽऽह । जगत्यां तिष्टुभि चोषात्तायां न गायच्य उपात्ता भवन्ति । कथम् । साधनं परिच्छिन्दती संख्या कर्षणि, अङ्गी भवति । न जगत्याः, तिष्टुभो बाऽवयवः साधनम् । किं तिर्हे । त्रिष्टुब्जगत्यः । अयोच्येत, गायत्रमेतदहर्भवतीति वचनादवयव प्तात्र साधनमिति । तथा सत्यक्षरावछोष एव प्राप्तोति । उत्तरस्यावयवस्थान-ङ्गत्वात् । न चानङ्गेऽनुपादीयमाने चोदको बाध्यते । तस्माद्यदुक्तं, यद्यपि संख्यायां गायत्रीश्रब्दः, एवमप्यविकारेण प्रयोग इति ।

एतदयुक्तम्। देशियति च । नोत्तरस्यां संख्यायामुपात्तायां पूर्वाः संख्या उपात्ता भवन्तीति । यदयमेका च दश्च च शतं च सहस्रं च परार्धि चेति सर्वसंख्या अनुक्रामिति । यदि चोत्तरस्यां संख्यायामुपात्ताया पूर्वाः संख्या उपात्ता भवन्ति, ऐकसंख्यमेव स्यात् । एकैव परार्थसंख्या भवेत् । सा हि सर्वाभ्य उत्तरा । यतस्त्वेकाद्या अप्यनुक्रान्ताः । अतो विज्ञायते, नोत्तरस्यां संख्यायामुपात्तायां पूर्वाः संख्या उपात्ता भव-न्तीति ॥ १५ ॥

गुणाद्वा द्रव्यशब्दः स्यादसर्वविषयत्वात ॥ १६ ॥ सि०

नैतेदेवं संख्यायां गायत्रीशब्द इति । कथं तर्हि । गुणाद्द्रव्यशब्दः स्यात् । चतुर्विश्वत्यक्षरयुक्तस्य द्रव्यस्य वाचकः । कस्मात् । असर्व-विषयत्वात् । यदि संख्याशब्दः स्यात्, सर्वस्थिश्रेतुर्विशतिसंख्यासं-ख्येये वर्तेत गोय्थादौ । न च वर्तते । तस्मान्न संख्याशब्दः ॥ १६ ॥

भ १९ ॥ १६ ॥

९ एवं-पा०। २ दर्शयति । न च-पा० । ३ भवन्ति-पा० । ४ न चैतदेवं --पा० । ५ चतुर्विशतिसंख्येये -- पा०।

#### गोत्ववच्च समन्वयः ॥ १७ ॥

यथा, गौरिति सत्यपि गमननिषित्ते सामान्यद्रव्याभिधाने सास्ना-दिमत्येव समन्वयो, नान्यत्रेति तद्वचन एव गांशब्दो विज्ञायते । एवम-यमध्यम्बचन एव विज्ञातं न्यारुयः ॥ १७ ॥

#### संस्थायाध्य शब्दवस्वात ॥ १८ ॥

चतुर्विश्वतिमंख्यावाचकः शब्दोऽस्ति, चतुर्विश्वति।रिति । नास्यापरेण गायत्रीश्चब्देनार्थः । संज्ञाया व्यवहारार्थत्वादेकेन व्यवहारसिद्धेः । १८॥

### इतरस्याश्रुतित्वाच्च ॥ १९ ॥

इतरस्य ऋग्द्रव्यस्याश्रुतित्वात् । अञ्चब्दत्वादित्यर्थः । तस्यापि व्यवहारार्थेन संज्ञाक्षब्देन भैयोजनम् । तत्रायं गायत्रीक्षब्दोऽर्थवान् भवति । संख्यायां निष्पयोजनः । तस्मादपि ऋक्शब्दो न्याय्यः। अतो गायत्रीणामृचामागवः कर्नव्य इति ॥ १९ ॥

# द्रव्यान्तरे निवेशादुक्थ्यलोपैर्विशिष्टं स्यात् ॥२०॥

यद्पवर्णितम् , अग्निष्टोमवदिति । तत्र ब्रमः । आग्निष्टोमश्रब्दस्य द्रव्यान्तरे करिंपश्चित्रिवेशो नाम्ति । यथा गायत्रीशब्द ऋग्द्रव्ये । अयं हि केवलाशिष्टोमान्ततां बूते । न चोक्ध्यलोपमन्तरेण द्वादशाहिकाना-मह्मामिष्रिष्टोमान्तता भवतीत्यवस्यकार्य उक्ष्यलोपः । अयं पुनर्गायत्री-शब्द ऋग्द्रव्यम्य वाचक इत्युक्तम् । न चाक्षरावलोपेन तहग्द्रव्यं पाष्यते । तस्माद्विषयोऽयम्प्रयन्यास हाते ॥ २० ॥

#### अशास्रलक्षणत्वाच्च ॥ २१ ॥

अशास्त्रकक्षणानि चोवधस्तोत्राणि जताग्निष्टोमे, तानि शास्त्रकक्ष-णयाऽग्निष्टोमान्ततया बाध्यन्ते । इह पुनर्विपरीतं, शास्त्रलक्षणा गायच्यः, आनुमानिक्यास्त्रिष्टुब्जगत्यः । ता न शक्तुवन्ति गायत्री बाधि-तुम् ॥ २१ ॥

उत्पत्तिनामधेयत्वाद्भकत्या पृथक्सतीपु स्यात् ॥ २२ ॥ अथ यदुक्तं, संख्यायां गायत्रीत्रव्दो हृष्टः । ये हि दे गायत्रयो, सैका जगतीति । तस्य कः परिहारः । उच्यते । औत्पत्तिकमेतद्चो

<sup>॥</sup> १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥

नामघेरामित्युक्तम् । अतः उत्पत्तिनामघेर्यत्व। द्योऽयं जगत्यव्यवे चतु-विश्वत्यक्षरे पदसंचये प्रयोगः, स भवत्या विक्रेयः । न होकस्य भन्दस्यानेकार्थवा सत्यां गनौ न्याय्या । कया पुनर्भवत्या । परिमा-णसामान्यात् । यत्परिवाणं द्वयोगीयव्योस्तदेकस्या जगन्याः । अत एतदुक्तम् । ये हि द्वे गायव्यी, सैका जगनीति । यथा, यौ द्वी कौरेबौ स एको वाँहीक इति । एतच गायत्रीद्वयमश्रंमार्थे वचनम् । कथम् । इदं श्रयते, द्वाभ्यां गायत्रीभ्यां वैद्यस्येति । तदेतदयक्तिमबोच्यते । जगत्या वैश्यस्य कार्यम्। जागतो हि वैश्यः । तदेतददाभ्यां गायत्रीभ्यां क्रियते । जगरयैव तत्कृतं भवति । ये हि हे गायत्रयौ सैका जगतीति । तस्मादहेतरयं संख्यार्थत्वे गायत्रीशब्दस्य ॥ २२ ॥

### वचनिमिति चेत्।। २३॥

शक्यं तावर्त्तंत्रेतद्रक्तु, यत्रःनुवादो गायत्रीशब्दः । यत्र तु विधि-स्तत्र कथम् । यथा, तिस्रोऽरुष्ट्रभः, चतस्रो गायत्रीः करोति, इति । का पुनर्विभी विशेष: । विधी शब्दार्थेन व्यवहारी भवति । तिस्रोऽनु-ष्ट्रभथतस्रो गायञ्यो न शक्याः कर्तम् । शक्याम्त चतस्रश्रुतार्वशत्यः । नस्मात्तत्र संख्यायां गायत्रीशब्द इति ॥ २३ ॥

अथ ब्रुमः--

#### यावदुक्तम् ॥ २४ ॥

इहैवैकत्र संख्यार्थो नान्यत्र । कचि इर्धनात् । आह । यद्येवं न संख्यावचनः । कथमिह संख्यार्थो जात इति । उच्यते । छक्षणयाऽपि विधानं भवति । यथा लक्षेत्रे, अभी पिष्टपिण्डाः सिंहाः क्रियन्तामिति । वेदेऽपि, पृष्ठेकपिनष्ठत इति । न च तत्र सिंहश्चब्दः पतिक्रृतिवचनो **दृष्ट इत्यन्यत्रापि प्रतिकृतिवचनो विज्ञायते । पृष्ठशब्दो वा पृष्टसायन-**मन्त्रवचनः । न च लक्षणया प्रयोगे ईंब्दार्थः परिच्छित्रते । यत्का-रणं, स्वार्थ एव वर्तमानोऽर्थान्तरं छक्षयति । स्वार्थ जहन्नैव छक्षयेत् । तस्मादयमध्यहेतः ॥ २४ ॥

#### ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥

९ भाक्त--पा॰। २ कीर्-की--पा॰। ३ चाह्किः-पाः। ४ तत्रैतदुर्क्तं-पा॰। ५ पृष्ठसाधन-इति कचित्रास्ति । ६ अशब्दार्थ -पा० ।

# अपूर्वे च विकल्यः स्वायदि संख्वाविधानम् ॥ ५५ ॥

अपूर्वे च दर्शपूर्णमासकर्माणे विकल्पः स्यात्, यदि संख्यायां गायत्रीशब्दः । तत्र हि श्रूयते, गायत्र्या परिद्वयादिनि । एवं श्रुते, आजुहोतायाश्रतुर्विभत्यक्षरस्य पदसंचयस्य च विकलाः स्यात् । विकल्पे पक्ष आजुईाताया बाधः । स चायक्तः सत्यां गतौ । तम्माद्पि नैतन्सरुयावियानम् ॥ २५ ॥

# ऋग्गुणत्वान्निति चेत् ॥ २६ ॥

अत्रोज्यते । न प्रकृतौ विकल्पा भविष्यति । कुनः । त्रहम्गुणत्वात् । ऋग्युणो हि तत्र प्रयोगोऽङ्गीकृतः । ऋचम्तस्य सामिधेन्य आम्नाताः । यदि, अनुचा परिदर्धात, ऋगुणत्वं बाध्येत । तस्मात्तत्राऽऽजुहोतयैव परिधास्यान । तथा सनि गायञ्चा परिद्वितं भविष्याते । ऋग्गुणत्वं चोर्पसंगृहीतम् ॥ २६ ॥

### तथा पूर्ववित स्यात ॥ २७ ॥

पूर्वतत्यपि वृहस्यतिसवे तथा स्यात्, यथाऽपूर्वे । अत्रापि, ऋग्नु-णकः प्रयोगोऽङ्गीकृतश्रोदकेन । तत्रापि ऋशुपादीयमानासु गायत्रं चै वाहः कृतं भवति । ऋग्गुणकन्वं च न वावितम् । तस्मान्नाक्षराव-लंपः ॥ २७ ॥

# गुणावेशश्च सर्वत्र ॥ २८ ॥

तुशब्दम्य स्थाने चशब्दः । दृष्टश्च तुशब्दस्यार्थे चशब्दः । यथा, किंचेइ भवतीति । गुणस्य चतुर्विश्वतिसंख्यायाः सर्वत्राऽऽवेश: कू-रस्नायाम।जुहीताया, नावयवे । अतस्तस्याम्रुपादीयमानायामृगुणत्वं चोपग्रहीतं भवति, संख्या च । बृहस्पितसने धुनर्भ ऋवश्रोदकेनाङ्गी-कृताः, तासामवयवे चतुर्विश्वतिसंख्या निविष्टा । तस्मिन्तुपादीयमान ऋग्गणस्वमनुपात्तं भवति । प्रकृतिगायत्रीषु तृपात्तं भवति । तस्मान संख्याभिधानं गायत्रीजब्दे पकृतिगायत्रीणामागमः पाप्नोति ।

अपर आइ । इदं ताबदयं संख्याबादी १एव्यः । कस्मादश्वरगताया-मेद संख्याया मवानवस्थितो, न पुनरन्यसंख्येयगतायामपि, <mark>प्रहग</mark>-

<sup>॥</sup> २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥

तायां चमसगतायां वा । यावताऽविश्वेषेण श्रुतं, गायत्रमेतदहर्भवतीति । एवं सति सर्वत्र गुणावेशः, संख्यावेशः पामोति ॥ २८ ॥

### निष्यन्नग्रहणान्नेति चेत् ॥ २९ ॥

स चेदब्यात् , यत्रायं निष्यन्त्रो गायत्रीशब्दः, प्रसिद्ध इत्यर्थः। तस्य ग्रहण न्याय्यम् । अयं चाक्षरगतायामेव संख्यायां प्रसिद्धो न सर्वत्र । तस्मान्न सर्वसंख्येयमना मृजन इति ॥ २९ ॥

स वक्तरुप.--

# तथेहापि स्यात् ॥ ६० ॥

यथाऽक्षरमतायामेव संख्याया दृष्टो नान्यत्र, एवमृक्ष्वेव दृष्टो नान न्यस्मिश्रतुर्विश्वत्यक्षरे गद्ये वा । यथा चाक्षरेष्वेव दृष्ट इति नानक्षरे विज्ञायते । एवमृक्षु दृष्ट इति नानृक्षु विज्ञातुं न्याय्यः । अत्राऽऽह । र्थेद्यप्ययमुक्ष गायत्रीशब्दः, एवमप्यक्षरावळोष एव कार्यः। किं कारणम्। प्रकृत्युपबन्धनात् । चोद्केनात्र प्राकृत्यास्त्रिपृब्जगत्यः प्रापिताः । ता इमा नाज्जिता भविष्यन्ति । गायत्रीशब्दश्च संख्यासामान्याच्छक्नोति तद्वयवान् वक्तुम् । एवमुभौ विधी अनुगृहीतौ भविष्यतः—प्राक्कतो वैक्रतश्चेति ॥ ३० ॥

अत उत्तरं पठति---

यदि वाऽविशंय नियमः प्रकृत्युपबन्धाच्छरेष्वपि प्रसिद्धः स्यात् ॥ ३१ ॥

यद्यविश्चये -- असंश्चयेऽपि, गायत्रीषु विहितासु प्रकृत्युपबन्धनादगाः यङ्गां गायत्रीकृदः कल्प्यते, शरेष्वपि, श्रम्यं बर्हिर्भवतीति कुशेषु शर्शब्दः कल्ययिनव्यः । कौश्यमेव बर्दिः कार्यम् । वक्तव्यो वा विशेषः ॥ ३१ ॥

दृष्टः प्रयोग इति चेतु ॥ ३२ ॥

अयं विशेषो दृष्टः । चतुर्विश्वतिसंख्यायामक्षरगताया गायत्रीशन्द-

<sup>॥</sup> २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥

स्य प्रयोगः । ये द्वे गायत्रयौ सैका जगतीति । तेन शक्यते कल्पयि-तुम् ॥ ३२ ॥

### तथा शरेष्विप ॥ ३३॥

श्वरश्चन्द्रस्यापि कुश्चेषु भयोगो दृश्यते श्वरवणभेवेदं कुश्वनिमिति ॥ ३३ ॥

### भक्त्येति चेत् ॥ ३४ ॥

अत्रोच्यते । स तत्र श्ररशब्दो भाक्तः प्रयुज्यते । दीर्घत्वात्पृथुवत्र-त्वात्सादृश्यवादोऽसी, श्रर्यणमेवेदं कुश्वनमिति । स्वार्थे वर्तपानः सादृश्यं गमयाते । स्वार्थे जहत्कथं गमयेत् । तस्माच्छरेष्ट्रेव तत्र श्रर्र श्रब्दस्य प्रयोगो न कुशोष्विति ॥ ३४ ॥

### तथेतरस्मिन् ॥ ३५ ॥

तथेतरिक्सिश्विष, ये द्वे गायत्रयी सैका जगतीति भाक्त एव गायत्री शब्द इत्युक्तम् । सोऽपि स्वार्थ एव वर्तमानस्तत्सद्दशं गमयतीति, ऋक्ष्वेव प्रयुक्तो न संख्यायाम्। तस्मान्न संख्याया गायत्रीशब्दः। अतो नाक्षरावळोपः कतंब्यः॥ ३५ ॥

अर्थस्य चासमाप्तत्वात्र तासामेकदेरी स्वात् ॥ ३६ ॥

अपि च त्रिष्टुब्जगतीनामे हदेशे वाक्यमपरिसमाप्तं भवति । न चाप-रिसमाप्तेन वाक्येनार्यः कश्चिद्भियीयते । अयाभिधानार्यश्च मन्त्रमयोगः । तत्र मन्त्रभयोग एवानयेकः स्यात् । तस्मान्त्र तासा त्रिष्टुब्जगतीनामेक-देशे गायत्रीश्चदः स्यात् । तस्मादुत्पित्तगायत्रीणामेव दाश्चतयीभ्य आगमः कर्तव्य इति ॥ २६ ॥

इति श्रीश्चरस्त्राभिनः क्वतं मीर्वासाभाष्येऽद्वयस्याध्यायस्य तृतीयः पादः॥

३२ || ३३ || ३४ || ३९ || ६६ || ]

इति श्रीमद्वजुमारिछविरचिताया मीमासामाप्यव्याख्याया दुष्टीकायामष्टमाध्यायम्य तृतीयः पादः ॥

# अयाष्ट्रमस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

( दर्विहोभशब्दम्य कर्मनामधेयस्याधिकरणम् ॥ १ ॥ )

# ि २ ] दर्विहोमा यज्ञाभिधानं होमसंयोगात् ॥ १ ॥ सि०

यदेकया जुहुयात्, दर्विहोमं क्रुयोदिति श्रूयते । अस्मिन दर्वि-होमश्रब्दे भवति संशयः । किं गुणाविधिकत कर्मनामधेयमिति । किं मामग्रा दर्विहोमो यज्ञाभिधानं, कर्मनामधेयमित्यर्थः । क्रतः । होमसं-योगात् । होवज्ञब्दोऽत्र श्र्यते । तत्प्रधानश्चायं समामः । दर्विज्ञब्द उपसर्जनं, होमश्र कर्म । अथवा जुह्यादिति कर्मोच्यते । तेन सम्र-श्चितो, यदेकया जुहुयादिति । तम्मात्कर्भनामधेयं म्थितं तावत् । ततोऽधीन्तरं प्रक्रियते ॥ १ ॥

( दुर्विहोमशब्दस्य स्मार्ताना वैदिकाना च कर्मणा नामधेयवाविकरणम् ॥ २ ॥ )

# [ २ ] स ले।किकानां स्यात्कर्तुस्तदारुयत्वात् ॥ २ ॥ पृ०

यदा कर्मनापधेयं, तदा चिन्त्यते, कि छोकिकाना स्मार्ताना कर्प-णामप्रकादीनां नामधेयं द्विहोमशब्द उत सर्वेषामेव लाकिकानां वेदि-काना चेति । किं पासम् । स छोकिकानां स्यात्। स खलु द्विहोपश्रद्दो लोकिकानां कर्मणा नामयेयं स्यात् । कतः । कर्तुस्तद्यस्यात् । तेषा कर्ता, नेन दर्विहोभश्चव्देन समाख्यायने । शिनीनां दार्विहोभिका ब्राह्मणः, अम्बष्टाना दाविहोमिकी ब्राह्मण इति । यश्च यत्करोति स तेनाऽऽक्त्यायन । यथा, लावकः, पावक इति । यदि चाष्ट्रकादीना नामधेयमेतत् , ततस्तवां कर्मणां कर्ती दार्विहोमिकसमारूपामहैनीति । तस्माङ्कीकिकानां नामयेयव् ॥ २ ॥

# सर्वेषां वा दर्शनाद्वात्तुहोमे ॥ ३ ॥ सि०

सर्वषा लोकिकाना विदिकाना च नामवेयमेनत् । न लोकिकाना-मेव । कस्माद । दर्भनाद्वान्तुहोमे । वास्तुहोमे हि वैदिके दर्विहोमत्वं दर्भयति । यदेकया जुङ्याइविँहोमं क्रयोत् । पुरोनुवाक्यामनुच्य याज्यया जुहोति सदेवतत्वायित । नतु विषरीतमेतदर्शनं, यदेकया जुहुयाद्दविहामं कुर्यात् । अद्विहामं सन्तमित्यापद्यते । यदि द्विहोम एवासी, तत एकया द्वाभ्या च दूयवानी द्विहोम एव भवति । तत्रै-

<sup>ा</sup> एक्यादर । समग्रमपि साप्यं मुस्पष्टमिति वार्तिककृता न कताट्यालीकीत ह्रीयम् ।

तदर्शनं नोपपयते । यदेकया जुहुयाद्विहोमं कुर्यादिति ।

अत्रोच्यते । यदि लौकिकानामेव नामधेयं, न वैदिकानाष् । तत एकयाऽपि ह्यमानोऽसौ नव दर्विहोमो भवति । अलौकिकत्वात्, तत्रै-तद्वचनं नोपपद्यते । यदेकया जुहुयाइर्विहोमं कुर्यादिति । तम्माज्जाप-कमेवेदं विदिकानां दर्विहोमत्वे एवमपि जापकपुक्तम् । कुतः प्राप्तिः । उच्यते । होमञ्जदम्य सामान्याभिधायित्वात्माप्तिः । तस्माल्लौकिक-वैदिकानां नामध्यमेतत् ॥ ३ ॥

( दर्विहोमशब्दस्य होमनामधेयत्वाधिकरणम् ॥ ३ ॥ )

[३] जुहोतिचोदनानां वा तत्संयोगात् ॥ ४ ॥ सि०

लीकिकाना वैदिकानां च नामथेयं दर्बिहोमशब्द इति स्थितम्। इदानीं चिन्त्यते । किं यजतिचोदनानां जुडोिनचोदनानां च सर्वेषां नामधेयम् न जुडोितचोदनानामेवेति । अतिशेषात्सर्वेषामिति माप्ते, उच्यते । जुडोतीनां नामधेयं न यजनीनाम् । कुतः । तत्संयोगात् । होमशब्दसंयोगात् । अयं होमशब्दो जुहोतेर्वाचको न यजतेः । यजती लक्षणया स्यात् । तस्माज्जुहोतिनामथेयम् ॥ ४॥

( दर्विहोमशब्दस्य गुणविधित्वनिराकरणाधिकरणम् ॥ ४ ॥ )

[४] द्रव्योपदेशाद्वा गुणांभिधानं स्यात्॥ ५॥ पू०

स्थितादुत्तरमुन्यते । यदुक्तं कर्पनामधेयं द्विंहोम इति । तम्न । किं नहिं । गुणाभिधानं स्थात् । गुणविधिरित्यर्थः । कृतः । द्रव्योपदेश्वात् । द्रव्योपदेशोऽवगस्यते, दर्व्यो होमो द्विंहोम इति । एवमेतो द्विंहोम-श्रव्दी यथाप्रसिद्धिकल्पिती भविष्यतः । तस्माद्गुणविधिः ॥ ५ ॥

न लैकिकानामाचारग्रहणत्वाच्छब्दवतां चा-

# न्यार्थविधानात् ॥ ६ ॥ सि०

नायं गुणविधियुंज्यते । किं कारणम् । लीकिकानां तावदाचारः
गृहीता दिवः । न्यग्विलया मूलदण्डया दर्व्या जुहोतीति । सा न विधातव्या । श्रीतानामप्यन्यानि होमार्थानि पात्राण्यास्नातानि । सुवेण जुहोति, चमसेन जुहोतीति । तैः सह दवेविकल्पः स्यात् । स चान्या-य्यः । यत्कारणं, सुवादीनां विधायकः शब्दोऽस्नि, सुवेण जुहोतीति । न तु दवेः । तत्र ह्यानुमानिको विधिश्चव्दः ॥ ६॥

#### दर्शनाचान्यपात्रस्य ॥ ७ ॥

अन्यस पात्रं दर्विहोमे दृश्यते । भूतेभ्यस्त्वेत्यपूर्वी सुत्रमुद्गृह्णातीः ति । तस्माञ्च गुणविधिः ॥ ७ ॥

### तथाऽग्निहविषोः ॥ ८ ॥

अथोच्येत, अग्निहिविषोः कार्ये दर्विभविष्यति । दर्वी होमो दर्वि-होमो, दर्वेर्वा होमो दर्विहोम इति । तत्र ब्रमः । तथाऽग्रिहविषोरापि । यथा, पात्रकार्ये दविने युज्यते, तथाऽग्निहविषोः कार्येऽपि। तत्राप्याहव-नीय आधारत्वेन विहितः, यदाहवनीय जुहोतीति । अन्यस पर्दे-यन्वेन पुरोडाशादि । तस्मादि ग्रहिवधोरिप कार्ये न दर्वेनिवेशः ॥ ८ ॥

#### उक्तश्रार्थसबन्धः ॥ ९ ॥

उक्तं चारमाभिरमः कार्ये अन्यदद्रव्यमसमर्थम् । दहनपचनप्रकाश्चन-कर्म, अग्नेः । न चैतत्कार्यमन्यदृद्वच्यं शक्तोति कर्तुमिति । तस्मानाभ्रि कार्ये दर्वेरुपदेशः। अतो न गुणविधिः। कर्मनामधेयमेव दर्विहोम-शब्द इति ॥ ९ ॥

दविंहोपशब्दः कर्पनामधेयमित्युक्तम् । तत्र चिन्त्यते । किमपुर्वी दिवेहोमा उत कुतिश्चिद्धम्याहिण इति । कि प्राप्तम् । नापूर्वा इति । कतः। इतिकर्तव्यताविधेः। अविद्वितिकर्तव्यताकं कर्प विद्विति-कर्तव्यताकाद्धपीन् गृह्णातीत्युक्तम् । अविद्वितीतकर्तव्यताकाश्वामी । तस्मान्पूर्ववन्त इति । यदैतदेवं, तदैतदाँपतति । किंपूर्वा इति । अत्रोच्यते—

# ( दर्विहोमानामपूर्वताधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

[ ५ ] तस्मिन् सोमः प्रवर्तेताव्यक्तत्वात् ॥ १० ॥ पू०

तस्मिन् खलु दर्विहामे सोमः पवर्तेत । सौमिको विध्यन्तः स्यात । कुतः । अन्यक्तत्वात् । अन्यैक्तचोदनः सोमः। अभी अपि चान्यक्तचोः

१ तदैतत्तावदापतात-पा॰ । २ अव्यक्तचोदन इति-अव्यक्तत्वं च स्वाङ्गत्वेनावि हतदेवता-कत्वम् । सोमयागङ्कत्वेन विहितदेवताया अभावात्सोमयागोऽन्यक्त इति वथ्यते । वश्यमत्र सोमया-गाङ्गत्वेन विद्वितदेवताया अप्रसिद्धया तदादित्य रूपमध्य त्वमिति चेन्न । स्वाङ्गत्वेन विद्वितदेवतार्क यदासादन्यस्वं, अञ्च कात्वामित्येवं प्रतियांगिः वत्वमन्द भाव्य परिष्कारे निरुक्तदोषानवकाशादिति घ्येयम् ।

दनाः, भिन्ने जुहोतीति । अतस्रोदनासामान्यात्सौमिको विध्यन्तः इति ॥ १० ॥

# न वा स्वाहाकारेण संयोगाद्वषट्कारस्य च निर्देशा-त्तन्त्रे तेन विप्रतिषेधात ॥ ११ ॥ सि०

वाशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । नात्र सौमिको विध्यन्तो न्याय्यः । किं कारणम । स्वाहाकारण सयोगात् । स्वाहाकारेण सयुक्ता दविं होमाः । पृथिव्ये स्वाहा, अन्तरिक्षाय स्वाहाति । किमतः । वषट्का-रस्य निर्देशात्तन्त्रे तेन च विप्रतिषेधः । तन्त्रे च सौमिके वषट्कारो निर्दिष्टः । तेनास्य विप्रतिषेधः । उभयोः प्रदानार्थन्वात् । यदि सौमिको विध्यन्तः, ततो वषट्कारेण भवितव्यम् । तत्रैतत्स्वाहाकारा-स्नानमनर्थकं स्यात् । अथ विकल्पः कियते, तथाऽप्युभयोः पक्षे वाधः । अथ त्वपूर्वा दविंहोमाः, नैष विरोधो भविष्यति । तस्मा-दपूर्वाः ॥ ११ ॥

#### शब्दान्तरत्वात्॥ १२॥

शब्दान्तरं च यजातिक्रब्दाडजुहोतिक्रव्दः । यजतिचोदनश्च सोमः । दिविहोमाः पुनर्जुहोतिचोदनाः । चोदनासामान्येन च धर्मपाप्तिर्ष्यते । तस्माद्रप्ययुक्ता सौमिकी धर्मप्राप्तिः । नन्वव्यक्तत्वाचोदनासामान्यप्रु-क्तम् । अत्रोच्यते । सामान्येऽव्यक्तत्वे, यजतिक्रब्दो विशेषिङ्गम् । तेन यजिमतीष्वव्यक्तासु धर्मनियमः । यथा, समान औषधगुणत्वे देवतैक्रवेन विशेषिङ्गिन सौर्थकर्मण्याग्नेयविध्यन्त इति ॥ १२ ॥

### लिङ्गदर्शनाच ॥ १३॥

लिङ्गदर्शनाचैतद्विज्ञायते, नात्र सौमिको विध्यन्त इति । औदु-म्बरीहोमे हि स्वाहाकारं विधायाऽऽज्यविधिपरे वाक्ये दर्शयति । घृतेन द्यावापृथिवी आपृणेयामित्यन्तरा कर्णौ जुहोति । आ मूलादवस्ना-वयति । भूमिगते स्वाहा करोतीति । यद्यत्र सौमिको विध्यन्तः स्याद्व-षट्कारस्ततो भवेत्, न स्वाहाकारः ॥ १३॥

उत्तरार्थस्तु स्वाहाकारो यथा साप्तदश्यं तत्राविप्रातिषिद्धाः पुनः प्रवृत्तिर्लिङ्गदर्शनात्पशुवत् ॥ १४ ॥

छिङ्कदर्शनस्य परिहार उच्यते। यदुक्तम्, औदुम्बरीहोमे सिद्ध-बरस्वाहाकारस्य दर्शनाम सौमिको विध्यन्त इति । अत्र ब्रमः। **उत्तरार्थस्तु** स्वाहाकारो यथा साप्तदृश्यम् । तद्यथा, साप्तदृश्यम-नारभ्याधीतं, सप्तदश्च सामिधेनीरन्वाहेति । अनारभ्यवादानां प्रकृ-त्यर्थत्वादर्भपूर्णमासावागतम् । ततः प्राकरणिकेन पाश्चद्रयेन बाधि-तं सद्विकृत्यर्थे जातम् । एवमयं स्वाहाकारोऽनारभ्याधीतः, स्वाहाः कारेण वषट्कारेण वा देवेभ्यो हविः मदीयत हति । तेनैव न्यायेन प्रकृति निविविक्षः सोमं दर्शपूर्णमासौ च । ततस्तयैव वषट्कारेणोप-कुद्धस्तद्वर्जपन्यानि पदानान्यपसंकामति । तत्राविपतिषिद्धाः सोपधर्य-प्रवृत्तिः, पशुवत् । तद्यथा, पश्चौ साप्तद्वये श्रूयमाणे न दार्श्यौर्णमा-सिकी तत्र प्रवृत्तिविप्रतिषिध्यते । वाचानिकत्वात्साप्तद्वयस्य । एवमिहा-पि बाचनिकरवात्स्वाहाकारं प्रति छिङ्कादर्शनात्र मौषिकधर्मपविचित्रि-तिषिध्यते । प्रनःशब्दश्चानर्थकः । यथा कि प्रनिरदमिति ॥ १४ ॥

अनुत्तरार्थो वाऽर्थवन्त्रादानर्थक्याद्धि प्राक्टतस्योप्-रोधः स्थात् ॥ १५ ॥

यदुक्तम् , उत्तरार्थः स्वाहाकार इति । तन्न । कुनः । अनुत्तरार्थः । अर्थवर्चात् । प्रकृतावेवास्यार्थवत्त्वं, नारिष्ठहोवेषु । पार्वणहोवयोश्च, पूर्णमासाय सुराधसे स्वाहा, इति । अनर्थकत्वाद्धि पाकृतस्योपरोधः स्यात् । यदि प्रकृतावनर्थकः स्यात्स्वाहाकारः, ततः प्राकृतस्य वषट्काः रस्य विकृतौ प्राप्तस्यानारभ्यवादेन स्यादृषरोघ , वषट्कारवाध इत्यर्थः । न त्वस्याऽऽनर्थक्यम् । तस्मान्नोत्तरार्थः। न चेदुत्तरार्थः, छिङ्गमेवैतद्भव-त्यसोमपूर्वत्वे द्विंहोमानां, भूमिमने स्वाहा करोतीति ॥ १५ ॥

# न प्रकृतावपीति चेत् ॥ १६ ॥

प्वं चेत्पवयसि, नारिष्ठहोमेषु पार्वणहोमयोश्र स्वाहाकारस्य निवेश इति । पक्कतावि नारिष्ठहोपादौ नास्य निवेशो घटते । तत्रापि बषट्कार एव मामोति । स हाविशेषेण दर्शपूर्णमासयोविंहिनः । द्वय-क्षेरी वषट्कार एष वै प्रजापातिः सप्तद्यो यज्ञे अन्वायत्त इति । ननु

९ 'आश्रावयेति चतुरक्षरमस्तु श्रोषिटिति चतुरक्षरं, यजेति द्वयक्षरं, ये यजामह इति पद्माक्षरं, **ध्यक्षरो वषद्कारः । एष वै सप्तद्**शः प्रजापतिर्यञ्चमन्वायत्तः 'इत्येवं खण्डदेवादिधृतः पाठः ।

स्वाहाकारोऽपि प्रत्यक्षं पठितः । सत्यं पठितः । वषट्कारस्तु विहितः । अतश्चोदनेति । नास्य यद्गो न्ययते प्रजापतौ यद्गेन प्रतितिष्ठतीति स्वाहा-कारं पठिन प्राप्त वाधते । पठि ह्यानुमानिको विधिः प्रत्यक्षेण विधिना वाध्यते । नं चेत्तत्रापि निवेशः, उत्तरार्थ एव स्वाहाकारो भवाति विकृत्यर्थः ॥ ४६ ॥

### उक्तं समनाये पारदीर्बल्यम् ॥ ९७ ॥

अत्राऽऽह । नंतस्य कं, वषट्कारेण स्वाहाकारो वाध्यत इति । कुतः । यत उक्तं अत्यादीना समवाये परस्य दुवेलत्वम् । इह च वाक्यमक-रणयोः संनिपातः । पकरणेन वपट्कारः प्राप्ताति नारिष्ठहोमेषु, तन्म-न्त्रपदेवेकवाक्रयत्वात्स्यादाकारः । वाक्यं च पकरणाद्धलीयः । नन् स्वाहाकारस्यापिरिष्टात्त्रदानार्था वषट्कारः प्रयादिवने । न खलु स्वाहान्कारेणेव प्रदानं निवेतिनम् । कथमविद्यितः प्रदानार्थे स्वाहाकारः प्रदान्वार्थे निवेतिविष्याते । विदिनश्च । कथम । स्वाहाकारेण वा वषटकारेण वा देवेन्यो हिवः प्रदीयत हिनः । नन्भयोः स्वाहाकारवषटकारयोः प्रकृतावामनादनार स्वादस्याऽऽनयवयम् । अत उच्यते, प्रदानार्थतः मन्यारिवारमादनार स्वादस्याऽऽनयवयम् । अत उच्यते, प्रदानार्थतः मन्यारिवारमादनार न वादस्याऽऽनयवयम् । अत उच्यते, प्रदानार्थतः मन्यारिवारमादनार न वादस्याऽऽनयवयम् । इतिहासाः ॥ १७॥

# तद्योदना वष्टः प्रश्लेष्याचिद्वियः स्यात ॥ १८ ॥

बाशब्दः पत्तान्तरपिग्यहः तचादना वा । तदित्यनेन दांबहामाः प्रितिनिद्रियनेत । ज्ञहार्तिचीदना य दर्शपूर्णमासयारङ्गक्रमीविशेषास्ते दिविहोमेषु भवारेन । क धुनन्त । नाग्छिहामाः । कस्मात्कारणात् । ते हि भट्टनध्याणः, सर्विष्टिषु सर्वपन्धवन्त्रषु प्रवर्तमाना हृष्टाः । यस्य च यो धनः प्रायण हृष्टाः, स तस्याह्यन्तनाज्ञप्यस्त्रभीयते । यथा यः परा-धान् प्रायण करोति, अन्यार्ग्नकान परायक्तरणे स एव संभाव्यते । तस्यातेषा प्रहृत्तिः ॥ १८ ॥

# भावस्सामध्यांच ॥ १९ ॥

श्रब्दसामध्ये च । चोद्नासामान्यं दर्विहोमानाम् । नारिष्ठहोपेऽपि हि जुहोतिचोदना । नारिष्ठाः जुहोति, भिन्ने जुहोतीति । चोदनासामा-न्याद्धभैपाप्तिः ॥ १९ ॥

### लिङ्गदर्शनाच ॥ २०॥

लिङ्गः चैतमर्थे दर्भयति । यथा नारिष्ठहोमपूर्वत्वं दर्विहोमानामिति । कि छिङ्का भवति । अग्निहोत्रे श्रूपते, यदि कीटोऽवपद्येतान्तःपरिधि निनयेदिति । तथाऽमी श्रूयते, अन्ववेदि तिष्ठन् सावित्राणि जुहोतीति । परिषयो वेदिश्राङ्गनथानार्थस्वानारिष्ठहोमाङ्गन्। यदि तेषा धर्माः पवर्ते-रंस्तत एतद्दर्भनमुपपद्यते । तस्मात्तेषा पट्टतिः ॥ २० ॥

तत्राभावस्य हेतुत्वाद्गुणार्थं स्याददर्शनम् ॥ २१ ॥

यदेतद्गुणार्थे नारिष्ठदोषार्थे दर्शनपुर्वादष्टं, नारिष्ठहोषानां प्रष्ट-त्तावित्यर्थः । अद्र्शनं तत् , असायकाभित्यर्थः । कृतः । तत्राभावस्य हेतुत्वात् । त्रथम्बकेषु, अपतिष्ठिता वै त्रथम्बका इत्याद्यः । नेध्मावहिंः संनक्षते, न प्रयाजा इज्यन्ते, नातुयाजा इज्यन्ते, न सामिधेनीरन्त्रा-हेति, अपतिष्ठितत्वं इयम्बकाणा भतिज्ञाय तदुपपादनार्थमिध्मादीनाम-भावो हेतुत्वेनोपदिवयते । यदि च नारिष्ठहोमाः पवर्तेरंस्ततोऽङ्गन-धानार्थत्वादिध्यावर्हिषोः सामियेनीना च त्र्यम्बकेषु भाव एव स्यात । तत्रायं तदभावोऽसत्त्राद्धतुत्वेन न युज्यते । तस्यात्रारिष्ठहोमानाप-**श**ब्धत्तः ॥ २१ ॥

# विधिरिति चेत्॥ २२॥

इति चेत्पश्यसि, दर्शनभेनदिति । अय कस्माद्विधिर्न भवति, नारि-ष्टहोमपक्कतित्वात्पाप्तानामिध्यादीना पतिषेधको विधिः सञ्चपूर्वमर्थे विधास्यति । अनुवादोऽपवृत्तिविश्वषकरोऽनर्थकः स्यान् । स्थितायां प्रतिज्ञाया सुत्रेण परिचोदयति ॥ २२ ॥

# न वाक्यरोषत्वाद्गुणार्थे च समाधानं नाना-

### त्वेनोपपयते ॥ २३ ॥

नायं विधियुज्यते । किं कारणम् । अन्योऽत्र विधिरास्त्रातः । आदित्यं घृते चर्रु निर्देषेत्, धुनरेत्य गृहेष्टिति । तस्य वाक्यशेषोऽ-यम्। कथं ज्ञायते । तेनाऽऽकाङ्क्षितस्यात् । अपतिष्ठिता वै ज्यम्ब-का इति दोषमनुकीत्येंदं श्रयते, आदित्यं घृते चर्च निर्वपेत्, पनरेत्य गृहेब्बित । इयं वा आदितिरियं प्रतिष्ठा, यदादित्योऽस्यामेव प्रतितिष्ठतीति । तदेतत्तस्य दोषस्य परिहारार्थमिति विज्ञायते । अतस्तेन सहैकवाक्यतां याति । तन्मध्ये च य इध्याद्यभावचनास्तेऽपि तच्छेषा एव सम्रुचारणान्न्याय्याः । ते यदि विधाः कल्पेरन् पृथग्वाक्यानि भवेषुः । तत्रैकवाक्यरूपं वाध्येत । व्यवहितकल्पना च स्यात् । न चैषा विधायकत्वम् । अर्धुवादसरूपत्वात् । तस्मात्र विधयः । अय कोऽत्र विशेषो, यत्समाने लिङ्गत्वेऽन्तःपरिधिदर्शनमसाधकपितरत्सा-धकमिति । विशेषम्रुपरिष्टादृक्ष्यामः ॥ २३ ॥

# येषां वाऽपरयोहाँ मस्तेषां स्यादविरोधात् ॥ २४ ॥

येषा वर यागानामपरयोरम्योहोंमः, तेषां प्रदृत्तिः स्यात् । पत्नी-संयाजानामित्यर्थः । कुतः । अविराधात् । तत्र विरोधो नास्ति, यो ना-रिष्ठहोमानां प्रदृत्ताञ्चकः । तत्राभावस्य हेतुत्वादिति । तेषा द्वीधमा-बर्हिःसामिधेन्यश्च नैवाङ्गम् । तदमावदर्शनं तत्र न विरुध्यते । प्रद्य-तिधमीणस्तेऽपि जुहातिचोदनाश्च । सह पन्न्या जुहोतीति । तस्मात्तेषा प्रदृत्तिः ॥ २४ ॥

## तत्रीषधानि चे।बन्ते तानि स्थानेन गम्बेरन् ॥ २५॥

नैतद्युक्तम् । कि कारणम् । यतस्तर्शाषधानि चोयन्ते दर्विहामे । यथा, इयम्बकेषु पुरोडाशः करंभपात्राणि तण्डुला इत्येवमादीनि । तानि स्थानेन गम्येरन् । आज्यस्थानापत्त्याऽऽज्यधर्माः पाप्येरन् । ते न शक्यास्तत्रानुष्ठातुम् । अनुष्ठीयमाना वाऽपाकृतकार्याः स्युः । तत्र चोदको बाध्येत । तस्मान्न तेषा प्रद्वती किंचित्वयोजनमस्ति । याज्यानुवाक्ये आपे मन्त्रान्तरेण निवर्त्येते, वषट्कारः स्वाहान्कारेण ॥ २५॥

# लिङ्गाद्वा शेषहोमयोः ॥ २६ ॥

ांपष्टलेपफर्लाकरणहोमयोर्वा प्रद्वतिः स्यात् । क्रुतः । लिङ्गात् । भोपघतानान्यात् । यथ पत्नीसंयाज्ञानाः पद्वत्तो दोष उक्तो घर्याणा-मानयेक्यं, तदत्र नान्ति । तत्रीषयधर्माः निवेषणाद्यः शक्याः कर्तुम् । तस्मात्त्योः मबुत्तिरिति ॥ २६ ॥

# प्रतिपत्ती तु ते अवतस्तस्मादनाद्दिकारत्वम् ॥ २७ ॥

न त्वेतदेवम् । कुनः । यनः प्रतिनित्तिक्तंभी एती होमी । दर्जि-होमाश्च प्रधानकमोणि । तेवा दूरतो भेदः । सामान्यतश्च प्रभेपासिरि-

९ अनुवादम्बरायाः त्—पा० । २ सामान् ।तश्चोते—तान्द्येन चेन्मर्थः । ९०५

ष्यते । यज्जोक्तम्, औषप्रधर्माः शक्यास्तत्र कर्तुमिति । प्रतिपत्तित्वाः दमयोजकाचेव निर्वेषणादीनां धर्माणाम् । अतस्तत्मकृतित्वं तेनैव न्यायेन नोपपन्नम् । नापि प्रयोजनवत् । तस्मादेतद्प्ययुक्तम् । एवं न कुतश्चिद्वि द्विहोमाना धर्मपाप्तिर्युज्यते । तस्मादपूर्वः ॥ २७ ॥

संनिपाते विरोधिनामप्रवृत्तिः प्रतीयेत विध्यत्पत्तिः व्यवस्थानादर्थस्यापरिणेयत्वाद्वचनादतिदेशः

#### स्यात् ॥ २८॥

कस्माद्वभयपक्षमाघनानामपि लिङ्गाना भावेऽपद्वत्तिरेव प्रतीयते. न प्रनः प्रदृत्तिरिति । उच्यते । संनिपाते विरोधिनामेनेषां छिङ्गाना, पृष्टतिः पत्येतु न स्याध्या। कतः । विध्युत्पत्तिच्यवस्थानात् । विधीनामृत्पत्तिः पाटः । स च व्यवस्थितः । केविदर्शपूर्णपासयोः प-ठचन्ते, केचिन्सोमे । नेपामर्थस्यापरिणयत्त्रम् । यत्र पठितास्ततोऽन्यत्र परिणीयमानेषु प्रकरणं बाज्यते । तस्माद्ववृत्तिः प्रतीयेत ।

तत्राऽऽह । किमेप एवोन्सर्गः सर्वत्रामाप्तिस्ति । एवं खछ पाप्ते, उन च्यते । वचनादानिदेशः स्यात् । यथा, राष्ट्रभृताम्रद्वाहकर्मसु । असत्ये-बंबिंध वचनेऽपूर्वा रात । अय ये लिङ्गा अपदिष्टे, यदि कीटोऽवपद्ये त, अन्तापरिथि निनयेत्। अन्तर्थेदि तिष्ठन सावित्राणि जुहोतीति । तयोः कः समाधिः । उच्यते । अन्यायपूर्वत्वाञ्जक्षणया वादः स वि-क्रायते । अन्तःपरिविदेशे, अन्तर्वदिदेशे, इति । परिधीना वेदेश्र तत्रा-भावातु । यथा, रजनी में कण्डुवित, तिलको में स्पन्दत इति । रागा-भावे तिलकाभावे च तदेशलक्षणया भवान्त वक्तार इति॥ ५८॥

इति श्रीजबरस्वामिनः कृतौ भीमासाभाष्येऽष्टमस्याद्यायस्य चतुयः पादः ॥

समाप्तवाष्ट्रमोऽव्यायः ॥

इति श्रीभट्युमारिलविरचिताया मीमासामाष्य्वपाख्याया टुप्टीकायामष्टमाच्यायः संवर्गः ॥

१ छिङ्कानामप्रवृत्ति प्रत्येतुं न न्याय्योनि पाटान्तरं दृद्यते । तत्र च--छिङ्कानामप्रवृत्तिः अत्येतुं न्यात्या, इति पाठ साबीयान् ।

### अय नवमस्याध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ ( धर्माणामपूर्वपयुक्तत्वाधिकरणम् ॥ १ ॥ )

# [ 3 ] यज्ञकर्म प्रधानं तन्धि चोदनाभूतं तस्य द्रव्येषु , संस्कारस्तत्प्रयुक्तस्तदर्थत्वात् ॥ 3 ॥ सि॰

अष्टमेऽध्याये विशेषानितेशस्त्रणं हत्तम् । इदानीमृहस्त्रणं वर्नयि-ध्यामः ! त्रिविधश्रोहः । मन्त्रसामसंस्कारात्रिषयः । स इह पाधान्येन वस्यते। अन्यद्रिष किंचिदुपोद्धातेन पसङ्गान च । आदितस्त्वपमध्श्रि-न्त्यते स्त्रणसिध्यर्थम् । अग्निहोत्रं द्र्णपूर्णमासौ उपोतिष्टामश्रोदाहरः णम् । तत्र पृथ्यपर्धाः समाम्नाताः। तेषु संश्रयः। किं तेऽपूर्वप्रयुक्ताः उत यजिषश्चक्ताः इति । अपूर्वप्रयुक्तेषु सन्मृहः सिध्यति । यजिषश्चक्तेषु तु

नतु दशमानन्तरम्हाश्चिन्तयितुं युक्तः । कुतः । उपकारातिदेशे सत्युहोऽवकल्पते । शास्त्रातिदेशे सत्युहामावः । यथा, प्रकृतावम्त्यन्वाधानादीनि ब्राह्मणतर्पणान्तानि मृहीत्वा कथमेतान्युपकारित्यन्तीति, तत्र कानिन्निदारादुपकारकाणि कपनिचित्तंनि-पत्योपकारकाणि । एव शास्त्रातिदेशं भौभै पेषण पाष्ठम् । तयद्यपि प्रकृते हृष्टार्थे, तथाऽपि शास्त्रम्यातिविद्यत्वाददृष्ट उपकारः कल्पनीय पेषणम्य, प्रयानाद्गिनामिव । एवँमेव । असये नुष्ट निर्वपामि । इति । तम्माव्यमानन्तरं एशमधिन्तनीयः । बाधे कार्यापत्त्यर्थलोपादिमि मियते ते ॥ नवमन्यापारे युक्तः ।

मत्यम । किंतु मसनेऽनिवेशसद्भाव उक्तः । आग्नेपात्मीर्य इतिकर्नव्यना मवतीति, अष्टमे विशेषातिवेशः । नवमे सीर्ये, इतिकर्नव्यनाया प्राप्तायां किमविक्तनः प्रयोक्रव्य उत विकारोऽपीत्यनेन प्रमहोन नवमो दशमन्यागरमनुमन्यमान एवोत्तिष्ठति ।
विषेः प्रकरणान्तरम् ' इति सूत्र नवमान्तेषेणैवाऽऽरम्यते । तम्मान्तवमदशमयोः,
भाषि वाऽभिधानसंस्कारद्रन्यम्' इत्यनेन सद्भाव । तेनाष्टमानन्तरं नवम आरम्यते ।

त्रिविधश्रोह इत्येतदयुक्तम् । कथम् । ऊहो नाम वितर्कणा । सा चैकह्नपा मन्त्रसामसंस्कारेषु क्रियमाणा सैव सा, न तस्याः कश्चिद्विशेषः । सामग्रहणानर्थन्यं च । मन्त्रग्रहणेन सस्कारग्रहणेन चोपात्तत्वात् ।

१ उपकरिब्यन्तांति — अपेक्षाया सत्यामिति दोष । २ एवमेवेति — यथा द्याखातिवेद्दापक्षे सीर्थे वरी, अतिदिष्टतास्त्रप्राप्तस्य पेषणस्योपकारान्तरकल्पनया वाधी न स्यादेवमेव 'अप्नये जुष्टम्' इतीदशस्येव मन्त्रस्य शास्त्रप्राप्तस्य सीर्थेऽदष्टक्षपोपकारान्तरकल्पनादृद्दीऽपि न स्यादित्यर्थे । ३ (अ० १० पा० १ अ० १ सू० १)। ४ (अ० १० पा० १ अ० १ सू० र)।

संकरो धर्माणाम् । कथमिव । सर्वे हि ते यजतयः । यजतिसामान्ये यजतिशब्दबाच्ये धर्मा विधीयमानाः सर्वत्र भवितुमईन्ति । अपूर्वत्रयु-कत्वे तु तदीयविशेषे विधीयमाना अन्यस्मिन्नापि तदीयविशेषापन्ने भ-विष्यन्ति । तस्मात्तत्रोहः सिद्धो भवति ।

अत्र वर्णयन्ति । नैव वयम्हेभेदं प्रतिज्ञानीमः । किंतु विषयमस्य निरूपयामः । एषु त्रिषु वस्यमाणेषु स भवतीति । तस्माद्धिषयभेदः प्रदर्श्वेते, न तृहभेदः । यिजसामान्ये यजितशब्दवाच्ये विधीयमानाः सर्वत्र भविनुमर्हन्तीति — कोऽमिप्रायः । करणानुग्राहिणीतिकर्तव्यता तेन चापेक्षिता । तस्मात्करणमुद्दिश्य तन्नेतिकर्तव्यता विधीयते । उद्दिश्यमानस्य च विशेषणमविवाक्षित्रम् । तस्माद्यागमान्ने विधान वाक्येन ।

अत्र चोद्यते । यागः फले विधीयमानत्वादुपादेय इतिकर्तव्यतां प्रति चो।ह्इय-मानः । सक्वदुचारिते चोपादीयमानो।ह्दियमानत्वे न संभवतः, विवक्षामेदात् । तरमाद्वावयेनेतिकर्तव्यतासग्नचो न घटते ।

उच्यते । ' दर्शपूर्णमासाम्यां स्वर्गकामी यजेत ' इतीदं यागोत्पात्तं न विद्धाति । ' यदाग्नेयोऽष्टाकपाली मवति ' इत्येवमादिभिर्यागोत्पत्तेर्विधीयमानत्वात् । फलसं-वन्धमपि न करोति । उत्पत्तिवाक्येन कृतत्वाद्धिश्वजिन्न्यायेन । परिशेषादितिकर्त-व्यतासंबन्धार्थम् । यथा 'अध्वर्युर्गृहपति द्विश्वित्वा ब्रह्माणं द्विश्वयति' इति न द्विशा विधीयते । नासौ यजमानस्य । न वाऽध्वर्युः कर्ता । सर्वस्य चोद्केन प्राप्तत्वात् । किं तार्हि । द्विशाक्रमोऽनियमेन प्राप्तः सिन्नयस्यते । एवर्मंत्रापि यागमन् धर्मा विधीयन्ते । उद्दिश्यमानस्य विशेषणमविवक्षितम् । तस्माद्यागमात्रे धर्मप्राप्तिरि-स्यमिष्रायः ।

अपूर्वप्रयुक्तत्वे तु तदीयाविश्वेषे विधीयमाना अन्यस्मिन्नापि तदीयविश्वेषा-पन्ने भविष्यन्ति । तस्मात्तत्रोहः सिद्धो भवतीति । कोऽभिषायः । मान्यमा-नेन करणेतिकर्तन्यते आकािक्क्षते । न च याग इतिकर्तन्यतया विना न सिध्यति । निर्कातोपायत्वाद्यागम्य छोके । तेन विशिष्टो भान्यो विशिष्टेन करणेन

९ ऊह्भेदिमिति—ऊह्म्बरूपस्य भेदिमित्यर्थ ।२ कोऽभिप्राय इति—वर्थ धर्माणा यज्ति-प्रयुक्तता, वर्ष वा तेपा सावर्यामिति शक्काभिप्राय । ३ शङ्का समाद्धाति— करणेत्यादिना । ४ विश्वजिन्न्यायेनेति—। अ०० पा० ३ अ ') अत्रहेनेति हेप । ५ वर्तेति—विधान इति होपः।६ एवमन्यत्रापि—पा०। ७ सिध्यतीति—पा०। ८ विश्विष्ठो भाव्य इति-अदूर्वार्यो भाव्य इत्यर्थे।

नन्वेतत्सर्वं संप्तमे विचारित, निर्णातं च । उच्यते । पुनस्तदेव समार्यते, उत्तरचिन्ताविवक्षया । अथवा, तत्र योऽथों नोक्तः, तद्विक्ष-येदमुच्यते । कथासौ । तस्य द्रव्येषु संस्कारस्तत्पयुक्तस्तदर्थत्वादिति । एतेन चेह पैयोजनमूहो विवक्षितः । एवं हि स सिध्यति । तत्रैतक्षो-क्तम् । नैतेन तत्र प्रयोजनिमति । तत्रत्यैत। रती चिन्ता । किं प्रतिपक्षरणं नियता धर्मा उत्त सर्वे सर्वत्रंति । तदपूर्वपयुक्तत्वे याजिपयुक्तत्वे च

मान्यत इति न धर्माणा करणेन संबन्ध । अरुणाधिकैरणन्यायेन तु करणेतिकर्त-न्यतयोः संबन्ध । तस्माद्ये दर्शपूर्णमासप्रकॅरणे परिगृहीता धर्मा न तेऽन्यत्र सन्ति, प्रमा-णाभावात् । तत्र विक्वतौ भीव्य ब्रह्मवर्षसम् । तस्य प्रत्यंक्ष वाक्यविहितं करणम् । मान्यमानं धर्मानाकाङ्क्षात्, वरणानुब्रहद्वारेण । न च संनिधाने धर्मा सन्ति। तस्मा-चोदनायामान्यादादोसयधर्मा सीर्थेऽतिविद्यन्ते । साकाङ्क्षत्वाद्वाक्यम्य ।

तत्र चैपा वचनव्यक्तिः । यथाऽऽशेय उपकृत तथा सीर्थेऽप्युपकर्तव्यम् । आशेये च मन्धेण भाव्यमार्निय देवता प्रकाशिता । इहापि तयेव प्रकाशियतव्या । न चोहां हते शक्यते प्रकाशियत्वया । न चोहां हते शक्यते प्रकाशियत्वम् । तस्मादृह, कर्तव्य इत्ययमिप्रायः । नन्वेतत्सम्भणे गतम् । उच्यते । 'यज्ञपर्म प्रयानम् ' इत्यनेनावयवेनापूर्वार्थान्प्रयुक्के धर्मान्, अथवा प्रार्थान् ' भिन्ने जुहाति ' इतिवत् । यथा भेदनस्य प्रयोजकत्वे सत्यपि न भेदनार्थो होमः । वितु करवर्थ , एविमहाप्यपूर्व तु प्रयोजकं, यागार्थाश्च धर्माः । एतेनापि प्रकरेण स्थमे प्रतिपकरण नियता धर्मा इत्यूहरत्वपूर्वार्थतामन्तरेण न सिध्यति ।

अत्र चोद्येत । ये द्र्शपूर्णमासार्थो धर्माम्ते सौर्थे न सन्ति । तम्मात्तत्राप्रवृत्तिरेव धर्माणां प्राप्तीति ।

उच्यते । वैकृतस्य वाक्यम्य साकाङ्क्षत्वाद्तिदेशेन वाऽनुषद्गेण वा प्राकृतैरङ्गेः

१ सप्तम एव—पा॰ । २ प्रयोजनसृहं विवक्षित — पा॰ । ३ ( अ॰ ३ पा॰ १ अ॰ ६ )।
४ प्रकरणपरिगृहीता –पा॰ । ५ परिगृहीता इति –दर्शपूर्णमासापृर्वपरिगृहीता इत्यर्थः । ६ मान्यः
मिति—प्रत्यक्षांमिति पूर्व रेप । ७ तत्प्रत्यक्षम् –पा॰ । ८ भाष्यमानस्य देवनेति –अपूसंबन्धिनी देवते।
त्यर्थ । १ अपूर्वार्थान् प्रयुद्को १ इत्यन्यो पदयोर्भभे वृष्टप्रस्था तृप्त इति, व्यास्यानादुसाः
रेणानुभीयते । लिखितपुस्तके परं नोपलभ्यते । क्षाचिच पुम्तके परार्थाः प्रयुद्के १ एवं विहनितः
पाठ उपलभ्यते । अनो यथावद्वातिकप्रन्थोपलम्भे सुधीभिर्यत्न आस्थेयः ।

सिध्यति, न द्रव्यसंस्कारस्यापूर्वार्थत्वे । तत्त्वह सिद्धम् । तत्रापृर्वप्रयु-क्तत्वसिद्धी व्यवहारार्थमसृत्रितसुपादीयते । तस्मादपुन इक्तस् ।

अथवा, अन्यामेव चिन्तामिंह चक्ष्यामः । किं यजिनिमित्ता धर्मा अपूर्वप्रयुक्ता उनापूर्वानामेसा अपूर्वप्रयुक्ताश्रोते ॥ १ ॥

इदांनीं तु, यजिषयुक्ता अपूर्वपयुक्ता वा इति चिन्त्यते । किं ताव-त्याप्तम् । यजिनयुक्ताः इति । क्रतः । यजिशब्देनेतिकर्तव्यताया आभे-संबन्धात । एवं यागं कुर्यादिति । एवे यागेन कुर्यादिति ।

एवं प्राप्ते, ब्रमः । यजन्यर्थस्य यन्कार्ये तत्त्रधानम् । ताद्धि कर्त-च्यतया चोचते । यत्र कर्तव्यता, तत्रवातकर्तव्यता । अथ यदुक्त, यज-तिशब्देनाभिसंयोगा धर्माणामिति । तदुच्यते । तस्य द्रव्येषु यजनौ च यः संस्कारः, स तत्प्रयुक्तः — अपूर्वप्रयुक्तः । तदर्थत्वात् । यत्रतेर्द्रः

संबन्ध इति । तम्मादपूर्वार्थता प्रतिपाँचोहासिद्धये । अथवा-सप्तमेऽपूर्वार्था धर्मा इति स्थितम् । तेषामपुर्वार्थता शकरणेन । तच प्रकरणमसंयुक्ताना ब्राहकम् । ये श्रुतिबिङ्गवानयै: संयुक्तान्तान्न गृह्णाति, सयुक्तत्वादेव । तस्मात्तेऽपूर्वार्था न संमवन्ति । द्रश्वर्णमासाधिकारे च पाठात्सयुक्तानामपि प्रकरण एव निवेश: । अनेनापि प्रकारेण सप्तमाष्ट्रमयोर्न कि चिवनुष्यन्तम् । उत्हे तु यद्यपूर्वार्य प्रोक्षण भवाते, तथा सति नीवारेषु तन्न प्राप्तोति । तस्मात्संनिपत्योपकारका ये धर्मास्तेऽप्यपूर्वार्था इति नवैमे प्रतिपाद्यते, उहासिद्धये ।

अथवाऽन्यामेव चिन्तां वर्तियव्यामः । अपूर्वार्था धर्मा इति स्थिते सप्तमे. नवमे निमित्तं परीक्ष्यते, किमपूर्व निमित्तमुत याग इति । न चानिमित्ता प्रवृत्तिः, ये न विचार एव न स्थात् । तत्र भाव्यमानत्वादृर्शपूर्णमासापुर्व निमित्तं न भवति । अनेनैव कारणेन फल्लमि न निमित्तम् । परिशेषाद्यागो निमित्तं, निष्पन्नस्वपत्वात् ।

नन् यागस्य फल उपादीयमानत्वान्निमित्तवेलाया चोद्दिश्यमानत्वाद्विवशामे-दः स्यात् ।

१ इदानीं त्वित्यादिना वर्णबद्वयसारचयाते भाष्यकारः । २ ' एवं यागेन कुर्यादिति 'इति पाठो लिखितपुस्तकेषु नोपलभ्यते । ३ प्रतिप द्येति-इहेवे ते शेषः । ४ संयुक्ता इति-- स्निपातिन इति शेष । '१ समुक्तानामपीति-उद्दर्शविशेषसंयुक्ताना संनिपत्योपकारकाणामपीत्यर्थः । ६ नवमे-आवानिकरण इति शेष । ७ उपादीयमानत्व दिति-करणत्वेनोपादीयमानत्वादित्यर्थः ।

व्याणा च तदीयत्त्रेन घर्षेरिभसंबन्धो, न स्वेनाऽऽत्यना । न हि धात्व-र्थस्य च धर्माणा च परस्परेणाऽऽकाङ्क्षा विद्यते । प्रत्ययार्थेन हीति-कर्नव्यताऽऽकाङ्क्ष्यने, कर्नव्यं कथमिति, न यात्रः कीहरा इति । तस्माद्यत्कर्तव्य, तस्येवेतिकर्तव्यनया संबन्धः । अपूर्वं च तत् । तस्मा-

उच्यते । दर्शपूर्णमासपद् निर्मित्तम् । अकिंाचरकारैत्वात् । प्रकृतयागाइर्शपूर्ण-मासपदाभावेऽपि विधीयन्त एव तेनै । यद्यतिन्निमित्तता न प्रतिपयेतानर्थकमेव स्यात् ।

ननु सष्ठम्यन्तं निमित्तं सवति, ' भिन्ने जुहाति ' इति । तृतीयान्तं चेइम् ।

उच्यते । निभित्तफळहेबुद्ध सर्वासा प्रायदर्शनमिति द्रष्टव्यम् । अपि चोद्दिश्यमान-त्वात्करणविभक्तरविवक्षेत्र । तर्गमाद्विक्वतावपूर्वमन्ति , दर्शपूर्णमासयोगो नास्ति । तद्भावे धर्माणाम्प्यमानः । यथा भेदनामावे होमामावः । सौर्ये च साकाङ्करवाद-पूर्वस्यातिदेशेनानुषद्गेण वा प्राकृतेर्द्वसङ्गवान् सौर्ययागः सिन्यति । ऊँहामावस्तु ।

अत्रोच्येते-अयं दोषाऽस्मिन्त्याक्याने । आज्यभागादीनामपि फलसंबन्दः स्यात् । पृक्तत्त्वाद्विशेषणौत् । अपि च दर्शपूर्णमासशब्दो छोके कार्ल्वाचकः प्रसिद्धो न यार्गस्य वाचकः । सामानाविक एपाद्यागवचना मनेत् । न च निमित्तमिच्छतः सा-

द्पूर्वप्रयुक्ता इति ॥ १ ॥ एवं वा ॥

प्रतेष्वेबोदाहरणेष्विति चिन्त्यते । किं यजिनिमित्ता धर्मा अपूर्व-मयुक्ता जतापूर्व मयोजकं निमित्तं चेति । किं माप्तम् । यजिनिमित्तम् , अपूर्व मयोजकिमिति । कुतः । नैकस्य मयोजकत्वं निमित्तभावश्रोपप-द्यते । यद्धे हि कियन्ते धर्मास्तत्वयोजकम् । यस्मिन् सति क्रियन्ते, तिक्षमित्तम् । न चैकस्मिन् शब्द अपूर्वार्था एते, अपूर्वे च सति भव-नतीति शक्यं विद्तुम् । अन्या हि वचनव्यक्तिरपूर्वार्थेषु, अन्या चापूर्वे सतीति । यजिनिमित्तत्वे तु शब्दोध्वकत्वते । एवं यागेन कुर्यादिति । यागे सति, अपूर्वस्योपकारकाणि, असत्यनुपकारकाण्यङ्गानीति । तस्माद्यजिनिमित्तम्, अपूर्वे तु मयोजकिमिति ।

प्वं शासे, ब्रूमः । यज्ञकर्म प्रधानं, यजतेः कार्यम् । तिद्धि फळवः बोद्यते । तदीयेषु द्रव्येषु यजतें च यः संस्कारः, सोऽपूर्वपयुक्तः । तद्यास्त इति कृत्वा क्रियन्ते, न यज्यर्थेन तेषामाभसंवन्धः । भयोग-वचनेनेते प्रत्ययार्थेन संबध्यन्ते । स हि साकाङ्क्षो न धात्वर्थः । तस्मादपूर्वभयुक्ता अपूर्वनिभित्ताश्च । यदुक्तम्, अपूर्वस्य प्रयोजकत्वं

मानाधिकरण्यमुषपद्यंत । यदि प्रक्ततान्यागतन्त्रश्वेषयेद्वं सामानाधिकरण्याद्यागवचनो भवेत् । त चैकस्मिन्तुचारण निभित्तं मविष्याति, सामानायिकरण्य च प्रतिपत्स्यते । तस्मानिमित्तामिच्छतः काळवचनः संपद्यत इत्यय दोषः ।

अयोच्येत, यागपदं निकित्त । तत्रोदिश्यमानत्वाद्यागमात्रस्येवांद्शः प्राप्तोति । तत्र प्रश्नुती विद्यति च निमित्तमकं यागसामान्यम् । अँगुर्वे च कीर्ये विद्यते । तस्माद्नेन व्याख्यानेन प्रकृतिविद्यत् नो सामारणा वर्माः प्राप्तुनांन्तः ।त्रातिदेशा मावः । तस्माद्यमापे पक्षो दुनिष्ठष्टः ।

अथवाऽपूर्वार्था वर्मा इति स्थितं सनियत्यापकारका आरादुपकारकाश्च प्रकरणन प्रमाणेन । तत्र प्रकरणे ' अग्ने अष्टं निर्वपामि ' इति मन्त्र आम्नायते । आम्नाम्नामध्यीच तेनोपकर्वन्य प्रकरणिनः । तत्र कय खलू करिष्यतीकि । वशेषाकाङ्क्षा आयते । किमुच्चारणमात्रणात प्रकारानद्वारणात । अर्थूवदेवताप्रकाशनमाकाङ्क्षितम् ।

१ अपूर्वियते—पा० । २ अपूर्वे च भवन्तीति—पा० । ३ उपकारकाण्यइगानि—पा० । अपूर्व चेति-अनेन च, विकृतो निमित्ते सत्यपि प्रयोजनाभावाद्धर्माणाम महात्तिरिते शङ्का निरस्ता भेद्वितन्या । ५ अपूर्वेण देव —पा० ।

निमित्तभावश्च नोपाद्यते, वचनव्यक्तिभेदादिति । तत्रोच्यते । पयोजकत्वं वाचनिकम् । निमित्तभावश्च नैव वचनाद्भविष्यतीति । यद्धि
येन प्रयुज्यते, भवति तत्तस्य निमित्तम् । यथा, आरामपोषकस्याऽऽरामो वेतनदाने प्रयोजको निमित्तं च । आरामे सति तस्मै वेतनं
दीयते । वेतनेन समर्थो भवत्यारामं रक्षितुम् । तस्माद्धमाणामपूर्वमेव
प्रयोजकं निमित्तं चेति ॥ १ ॥

( वात्रयविनियुक्तेषु पोक्षणादिसानिषत्योपकारकेष्वपूर्ववयुक्तत्वा-विकरणम् ॥ २ ॥ )

# [२] संस्कार युज्यमानानां तादश्यीत्तस्ययुक्तं स्यात्॥ २ ॥ पू०

दर्शपूर्णमानी मान समामनित, मोशिनाभ्यामुत्स्वस्रमुसलाभ्यामः वर्णनत । मोशिनाभ्यां द्वद्रुपल्यां पिनष्टीति । तत्रायमधाः सांश्रायकः । ।कं माश्रणं हन्निपिषमयुक्तमुनापूर्वमयुक्तामिते । ।कं माश्रणं हन्निपिषमयुक्तमुनापूर्वमयुक्तामिते । ।कं माश्रम् । संस्कारे—दन्तिपिष्याख्ये, मयुज्यपानस्य मोश्रणस्य तत्मयुक्तता स्यात्। संस्कारमयुक्तता । संस्कारो हि हन्तिपिषी । कुत एतत्मयुक्ततेति । ताद्यपित् । याद्धं येन कर्नवं भवति, तत्तस्य मयोजकम् । यद्यपूर्व- - मनेन क्रियते, ततोऽस्यापूर्वं मयोजकम् । यदि हन्तिपिषी, ततस्ती मयो। जकी । मकरणाचापूर्वं कर्तव्यं गम्यते । वाक्याद्धन्तिपिषी । वाक्यं च मकरणाद्धकीय इति ।

अत्र चोद्यते । किमुल्ल इमुसल नयुक्तं प्रोक्षणनुतापूर्वप्रयुक्तामिति संशयो युकः।

शक्तोति नायं तत्कर्तुम् । तत्मात्त्रकाशनद्वारंणैवोपकरोतीति । उनार्धि प्रकाश-यन्तुपकरिष्यवीति । निमित्तेन चार्य भविनव्यम् । तत्राक्षिनिकमस्य । सौर्ये चाक्षि-नास्ति । तत्र निमित्ता अवस्मन्त्रस्य निष्ठातिः । यया नेद्नाभावाद्धोमस्य निष्ठृतिर्द्रभ र्शपूर्णमासयोः ॥ १ ॥

नन्त्रघस्तादपूर्वार्था धर्मा इति स्थिते हन्तिपिषित्रयुक्तं प्रोक्षणमिति पक्षस्यानुत्थान-मेच । सत्यम् । किंद्र श्वातिलिङ्गवानपैर्ये संयुक्तास्तेऽपूर्वार्था न संभवन्तीति मन्य-मानः पूर्वपक्ष करोति त्रिभिराधिकरणैः ।

१ वेतनसंबन्धो भवति—पा०। २ दर्भपूर्णमासयोरिति—इति पूर्वः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-अपूर्वमेव निमित्तं न.गन्यादिस्वङ्गमिति थेपः ।

ननु इन्तिपिष्योः कियमाणमपूर्वार्थं भविष्यति । तत्र प्रकरणं च वाक्यं चोभयमप्यनुप्रद्दीष्यते । उच्यते । न शक्यमुभयमनुप्रद्दीतुम् । न प्रकरणसंगामनायमात्रेण प्रकरणवतोऽर्थेन समामनातामिति गम्यते । प्र-करणसंगामनानात्प्रकृतेनैकवाक्यता भवति । ततस्तादर्थ्यपवगम्यते । इह तु प्रत्यक्षाभ्यां इन्तिपिषिभ्यां प्रीक्षणस्यकवाक्यता। सा प्रकृतेनैक-वाक्यतां परोक्षां वाधित। न च द्वाभ्यामपि सहैकवाक्यता स्यात् । यदै-केनकवाक्यता, तदा तन निराकाद्क्षस्य नान्येनाप्येकवाक्यता कर्ण्यते। तस्मात्पकृतेनैकवाक्यत्वाभावाक्षापूर्वार्थं प्रोक्षणम् ।

आह । नतु हन्तिपिषी अपूर्वार्थी । तद्धी प्रोक्षणम् । तस्मादपूर्वस्याः पकारकिमिति । उत्थते । भवति पणाडचोपकारकम् । न त्वपूर्वप्रयुः कम् । दिविधं ह्यङ्गमङ्गस्योपकारकं भवति । किंचिदपूर्वस्यतदङ्गं विश्विष्टिमित्यनेन कारणेनाङ्गेन संबध्यते । किंचिदनपेश्चेयापूर्वसंबन्धं स्वरूपेणेव कारणेन संबध्यते । यदपूर्वसंबन्धं कारणत्वेनोपादाय धर्म-जातमङ्गावशेषण संबध्यते , तदपूर्वप्रयुक्तं भवति । तादशं च विकृतावः धीन्तरे तत्कार्थापन्ने, काहितव्यं भवति ।

उच्यते । ' श्रीही-प्रोक्षति ' इत्यत्र त्रीह्मर्थ प्रोक्षणं भवति । जीक्षवीति मावना विधिते । तथ्याध्य भाज्येन भवितज्यम् । तत्र कश्चिद्धिकियमा तथा भाँज्यः, कश्चि-देसंग्वायेत्वेन, कश्चिदुः पादत्वेन, कश्चिद्धिकियमा तथा भाँज्यः, कश्चित्तिः विदीन् विभिन्नोत्ति । देने विदीन् विदीन् विदीन् विदेशेत्यो भाज्याः । देन । दोक्षणेन । निजन्ते पुनर्तात्ति भावना । तदमान वाद्धान्यमानस्याप्यभावः । सत्यपि कर्मत्वे प्रोक्षणमुष्टुखब्द्रमुसस्रार्थभावः । सत्यपि कर्मत्वे प्रोक्षणमुष्टुखब्द्रमुसस्रार्थभिति कैनोक्तम्।

न ु ्निरिपिषिष्रकृक्तांभिति । जयन् । ' प्रोतिताभ्यान् ं इति प्रपूर्वादुक्षतेर्निर्धान्त्रव-णात् । निष्टा च कर्मण्युत्पचने । ईर्ष्मितं च कर्म । 'तस्माद्यया त्रीहीन्गोस्ति / इति भीक्षर्यमेवभिद्यापि निष्ठाश्यवणादुस्त्रसञ्जूसलार्थमेव प्रोक्षणम् ।

<sup>)</sup> ममाम्नातमात्रेण—पा॰ । < समाम्नाताता प्र-पा॰ । ६ इंग्तितामाते—इंग्विततमामि-रगर्थः । ४ यथा ' मीहीनवहान्ति ' इरगत्रावधातमात्नाया मीहय इति शेषः । ५ यथा मीह्य एव श्रीक्षणभावनाया इत्यर्थः । ६ यथा ' प्रणीतामिराद्रिह्वीपि संगीति ' इत्यत्र संयवनभावनायाः पुरी-हाश इति पूरणम् । ७ यथा ' गा पयो दोग्वि ' इत्यत्र गोदोहनमावनायाः पय इति शेषः ।

यत्र पुनः स्वरूपमङ्गस्य धर्मसंबन्धे कारणं भवति, तत्स्वरूपमयुन्कम् । तत्र यद्यपि तेन धर्मवनाऽपूर्वं साध्यते । तत्र साध्यमानमपूर्वं न धर्मस्य प्रयोगहेतुभूनं भवति, न तत्प्रयोजकं, तस्य स्वरूपं विद्यत इति न धर्मः प्रयुज्यते । तत्र विकृतावर्धान्तरे नद्रपाभावाद्वहो नावकरूपते । एवं सित वाक्यान्त्रिणयः । यदि वाक्यमपूर्वस्य कारणतां वदाति, तनोऽपूर्वपयुक्तम् । अथाङ्गस्य, तनोऽङ्गप्रयुक्तम् । तच्चोक्तप्रकरणादपूर्वप्रयुक्तं स्यात् । वाक्यात्त्वङ्गप्रयुक्ततेति । नस्माद्धन्तिपिषिपयुक्तं प्रोक्षणिति । यत्र यत्र हन्तिपिषी प्रयुज्येते, तत्र तत्रेवंधर्पकौ भवत इति ॥ २ ॥

तेन त्वर्थेन यज्ञस्य संयोगाद्धर्ममंबन्धस्तस्मायज्ञप्र-युक्तं स्यात्संस्कारस्य तदर्थत्वात ॥ ३ ॥ सि०

तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयाति । न त्वेनदस्ति, हन्तिपिषिमयुक्तं मोक्षणामिति । तेन त्वर्थेन हन्तिना पिषिणा वा यसमादपूर्वस्य संयोगः,
तस्मात्तस्य मांक्षणसंबन्धः । अपूर्वसाधनिवशेषकारितः मोक्षणसंस्कारेण
संबन्धो न हन्तिपिषिकारितः । कथम् । निष्पयोजनौ हन्तिपिषी ।
यदि तत्मयुक्तं मोक्षणं, तदिष निष्ययोजनम् । अनो न तत्मयुक्तम् ।

द्वितीयाचतुथ्यौँ सत्या मावनायामात्मार्थी किया कुरुतः । तृतीयाद्याश्च मावनाया-मेव सत्यामात्मानं कियार्थमेव कुर्वन्ति । अथवा—द्वितीयोद्भूत शक्तिकर्म प्रतिपाद-यति । निष्ठा न्यम्भूतम् । कथं ज्ञायते । आह—उल्लूखमुसले अत्र कर्मभूते । ते च कारके कारकान्तरेणात्र सयुज्यमाने दृश्यते 'उल्लूखलुमलाभ्याम् ' इति । न च द्वितीयान्तं कारकं कारकान्तरेण संयुज्यते । उद्भृतशक्तित्वात् । तम्मायदुद्भृतशक्ति-कारकं तिकियां वशी करोति, न त्वनुद्भृतशक्ति । अनुद्भृतशक्तित्वात् । अपि च, एवमुल्लूखनुमलल्योः धोक्षणस्य च संबन्धार्थं हित्तरुचार्थेत, तत्रात्यन्तं वावयं स्यात्। तस्माद्धन्त्येर्थम् । अथवा—वाक्यान्तरेण करणतया प्राप्ते उल्लूखलमुसले, अर्थपाप्ते वा ते अनुद्योपसर्जनार्थो विधीयते ।

अत्र पूर्वः पक्षः । वाक्याद्धन्तिपिष्यर्धे प्रोक्षणं, प्रकरणादपूर्वार्धम् । वाक्यं च प्रकरणाद्धळीयः ॥ २ ॥

अत्र केचिद्वर्णयैन्ति । वाक्ये परिगृह्यमाण आनर्थक्यं प्रोक्षणस्याऽऽपद्येत । तस्मा-

इन्त्य्यिमिति—प्रोक्षणं, नाळखळमुसळार्थमिति शेपः । २ वर्णयन्ति—सिद्धान्तमिति शेषः ।

आह । अपूर्वस्योपकारको हन्तिपिषी, न निष्पयोजनाविति । उच्यते । म प्रोक्षणस्यापूर्वस्य कश्चिदस्ति संबन्धः । यदि प्रोक्षणं न क्रियते. न इन्तिविषी अपूर्वस्य साधनभावं न गच्छतः । तस्पाद्यद्यवि हन्ति-पिषी अपूर्वस्योपकारको, तथाऽपि ताभ्यां संबध्यमानं प्रोक्षणमन-र्थकपेव।

अथोच्यते, यदर्थे हन्तिपिषी जपादीयेते तत्नोक्षणसंबद्धौ शबनुतः कर्तु, नान्यथेति । उच्यते । नैवंजातीयकः श्रब्दोऽस्तीति । तत्राऽऽह । अयमेव शब्द एतमर्थमभिवदतीति । कथम् । प्रोक्षिताभ्यामवहन्ति, प्रोक्षिताभ्यां पिनष्टीति यद्धन्तिपिपिभ्यां क्रियते, तन्त्रोक्षणसंबद्धाभ्या मिति हन्तिपिषिकार्येण प्रोक्षणं संबध्यते, न ताभ्यामिति । उच्यते । नैतदेषम् । यदि यद्धन्तिपिषिभ्यां क्रियते, तत्रोक्षणनाभिसंबध्यते, संबन्ध एव प्रोक्षणस्य न स्यात् । तद्धि ताभ्यामभिनिर्वर्त्यते । किमप-रं तत्मोक्षणविभनिर्वर्तयेत् । अय मोक्षिताभ्यावपूर्वे क्रियत इति संब-न्धः । न तर्हि हन्तिना पिषिणा वा । अथ तत्संबन्धोऽप्युच्यत इति । अनेकसंबन्धे वाक्यं भिद्येत । तस्माद्धन्तिषिषिभ्यां प्रोक्षणं संबध्यमान-मत्रयोजनिविति मकरणादपूर्वेण संबध्यते ।

नन्वेवं इन्तिपिषिसंबन्धो नावकल्प्येत । अवकल्पिष्यत इति ब्रूमः ।

द्वाक्यार्थी बाध्यते । तत्रासंयुक्तं पदान्तरेण प्रोक्षणमपूर्वेण संमन्तस्वते । अपूर्व चामूर्ते-मशक्यं प्रोक्षितुम् । अनो ब्रीहिद्धारेणापूर्व प्रोक्ष्यत इति ।

एतदयुक्तम् । कथं प्रोक्षणमपूर्वेण गृह्यते । तच्च प्रयाजनदारादुपकारकं पाप्ताति । तत्र कथं ज्ञेयामिदं संस्कारकमिति । अथोच्येत, लोके संस्कारकं दृष्टामिति। तत्र । इह शब्दब्सणः संस्कारो गृह्यते। न कश्चिच्छब्दसंस्कारकं प्रोक्षणमाह । प्रकरणाम्नानादा-राद्वकारकं गम्यते। अपि च, छोके नैकान्ततः संस्कारकमेवेदं, कदाचिदसंस्कारकमिप स्यात् । अभ्युपेत्य ब्रमः । संस्कारक प्रोक्षणम् । न चापूर्वे शक्बं प्रोक्षितुम् । एँवमपि तदवस्थमेवाऽऽनर्थक्यम् । अथे।च्येत-- औनर्थक्यात्तदङ्गीष्विति । अङ्गत्वा-विशेषात्सर्वाह्नेषु स्थात् । अपूर्वस्य संनिकर्षाद्वा द्वचनदाने ।

१ ब्रीहिपदं च ' ब्रीहीन् प्रोक्षिति ' इत्येतदिप, उल्खलमुसलनाक्यतुल्यन्यायमित्याभे-प्रेस प्रयुक्तमिति क्षेयम् । २ एवमपीति-प्रोक्षणस्य प्रकरणविनियोगाङ्गाकारेऽपि वाक्यविनियोगाः द्गीकारपक्ष इवाऽऽनर्थक्यं तदवस्थमेवत्यर्थ. । ३ ( अ० ३ पा० १ अ० ९ सू० १८ )।

कथम् । इहावधातं प्रति यतमानस्य द्वयं निष्पद्यते । अवहान्तरूपं, तण्डुलिनिर्द्या । प्रणाडधा चापूर्वभावनाविश्वेषः । तण्डुलिनिर्द्याचिद्याच्यां चिक्वीर्षितः । तेन प्रोक्षणस्य संबन्धः । यद्यप्यवहान्तरूपेण संबध्यमाने प्रोक्षणे श्रुत्या संबन्धो भवति, तथाऽपि तत्र निष्पयोजनत्वाल्लक्षणेवाऽऽश्रीयते । लक्षणा हि प्रत्यक्षा । साऽदृष्टकल्पनाया ज्यायसी । न चावहान्तिरारादुषकारकोऽपूर्व निष्पाद्यति । दृष्टुपुषकारं कुर्वश्वदृष्टेन सामध्येन समीचीनं करोतीति गम्यते । यद्यपि च निष्पादयेत् , तथाऽप्युषकारेणासंवध्यमानं प्रोक्षणं केवलावहान्तसंबन्धेनानर्थकमेव स्यात् । अतोऽवहान्तिलक्षितेनोपकागविश्वेषणाम्य संबन्धः । तस्माद्ववहान्तिरापि यस्तन्कार्यापत्रस्तत्र प्रोक्षणं भवत्येव । यथा नखीनिर्भन्ने चर्गे, नखेषु । तस्माद्वपूर्वप्रयुक्त एवंजातीयको धर्म इति ॥ ३ ॥

( अथवा -- दीक्षणीयावाड्नियमाधिकरणम् ॥ )

एवं वा---

अस्ति ज्योतिष्टोमः । तत्रदं समाझायते । यावत्या वाचा कामयेत,
तावत्या दीक्षणीयायामनुत्र्यात् । यन्द्रं पायणीयायां, मन्द्रतरमातिष्टयायाम्, ज्यांश्र्यस्तुम्, इति । तत्रायमर्थः साशियकः । किं परमाप्वंप्रयुका एते धर्मा जत दीक्षणीयाद्यप्वेषयुक्ता इति । किं प्राप्तम् । परमाप्वंसंस्कारे दीक्षणीयाद्यप्वे युज्यमानस्यास्य धर्मस्य परमाप्वर्धित्वादीक्षणीयादीनां परमाप्वर्धितेव स्यान् । परमाप्वे हि फलवत् । यन्कर्त

अथोच्येत- ब्रोहीणा श्रदण तेषा मविष्यति । स वाक्यसंबन्धो मवतैव निराकृतः । एवमवहन्त्यादिष्वप्येते दोषाः प्राप्नुवन्त्यनेन व्याख्यानेन । तस्माद्वाक्यमबाधित्वा योऽर्थः स ग्रहीतव्यः । वाक्ये चोच्चारिते द्वैविध्यं भवति । प्रकरणपाठात्तण्डुलानिर्वृत्विप्रणाख्या शक्यमपूर्वे लक्षयितुम् । शक्यते च ब्रोह्यर्थे प्रोक्षणं प्रतिपत्तुम् । तत्र लक्षितलक्षणाया गृह्यमाणाया फलकरुपना न भवति । श्रुिवृत्ते फलकरूपना स्यात् । तस्मात्फलकरूपनाभयाङ्कितलक्षणयाऽपूर्वार्थे प्रोक्षणमिति सिद्धम् ॥ ३ ॥

एवं वा । संस्कारे-दीक्षाणीयाच्ये यो घर्मे विहितः स परमापूर्वप्रयुक्तः। कृतः।

च्यतयाऽभिसंबध्यते, तदेव धर्मैरभिसंबध्यते, नाङ्गापूर्वम् । निष्मयोः जनं हि तदिति ॥ २ ॥

# तेन खर्थेन यज्ञस्य संयोगाद्धर्मसंबन्धस्तस्मायज्ञप्रयुक्तं स्यात्संस्कारस्य तद्थत्वात ॥ ३ ॥ सि०

तेन त्वर्थेन दीक्षणीयादिना, यस्मात्परमापूर्वस्य संवन्धः, तस्मात्परमापूर्वमेवंजातीयकेन धर्मेण धर्मवत् । तस्मादङ्गःयज्ञमयुक्तमेवंजाती-यक्त धर्मजातम् । तथा श्रुतिः शब्दो भवति । इतरस्मिन् पक्षे लक्षणा स्यात् । न च प्रायणीयाद्यपूर्वे निष्मयोजनम् । ज्योतिष्टोमस्य हि तदुप-कारकम् । न च तद्विनेवंजानीयकेन धर्मेण मायणीयाद्यपूर्वे सिद्धम् । अवहन्तिपिषिवत् ।

यदुच्यते, विनैव धर्मेण तदपूर्व भविष्यतीति । तस्त । कुतः । तदिषि श्चपूर्व शब्दादेवानगम्यते । अस्तीति न माक् शब्दादन्येन प्रमाणनोषः संख्यायते । एवंजानीयके च शब्दप्रमाणके यच्छब्द आह, तदस्माकं प्रमाणम् । शब्दश्च प्रायणीयाद्यपूर्वस्योपकारकिममं धर्ममाह, न परमाप्- वस्य । वचनप्रामाण्यात् । एवं चाऽऽपरमापूर्वनिष्पत्तरसमिवनाशि

परमापूर्वप्रयुक्तत्वाद्दीक्षणीयायाः । तम्माद्यस्तत्र धर्मो विहितः स प्रोक्षणवत्परमापूर्वप्र-युक्तो न स्वरूपप्रयुक्तः ॥ २ ॥

दीक्षणीयाद्यर्थेन यो धर्मः सयुक्तः स न परमापूर्वार्थः। कुतः । दीक्षणीयाऽऽत्मीय-मपूर्वे छक्षयति । तेन धर्माणा संबन्धः । अस्मिन्यक्षे छक्षणौ । यदा तु दिक्षणीयापूर्वे परमापूर्वे छक्षयति तदा छक्षितछक्षणया धर्माणा संबन्धः । तैस्माछक्षणां श्रुतिर्व्ववी । ति छक्षितछक्षणायेत्वया ।

अथवाऽक्षं संबन्धादिर्क्षन शक्नोति छक्षयितुम् । तेनोङ्गिसंबन्धे छक्षणा । अङ्ग-संबन्धे तु श्रुतिः । पूर्वपक्षे, 'त्रैधातवीया दीक्षणीया' मवति इत्याग्नावैष्णवकार्यापत्या तद्धमेर्युउपते । यथा नीवराः श्रीक्षणेन । सिद्धान्ते त्वाग्नावैष्णवापूर्वश्र्युक्ता धर्माक्षेधा-

<sup>9</sup> लक्षणेति—लक्षणेव केवलेत्यर्थ । २ यदि सिद्धान्तेऽपि लक्षणा, कथं तर्हि 'तथा श्रुतिः शब्दो भवति ' इति भाष्यमिति चेत् , लक्षितलक्षणापेक्षया संनिव षीलक्षणामेव श्रुतिशब्देन भाष्य-हारो नवीतीत्याह-तस्मादित्यादिना । ३ अद्गं-दीक्षणीयास्यमद्गम् । ४ अद्गिनं-ज्योतिष्टोमम् । ५ अद्गिसंबन्ध इति—अद्गिसवन्धे विवक्षिते लक्षितेनाद्गिना तदपूर्व लक्षयितव्यं भवतीत्यर्थ । ६ अद्गा-प्रवेसंबन्धे तु श्रुतयैव दीक्षाणीयया स्वापूर्वलक्षणित्याह्—अद्गसंबन्धे तिति ।

चात्र धर्मः प्रतिष्ठितो न परमापूर्वे संक्रमिष्यति । एवमपि भैयोजनसम-र्थम् । तस्मादेवंजातीयकं धर्मजातमङ्गापूर्वमयुक्तपेवेति ।

किं भवति वयोजनिमतरस्मिनितरस्मिन् वा पक्ष इति । उच्यते । अश्वमेषे समाम्नायते, त्रैधानबीया भवतीति। यदि परमापूर्वमयुक्त एवं जानीयको धर्मः, नतस्तस्योपकारिवशेषे निवद्ध इति तत्कायोपनाया

तवीयाया न भवन्ति । अपूर्वान्तरं हि तत् । न चापूर्वान्तरमपूर्वान्तर्धर्मान्गृह्णाति । अनुपपन्नमिदं प्रयोजनम् । कथम् । । अधानवीया द्क्षिणीया भवति । इति सामानाधिकरण्यम् । तत्र यदि पुरुषभुत्ते द्वं अपि पदं गृह्ययाता सामानाधिकरण्यं नोपपथने । तस्मादेकमत्र गौण पदमन्यन्मुरुयम् । तत्र प्राथम्याद्विरोवाच त्रेषातवीन्यापदं मुख्यम् । दक्षिणीयादात्ररस्तात्मीयं कतुपकार छत्यर्यात् । तस्मिह्यक्षिते त्रेषातवीन्या विश्वयम् । द्विवायमाना तत्कार्योपन्नत्वास्त्वस्ति । स्याविवायमाना तद्धमिद्धान्तर्याप्त्वन्याद्वमियोः पत्रयोक्ष्वस्या वर्मश्राक्षिते ।

अयोच्येत—' त्रेवातवीया दीलणीया नवति ' इत्यनेन त्रैवातवीयाया यत्कार्ये तक्षिवार्य दीलणीयाकार्य प्रति निर्धायने । तस्य दोलगीयाकार्यभात्भीयेरेय वर्मेशात्मी-येण अपूर्वेण त्रेजनवीयाया भागिष्यति, न दोलणीयावकोन्यदीरणने जिद्धाननवानु दिनः ।

तक्ष । पूर्वपक्षेऽपि यदि दक्षिणीयाकार्ये त्रैवातवीया वर्तते तथा सत्यात्भीयेरेव धर्मेस्तत्कार्ये साध्यिष्यति । अयं न वर्ततं गुतरामात्भीया धर्मास्तन्याः । अपि च परमापूर्वप्रयुक्ततान्याभपि बाङ्नियमस्य, प्रकृतावाद्यावैष्णवो विशिष्टं द्वारमभूत् । तश्चेह द्वार मास्ति । उस्मानास्ति बाङ्नियमः ।

नन्यनेत न्य पेन नीयारें जीत्रणं न जातीते , उच्यते , स्तरं, विशिष्टं द्वारं प्रोक्षणस्य श्रीह्य इति । इयाम् अविशेषः—श्रीह्यो डन्टेनीयकुत्रेन्ति । नीवाराश्च तत्कार्ये प्रत्यसं साययन्तो हरयन्ते । तत्र कार्यापस्या वर्मप्राष्ठिर्युक्ता । इह स्वहण्टं द्वारं, तस्य कार्ये वर्तत इति नास्ति प्रमाणम् । अथता—दूरादेवेदं अण्टं प्रयोजन-मिति । कथम् । त्रैयातवीया याटरेवेवोत्पन्ना ताटरेवेव कोष्यते । त्रैयातवीया वाटरेववे

९ प्रथोजनसम्बर्धः-पा० । र त्रिवानव्या-पा० । १ आमाविष्णया विशिष्टमितिः-आकृ प्राचैष्णयाः पूर्वमित्यये ।

त्रैधातवीयायां भविष्यति। अथ, आग्नावैष्णवापूर्वेषयुक्तस्ततो नेदमाग्ना-वैष्णवापूर्विमिति तत्र त्रैधातवीयापूर्वे न तेन धर्मेण संभन्तस्यत इति ॥३॥

( फल्टदेवताप्रकाश्वकयोर्भन्त्रयोरपूर्वप्रयुक्तत्वाधिकरणम् ॥ ६ ॥ )

# [३] फलंदेवतयोश्य ॥ ४ ॥ पू०

दर्शपूर्णमासी स्तः, दर्शपूर्णमासाभ्या स्वर्गकामी यजेतेति । तत्र फलसंबद्धो धर्मी देवतासंबद्धश्र श्रूपते । फलसंबद्धस्तावत् , अगन्म स्वः सं ज्योतिषा भूषा, इति । देवतासंबद्धोऽपि, अग्नेरह्युक्तितिमनूक्तेषां, सोपस्याह्मुक्तितिमनूक्तेषामित्यादिः । तत्र संश्चयः । कि स्वर्गसबद्धस्य कर्षणः स्वर्ग एव पयोजकः, अग्न्यादिसंबद्धस्याग्न्याद्य एवोतोभय-त्राप्यपूर्व प्रयोजकिमित् । यथेवमित्तंबन्यः क्रियते, गताः स्मः स्वर्गप्, अग्न्यादीना चोक्तितिमनूक्तंबमिति, ततः स्वर्गाग्न्यादिमयुक्तः । अथेवं क्रियत्, आगना दर्शपूर्णमासक्तः, दर्शपूर्णमासदेवतायाश्चोक्तितिमनूक्तंविमान्वामिति तताऽण्वेषयुक्तः । कि पाप्तम् । स्वर्गाग्न्यादिभयक्तः । क्रियां मन्त्राः । स्वर्गम् स्वर्गाग्न्यादिभयक्तः । क्रियां मन्त्राः । स्वर्गमानस्वर्गन्यादिभयकः इति । क्रियां । स्वर्गाग्न्यादिभयकः इति । क्रियां । स्वर्गाग्न्यादीना वाचकः। मन्त्रः । स्वर्णया दर्शपूर्णमासफलदेवतयोः । तस्माद्यत्कलदेवतमिति सम्विगतं स्वर्गाग्न्यादि,

सेव विषरिवर्तते । आख्याताभावान् । कर्भान्तरमानि न मवति । तस्माद्यादशी तत्र विज्ञाता तादृश्येवात्र कर्तव्या । यवापि च कर्भान्तरं स्थातथाऽपि नाम्ना धर्मानगृह्णीन् यान्न चौद्केनेति ॥ ३ ॥

दीलणीयापूर्वनयुक्ती वाड्नियमी न परमापूर्वनयुक्त इति पूर्वाधिकरणापवादीऽयम्। दीलणीयासिद्धान्तेनेव ' क्षडदेवयोध ' इत्यत्र पूर्वपक्षः । अक्षित्वक्रपष्टयुक्तेऽयं मन्त्रः । रिक्रेट्र क्षित्र क्षर्वे च मन्त्राः मन्त्रः प्रकृति क्षेत्र क्षर्वे च मन्त्राः णा सामर्थ्य, कृपूर्वीयस्वरूपे । उत्तजा हि तया त्यार्गा न च प्रकरणवशेन िक्षरः वाधो युक्तः । तेन काम वाक्यं प्रकरणेन बाध्यताम् । छिक्न ततो ब्रह्मवत्रं, न ततो बाधिद्य युक्तम् । तेन यथा वाङ्नियमो ज्योतिष्टोमार्यद्वीसणीयार्यस्तया मन्त्रोऽपि । अथवाऽयं मन्त्रः स्वसामर्थ्येनाञ्चिषकाशकः । तत्र यो योऽक्षः स सामर्थ्याविशेन

१ तेवातव्याया—पा०। र समाधगत तिद्धान्ते—प.०। ३ चीद्केनोति—दीक्षणयाया खरपस्यपृषेप्रयुक्तत्वे परमाप्रवेप्रयुक्तत्वे वा माध्योक्तप्रयोजनातंत्रम्योजनान्तरं सुन्यमित्वाद्यायाः। र मन्त्राऽपीति—दर्शपर्णमासस्यन्ति यः स्वगः, यख्याति , तत्स्यस्वप्रयुक्तः एव स्पर्गत्रवादाक्षेऽपितः प्रकाशकथ मन्त्र इत्यर्थे.।

तत्मयुक्तो धर्मः स्यादिति ॥ ४ ॥

न चोदनातो हि ताद्गुण्यम् ॥ ५ ॥ सि॰

नैतद्स्ति, स्वर्गाग्न्यादिमयुक्त इति । चोदनातस्तादृगुण्यं स्यात् । यत्फलबन्नोद्यते, तदितिकर्भन्यतयाऽसुबध्यते । अपूर्वे च फलबत्, न स्वर्गाग्न्यादि । तद्ये वचनं सददृष्टार्थे कल्प्येत । छक्षणया चापूर्वफल-देवतावचने दृष्टोऽर्थः स्यात् । भोत्साहनात् । एतस्मिन् पक्षान्तरे दृष्टे सति न स्वर्गाग्न्यादिवचनस्यार्थुर्वेकल्पना न्याय्या । श्रब्दार्थस्य च फैंबदेवतत्वेन संपितिपन्नत्वालक्षणाऽदुष्टा । तस्मादपूर्वप्रयुक्त एवंजाती-यको धर्म इति । किं भवति विचारस्य प्रयोजनम् । यथा पुर्वः पक्षः, सीर्थे कर्पण्यविकारेण मन्त्रः प्रयोक्तव्यः । यथा तर्हि सिद्धान्ताः, ऊहेन, अगन्म ब्रह्मवर्धसं, सूर्यस्योज्जितिमनुष्जेष्मिति । फले पर्यवसितम् । देवतायाम्सरा चिन्ता वर्तिष्यते ॥ ५ ॥

( वर्माणा दशतापयुक्तत्वाभावाधिकरणम् ॥ ४ ॥ )

# ि ४ विवता वा प्रयोजयेदतिथिवद्धीजनस्य

# तदथंत्वात् ॥ ६ ॥ पृ०

नैनद्स्ति, अम्याद्योऽप्रयोजका इति । सर्वा देवताः सर्वेषा धर्मी-णां प्रयोजिका भावतुमहीन्त । क्रुतः । भोजनस्य तद्र्थत्वात् । भोजनं हीदं देवतायाः, यागा राम । भोड्यं द्रव्यं देवताये प्रद्रायते, सा भोन् ६यत इति । देवतासंपदानको ह्ययं यागः श्रयते । संपदानं च नाम क-भणोऽपीिस्तिनतपादभिषेतनरम् । तस्मात्र गुणभूना देवना, देवना प्रति गुणभूते द्रव्यकर्मणी । अपि च. यागी नाम देवनापुत्रा। पूता च पुत्र-नीयं प्रति गुणभूता छोके दृश्यते । तदेतद्तिथिवद्दृष्ट्वपृ । यथा, यावार्त्काचिद्दवियेः परिचरणं, सर्व तद्तिथिप्रयुक्तम् । एविषद्मपीति ।

षात्प्रकाशानीयः । एवं प्रकरणबाधं सामर्थ्येन मन्यमानः पूर्वपक्षमारभते । प्रोक्षणब-त्त्तरम् ॥ ४ ॥ [५॥]

अत्र यागो देवताराधनार्थ इति मन्यमानः पैलं परिगृह्णाति । न माव्यमानार्थौ यागः । कि ताई । देवतारावनार्थः । कृतः । ताद्धितशब्दादाप्तिर्देवताऽस्येति । तत्राप्तिदेव-ताशब्दावस्यशब्दस्य विशेषणम् । अस्यशब्दश्य द्रव्याभिषायी, इतरी तद्धिशेषणम् । तद्दुब्यं यद्यम्यदेशेन दीयते, एवमक्षिशब्दाऽस्य विरोषणं यवति, नान्यया । यदा

१ अपूर्वस्य करु। मः --पा० । २ फलदेवतात्वेन --पा० । ३ पद्मन्-पूर्वपक्षित्यर्थः ।

आह । नन्देवं ब्रुवता, विग्रहवती देवता,भुङ्के चेत्यभ्रुपग तं भव-ति । उच्यते । बाढम् । विग्रहवती देवता,भुड्के च । कुनः । स्मृतेः, उपचारात्, अन्यार्थदर्शनाच । एवं हि स्मरिन्त, विग्रहवती देवतेति । स्मृतिश्च नः प्रमाणम् । तथा, विग्रहवर्ती देवतामुपचरान्ति । यमं दण्ड-हस्तमालिखन्ति, कथयन्ति च । तथा, वरुणं पाश्व हस्तम् , इन्द्रं वज्र-. हस्तम् । उपचारादिषि समृतेर्द्रादिमानं करुग्यामः । तथाऽन्यार्थवचनं, विग्रहवर्ती देवतां दर्शयति । जग्रभैमा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तमिति । पुरुष-विग्रहस्य हि दक्षिणः सञ्यश्च हस्तो भवति । तथा, ईमे चिदिन्द्र रो-दसी अपारे यत्संग्रभ्णा मघवन काशिरित्त, इति । काशिर्पृष्टिः । सोऽपि पुरुषविग्रहस्यैवापपयते । तथा, तुँविग्रीवो वपोदरः सुबाहुरन्धः सो मदे। इन्द्रो हुत्राणि जिञ्चते, इति। श्रीवा, उदरं, वाह इति पर्रपदि-ग्रहदर्शनं भवति । तस्माद्विग्रहवती देवतेति ।

भुङ्क्ते च । कथमवगम्यते । समृतः, उपचारात् , अन्यार्थदर्शनाच । एवं स्मरन्ति, भुङ्क्त देवतेति । तथा चैना भुझ भूर्वोपचरन्ति यदः स्यै विविधानुपचारानुपहरन्ति । तथा चान्यार्थव ५ न अञ्जाना देवतां गमयति । ॲद्धीन्द्र पिव च मस्थितस्यति । तथा च, विश्वासनाानि ज-डरेषु धत्त इति । एकॅया प्रतिधापियत्साकं सरासि त्रिंशतापाति । आह । न देवता भुङ्के । यदि च भुझीत, देवतायै हविः वत्त क्षीयेत । उ-च्यते । अन्नरसभोजिनी देवता मधुकरीवद्वगम्यते । कथम् । देवतायै इविः पत्तं नीरसं भवति । तस्माद्श्वरस भुड्के देवतेति गम्यते ॥ ६ ॥

इंक्य प्रतीयते, तदाऽशिः संप्रदानं वतति । संप्रदानं च कर्मणाऽपि प्रयानतस्त् ! थनतिकियया द्रव्यं व्याप्यते, द्रव्येश च संबदानम् । तत्माद्रग्न्यर्थो यागः । यथोपाः भ्यायाय मा ददातीति । अपि च देवपूनाया यनिर्वर्तत इति स्मरान्ते । तस्मात् <sup>4</sup> यजेत स्वर्गकाम, ' इति यागेन देवतामाराययेत्ततः स्वर्गी भविष्यतीति ॥ ६ ॥

१ ५० मं० ( अह० ८ भ० १ व० ६ )। र ७० म० (अह० ६ अ० र प० १ )। ई ऋ॰ सं॰ ( अष्ट० ६ अ० १ व० ५३ )। ४ यदाऽर्य—पा०। ५ ५० स॰ ( अष्ट० ८ अ० ४ स• २१)।६ ऋ० स० ( अष्ट० १ अ० ७ व० २ ) । ৬ ऋ० सं० ( अष्ट० ६ अ० ५ व**० ३९** ) । ८ स्मरन्तिति—' यजदेवपूजासंगति । रणदानेषु ' इत्यनया स्मृत्येति श्रेषः । "

#### आर्थपत्याच ॥ ७ ॥

यदि कस्यचिदर्थस्येशाना देवता, उपचर्यमाणा च प्रसीदेत्,
ततस्तदाराधनार्थमियं देवतापूजाऽभिनिर्वर्त्येत । न चैतदुभयमप्यस्तीति । तदुच्यते । अर्थपातर्देवतेति । कथमवगम्यते । स्मृतेः । उपचारात् । अन्यार्थदर्शनाच । एवं हि स्मरन्ति । अर्थानामिष्टे देवतेति ।
तथा, देवग्रामा देवसेत्रमित्युपचारस्तामेव स्मृति द्रदयति । तथा, अन्
न्यार्थवचनमीशानां देवनां दर्शयति । ईन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिच्या
इन्द्रो अपामिन्द्र इत्पर्वतानाम् । इन्द्रो त्रवामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्रः क्षेमे
योगे इच्य इन्द्र इति । तथा, ईशानमस्य जगतः स्वर्दश्वभीशानमिन्द्र
तस्थ्रष इति ।

तथा, स्मृत्युपचाराभ्यां प्रसीर्दैनीत्यवगन्छामः । एवं हि स्मरन्ति, प्रसीद्ति देवतेति । तथापचरन्ति—पसन्नोऽस्य पशुपतिः, पुत्रोऽस्य जातः । प्रसन्नोऽस्य वैश्रवणः, धनमनेन छन्त्रमिति । तथाऽन्यार्थदर्शनं भवति । आर्द्वैतिभिरित्र हुतादो देवान् भीणानीति । तस्मै भीता इषमूर्ज नियच्छन्तीति । ७॥

#### ततश्च तेन संबन्धः ॥ ८ ॥

ततो देवतायास्तेन फलेन संबन्धः परिचरितुर्भनति। यो देवतामिज्यया परिचरित, तं सा फलेन संबध्नाति। कथमेतदवगम्यते।
समृत्युपचाराभ्याम्। स्मरन्ति हि, देवता यष्टुः फले ददातीति। तामेवोपचारेण समृति द्रहयति। पशुपितरनेनोपचिरतः, पुत्रोऽनेन लब्ध् इति। तथा, अन्यार्थदर्शनिममेवार्थं दर्शयति। स इष्मेनेन स विशा स जन्मना स पुत्रेवींजं भरते धना नृभिः। देवानां यः पितरमावि-वासति। श्रद्धामना इविषा ब्रह्मणस्पतिमिति। तथा, तृप्त एवेनिमिद्धः भज्या पशुभिस्तर्पयतीति। तस्माद्धविद्यानेन गुणवचनेश्च देवताऽऽरा-ध्यते, सा भीता सती फलं मयच्छति। येन कर्मणाऽग्रिराराधितो यस्यै फल्डस्येष्टे, तत्कर्त्रे मयच्छति, न तत्स्यैः प्रदातुमईति। वचनाँदेतदवगः स्यते, कः कि प्रयच्छति। यथा, अग्रै। वचनं, न तत्स्ये ॥ ८॥

<sup>[ 9 11 &</sup>lt; 11 ]

१ निर्वर्शेत—पा॰। २ ऋ॰ सं॰ (अष्ट॰ ८ अ॰ ४ व॰१६)। ३ प्रसीदतीत्युपग-पा॰। ४ आहुतिभिरेव—पा॰। ५ तै॰ सं॰ (२-३-१४)। ६ तस्य-पा॰। ७ वचनादेवावगम्य-ते-पा॰।

# अपि वा शब्दपूर्वत्वाद्यज्ञकर्म प्रधानं स्याद्गुणखे देवताश्रुति: ॥ ९ ॥ सि ०

आपि वेति पक्षो व्यावर्यते । न वैतद्दिन, यदुक्तं देवता प्रयोजिक्तेति । यज्ञकर्म प्रधानं स्यात् । यज्ञतेर्जातमपूर्वम् । कुनः । शब्दपूर्वन्त्वात् । यद्धि फल्लं ददाति, तत्मयोजक्तम् । इदं फल्लं ददातीत्येतज्ञानं शब्दपूर्वकः, न मत्यक्षादिभिरवगम्यते । शब्दश्च यज्ञतिवाच्यात्फल्ल-माह, न देवतायाः । कथमवगम्यते । दर्शपूर्णमासयोः करणत्वेन निर्देशः, दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यज्ञतेति । तथा, ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यज्ञतेति । यज्ञत्यर्थस्य हि स्वर्गकामेन समिभिव्याहारो न देवतायाः । ननु द्रव्यदेवताक्रियं यज्ञत्यर्थः । सत्यमेवम् । किं तु गुणः त्वे देवताश्चितः । द्रव्यदेवतं हि भूतं, भावयितव्यो यज्ञत्यर्थः । भूत-भव्यसमुद्धारणे च भूतं भव्यायोपदिद्यते । तस्मान्न देवता प्रयोजिका ।

अथ यदुक्तं, कर्मण ईिष्सतादिभिषेततरिमिति । नास्याभिषेततामपः इनुमहे । तद्धितश्चन्देन चतुर्थ्यां वा संयुक्तस्य देवतार्थस्य वाक्यादिभि-मेसताऽवगम्यते । फल्लसंयोगस्तु वाक्यादेव यजत्वर्थस्य । तस्य च श्चत्या करणताऽवगम्यते, न देवतायाः । तत्र यद्यपि देवतार्थता याग-

ननु देवता संपदानिम्युक्तम् । उच्यते । यागः फले चोदितो निर्वृत्तिमपेक्षते । सा च द्रव्यदेवतमन्तरेण न समवतीति । अपेक्ष्यमाणं च द्रव्यदेवतं कारकाशेनेवापे-क्ष्यते, न साध्यत्वेन । तत्र द्रव्यं तृतीयया कारकं मवति । देवता तद्धितेन चतुर्ध्या वा । तच्च देवताकारकं यागं प्रति प्राधान्यं यदि न प्रतिपद्येत, तथा सित यागो नैव निर्वर्तेत । यागनिर्वृत्त्यमावाच्च कारकमेव न स्यात् । यदि च यागन्तस्य गुणतां न प्रतिपद्येताऽऽत्मानमेव न लमेत । तस्माद्यागेन नान्तरीयको गुणभावः प्रतिपत्तव्यः ।

<sup>&#</sup>x27; यजेत स्वर्गकामः ' इति यजेतेत्यस्योत्तरै। घोतिस्त आकाड्का जायन्ते । तत्र प्रथमं तावद्भाव्यमानमाकाङ्काति, मावयोत्किमिति । तत्फल्लपदेन निराकाङ्का क्रियते । तद्भाव्यमानं केन माव्यत इति द्वितीयामाकाङ्का पूर्वीघी निराकाङ्की करोति । क्ष्मिति तृतीयामाकाङ्कामग्न्यन्वाधानादीनि निराकाङ्की कुर्वन्ति । सनिधानात् । तदेवमस्माद्वाक्यायागात्फलं श्र्यते, न देवतातः ।

१ उत्तरार्धादिति—आख्यातादित्यर्थः । २ पूर्वार्ध इति-यगितिह्यर्थः । ३ न संभवती-ति-द्रव्यदेवतमपेक्षत इति पुरणम् ।

स्य गम्यते, फलार्थताऽपि तेन न प्रतिष्ध्यते। फलं च पुरुषार्थः। पुरुषार्थाः च नः प्रद्वितः। न चासौ देवतायाः। तस्माक देवतापयुक्ताः प्रवर्तिष्यामहे। या तु संपदानस्याभिषेतता, सा फलवतो यजेः साध-नत्वे सन्युपपद्यते।

यहा, यांजरेंवताप्जा, सा पूज्यमानप्रधाना लोके लक्ष्यत हाते । न लोकवादिह भवितन्यम् । इह पूज्यमानं पूजाप्रधानम् । यद्धि फलवत् , तत्मयोजकम् । तस्माधज्ञकर्ष प्रयोजकम् । अपि चैतस्मिन् पसे विग्रहः वती देवता, भुङ्के चेत्यध्यवसनीयं भवति । न ह्यविग्रहाये, अभुज्ञा-नाये च दानं भोजनं वा संभवतीति ।

यचोक्तं, स्मृत्युपचारान्यार्थदर्शनंविंग्रहवती, भुङ्क्तं चेति । तस । स्मृतेर्मन्त्रार्थवादम् छत्वात् । मन्त्रेभ्यश्चार्थवादेभ्यश्च स्मृतिम् छं विज्ञानमुन्त्पद्यत इति अत्यक्षमवगम्यते । ते च मन्त्रार्थवादा नैवंपरा इत्येतद्व- स्यामः । आह । यदि नैवंपरा न तिहं मन्त्रार्थवादमू छं तिद्वज्ञानिमिति । उच्यते । य भाछोचनमात्रेण मन्त्रार्थवादान् पश्चान्ति, तेषां तत्समृति मुख्य । ये पुनर्निपुणतः पश्चान्ति, तेषां तद्वाधिनमित् च कस्यचित्समृति मुख्यं भवति । तस्मात्तत एव स्मृतिः । उपचारोऽपि स्मृतिमूळ एव ।

यत्तु, अन्यार्थदर्शनमुक्तं—जग्रम्भा ते दक्षिणिमन्द्र हस्तमिति । नैत-देवंपरम्, इन्द्रस्य हस्तो विद्यत इति । यस्तस्य दक्षिणो हस्तस्तं वयं गृहीतवन्त इति । तस्माद्वाक्यादिन्द्रस्य हस्तमक्ता न प्रतीयते । आह । यदि त्वसी नास्ति, वयं ते हस्तं गृहीतवन्त इत्येवं नावकल्पन इति हस्त-सक्ताऽध्यवसीयते, अस्त्यसी हस्तो वयं यं गृहीतवन्त इति । तन्नोपप-द्यते । यद्यप्यस्य हस्तो भवेत् , तथाऽपि न तम्रपगृहीतवन्त इति पत्य-समेतत् । तथाऽप्येतन्नावकल्पन एव । तन्नेनदसंबद्धं वा कल्पयित्वयं, स्तुतिवी । तश्च मत्पक्षेऽपि तुल्यम् ।

अथैवगुच्यते, तस्यैतद्वचनं यो गृहीतवांस्तस्य हस्तिमिति । उच्यते । नैतद्यवसेयम् । आदिमत्तादोषो घदस्य पसज्येत । न च गृहीतवानाः सीदित्युच्यते । प्रमाणाभाषात् । एतस्मादेव वचनादर्थात्करुपते हस्त-

देवताकारकेणापि नान्तरीयकः प्रधानभावः । स च नान्तरीयको व्यापारो गुणभावे प्रधानभावे वा कारणम् । अचोदितन्वात् । यागेन हि फल्ले चोदितः सन्नहं नान्यथा फल्लं साध्यामीत्येवं नान्तरीयकव्यापारेण देवता प्रति गुणभूतेन मिवतव्यम् ।

प्रहीतेति चेत् । तस्र । अयथार्थस्याप्यचारणं संभवत्येव यतः । यथाः दश दादिमानि परप्रपा इति । यस्यापि चैष पक्षी विग्रहवानिन्द्र इति. तस्यापीन्द्रशब्देनाऽऽपन्त्रणं संबोधनाधी, संबोधनमनुबचनाय । तत्र संबुद्धं इत्यवगतेऽनुवचन न्याय्यम् । न चासौ केनचित्पकारेण संबुद्धं इत्यवगम्यते । अनवगते संबोधनं व्यर्थम् ।

वचनपामाण्यात्संबुध्यैत इत्येवं गम्यत इति चेत् । उक्तेम् । अदृष्ट-करपनार्था हरतादिकरपनानुपपत्तिशित । न चासौ संबुद्ध हत्यवधार्यते । षमाणाभावात । तस्मान्संबोधनवचनं न संबोधनाय । निर्देशार्थमेव । अविग्रहपक्षेऽपि तन्निर्देशार्थमेव भविष्यति । तत्राऽऽमन्त्रितविभक्तिवचनं स्तुत्रये । एवमिदं देवतारूयं साधनं साविधनुतैम, यश्चेतनादिवत्सं-बुद्धां साधयतीति चेतनवदिवीपचर्यमाणः संबुद्धिशब्देनाऽऽमन्ड्यते । तथा, संबोधनशब्देन निर्देश उच्यते, गृहीतवन्तो वयं तव इस्तम्। स्वदाश्रया वयमित्यर्थः। अस्माभिरिन्दकर्म कर्तव्यमित्येतदनेन स्मार्थते।

तेथा, इमे- द्यावाप्रथिच्यौ, दुरे अपारे यत्संगृह्णासि मधवन्नहो ते पिनतो मृष्टिगिति सन्तिमिव मृष्टिं स्तुत्यर्थेन बदति । तस्यापि भावे न प्रमाणमस्ति । नेदं वचनम्, इत-महान् काश्विरस्तीति । किं ताई, यस्तव काशिः, स महानिति । अन्यार्थस्तव काशिरस्तीति. अन्यस्तव काशिर्महानिति । सता हि स्तुतिरुपपद्यत इति चेत् । नैततु । नियोगनो यस्यापि पौरुषिविधिकैरङ्गैर्नास्ति संयोगः, पौरुष-विधिकरङ्कोस्तस्यापि स्तृतिभवाति । यथा, एते वैदन्ति शतवत्सहस्रव-दिभक्रन्दन्ति इरितेभिरासभिः । विट्वी ग्रावाणः सुकृतः सुकृत्यया होतुश्चित्पूर्वे हिवरद्यमाञ्चन, इति । तथा, सुँखं रथं युपुने सिन्धुरिहिन-मिति । तस्मास्त्र स्तुतिबचनादर्थापत्तिर्भवनि पुरुषविधत्वे देवतायाः ।

तस्मात्सवैत्रांशद्वयमस्ति । तत्र कि विवक्षित किमविवक्षितिमिति विज्ञेयम् । तत्र स्रोकेऽर्थकृता विवक्षा भवति । वेदे तु शब्दकृता । शब्देन च प्रत्यासन्नस्य यागस्य फलसाधनत्वात्प्राधान्यं, देवतायाश्च गुणत्वं विज्ञायते । न चोपकारलक्षणं शेषत्वम् ।

१ संबद्ध--पा०। २ संबद्ध--पा०। ३ संबध्यते--पा० । ४ व्यक्तं--पा०। ५ संबद्ध--पा । ६ साधवतमं-पा । ७ संबुध्य-पा । ८ निर्दिश्य-पा । ९ ' इमेचिदिः द रोदिस अपारे यरसंग्रम्णा मधवन् काशिरित्ते ' ( ऋ० सं० — ७. छ० ३ अ० २ व० १ ) इत्र स्या ऋचोडि । र्थमन्वदति-तथेत्यादिना । १० पौरुषविधिकेरेतस्त्रस्यापि-पा० । ११ ऋ० सं० (अष्ट० ८ अ० ४ व० ३० )। १२ ऋ० सं० ( अष्ट० ८ अ० ३ व० ८ )।

तथा, तुविग्रीव इन्द्र इति, नैतद्यक्तं भवति, ग्रीवावानिन्द्र इति । कि ताई, याऽस्य श्रीवा, सा महती । श्रीवासत्त्वे नास्ति प्रमाणम् । न च ग्रीवास्तुतिर्थापत्तिः । अपुरुषविधेऽपि स्तुत्यपपत्तेः ।

अपि च, इन्द्रो ब्रुत्राणि जिध्नते, इत्येताभ्या पदाभ्यामिन्द्रश्रन्दः न् संबद्धों न शक्रोति तविश्रीवादिभिः सबन्धं यातुम् । द्विरुचारणमस्य प्रसज्यते । तुविश्रीवावान इन्द्री वेदितव्यः, वत्राणि चेन्द्रो हन्तीति । तथा हि सति भिद्येत । अभिन्नं च वाक्यमत्रस्रपते । तदेवमवकस्पते । यदि तुनित्रीवादयोऽस्य नोपदिश्यनत अति । स्तत्यर्थ संकीत्यते तुनि-ग्रीवादिः । अन्यसो मदे, ईटबो वृत्राणि हन्तीति । एषा तु वचन-व्यक्तिः । वृत्रवधोपदेशपराभिदं वचनांभाते । यदापे वचन-वाह् ते इन्द्र रोमशी, अक्षी ते इन्द्र पिङ्गले, इति । तदापे वाह्वो रोमश्रत्वम-क्ष्णोश्च पेंड्र ल्यमाह, न बाहुसत्तार्माक्षसत्ता च । यदपि, शक्षिसत्ता बद्तीति गम्यते । चञ्चब्यत जुष्यते ते व्यर्गर्माति । तद्पि न चञ्चाः-संबन्धार्थ, चक्षुष्पते व्रर्वामीति वचनसंबन्धार्थम् । तत्सर्नामिव चक्कु-ष्मत्ता स्तुत्यर्थमुचारयाते । मृत एतदवगम्यते । चतुर्वानिर्देशात् । यादे मातिपदिकार्थोऽध्यवसीयते, तथा वाक्यं भिद्येत । चञ्चष्मानित्येवं चोद्दिर्यत । चक्षप्यते ते ब्रवीमीर्त च । तस्मान किंचिद्रन्यार्थद्रश्रनं पुरुषावेधता देवतायामिदं रूपापयतीति । न चेदं मोजनम् । न हि देवता ग्रुडक्ते । तस्माद्धोजनस्य तदर्थत्वादिति तदसद्वचनम् ।

यदपि स्मृत्युपचारान्यार्थदर्भने भुंड्क इति। तद्विप्रहत्वेन प्रस्युक्तम् । अपि च, मझानाये देवताये पत्तं हावेः क्षीयेत । न च मधुकरीवदनः रसभोजिन्यो देवता इति प्रमाणमस्ति । मधुकरीषु प्रत्यक्षम् । न च तह्रदेवतायाम् । तम्माञ अञ्कते दंवतीते । यदुक्तं, देवतायै हविः प्रचं नीरसं भवतीति । नैय दोषः । वातोपइतं नीरसं भवतीति । शीतीभूतं च । न चासौ कस्यचिदर्थस्येष्टे । अनीबा कथं दारपतीति ।

र्कि तर्हि । त्रोदनालक्षणं तदिनि स्थितम् । कि भवति प्रयोजनं चिन्तायाः । यदि देवताराघनार्थे। यागस्ततः पुज्यमाना देवता । यागश्च पूजा । पूजा च छौकिकः पदार्थः । तत्र येन प्रकारेणाञ्जिः पूज्यते तेनैव सूर्यः पृत्यत इति क आश्वासः । विप-रीतमपि कदाचित्स्यात् ।

१ % ० सं ० ( अष्ट० ६ अ० १ व० १६ )। २ अविनह्वत्वेन ना ।

बदुक्तं, समृत्युपचारान्यार्थदर्शनैरीशाना देवतेत्यवगम्यत इति । तन्न । स्मृतेर्भन्त्रार्थवादमुलस्वादित्युक्तम् । उपवारोऽपि देवग्रामो देवक्षेत्रमिति। उपचारमात्रम् । यो यद्भिनेतं बिनियोक्तुमहीते, तत्तस्य स्वम् । न च ग्रामं क्षेत्रं वा यथाभिषायं विनियुङ्के देवता । तस्मान संपयच्छ**ीति।** देवपरिचारकाणा तु ततो भृतिभवति, देवतामुद्दिश्य यस्यक्तम् ।

यदुक्तम्, अन्यार्थद्रश्चनभीश्चाना देवतां ख्यापयति, इन्द्री दिव इन्द्र ईशे इत्येवमादीति । तत्पत्यक्षामनीशाना देवतामुपळभ्याध्यवस्यामी भाक्त एप शब्द हाने। तत्राऽऽह। वचनपामाण्यादेवास्येशानताऽवगम्यते, <sup>अ</sup>यदेव क्रोका अर्थान् विनियुक्षते, तद्देवताभिषायादेवेत्यध्यवस्याम इति। तत्र । प्रत्यक्षात्व्याणाद्देवतापरिचारकाणापिर्भाय इत्यवगम्यते । स न शक्यो बाधितम। येऽपि देवतामीशाता वर्णयन्ति, तेऽपि नापहनवते परिचारकाणामामिमायम् । किंचाऽऽहुः । तथा देवता करोति, यथा परिचारकाणामाभिषायो भवतीति । न च स ईश्वानो भवति यः भिभाषमनुरुष्यते, यस्य न स्वाभिभायाद्विनियोगो भवति ।

अपि च, न चेतद्वचनम् । वर्तमानकालोपदेशस्वात् । पत्यक्षाविहो-भात्स्तुविवादोऽवयायते । स्तुविवादे च संभवति न वचनमामाण्यादी-शिष्यत इति गम्यते । न च देवता फल्लेन संबध्नाँतिः या तद्र्यै परि-चर्येत : यदुक्तं, म्मृत्युपचागन्यार्थदर्शनदेदाति प्रसादाते चेति । तुर्व स्मृत्युपचारयोक्कम् । यदन्यार्थदर्भनं, तस्मै र्भाता इषम् नै प्रयच्छन्तीति । तन्त्र । अन्यस्य विधराम्नानात् । दक्षिणनः संपरिहतेच्या इत्याहेति ।

अपि च सुर्व एकाकी सन्नाश्चिप्तया तृष्यति । देवतान्तरसाहितस्त्वाश्चरश्चीयापु-जयेति नैतरसंभाव्यते । न हि देवदत्तोऽत्यन्तमधुरमधुनयःप्रमृतिभिः प्रीयमाणो यज्ञ-दत्तताहचर्यात्सीविरात्रियो मवति । तिद्धान्ते, मान्यँनानेन धर्माः संबध्यन्ते । तत्र सीर्च-भाव्यमानेनैव धर्मा आकाब्द यन्ते । तत्र साहह्याद्धर्भप्राधिर्भवति । अञीकि स्वाद्धर्भाणाम् । अथवा यदा देवताराधनार्थो यागस्तदा यर्दुक्तं, द्रव्यदेवताविरोधे

९ देवक्षत्रीमत्युपचारमात्रम् । देवपरि--पा० । र ऋ० सं० ( अष्ट० ८ अ०४ व० १६ )। ३ यद्देवलंका--पा । । अभिप्रायेत्यय-पा । ५ संबध्यते-पा । ६ तन-पा । ७ मान्यमा-कोति--अपूर्वेणेखर्यः । ६ यदुक्तामित-- विप्रतिपत्तौ हविषा नियम्येत कर्मणस्तदुपाख्यत्वात् ै ( अ० ८ पा० १ सू० ६२ ) इत्यत्रीत शेषः ।

तथा, तृत एवैनिमिन्द्रः मजया पश्चिमिस्तर्षयतीति । ध्रुत्रत्रेन्द्रस्य इविषो विधानम् । तस्मादेवता न मयोजिकेति ॥ ९ ॥

### अतिथी तत्प्रधानत्वमभावः कर्भणि स्वात्तस्य भीतिमधानत्वात् ॥ १०॥

यदुक्तम्, अतिथिवदिति । तत्परिहर्तव्यम् । आतिष्यमतिथिपयुक्तं स्यात् । आतिष्ये हि तत्भीतिर्विधीयते । आतिथिः परिचरितव्यः । यया भीयते तथा कर्तव्यभिति । दानं भोजनं वा कार्यभिति । यद्यद्विथये रोचते, तत्कर्तव्यम् । यचस्भै न रोचते, न तद्वलात्कारियतव्यभिति । इह तु कर्भणि, अभावः भीतिविधानस्य । तस्माद्विषममतिथिनेति ॥ १० ॥

( श्रुतिविनियुक्तपोक्षणादिवर्षाणामपूर्वपयुक्तत्वाधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

[प] द्रव्यसंख्याहेतुसमुदायं वा श्रुतिसंयोगात् ॥ ११ ॥ पू०
दर्भपूर्णमासयोरामनान्ति, बीहीन् मोक्षतीति । तत्रेन, त्रीन् परिचीन्,
तिस्रः सिष्ध इति मन्त्रम् । चतुर्होता पौर्णमासीमिमृशेत्, पश्चहीत्राऽमानास्याभिति । चातुर्मास्याना द्वितीये पर्वणि वरुणभ्यासेष्त्रास्त्रायते,
सूर्येण जुहोति, तेन द्वानं क्रियत इति । तत्र संश्वयः । किं द्रव्यसंख्याहेतुसमुद्दायभ्यक्ताः मोक्षणाद्यो धर्मा जतापूर्वभ्यका इति । किं तावस्मात्रम् । द्रव्यादिमयुक्ता इति । इह, बीहीन् मोक्षतीति मकरणेनापूर्व-

द्रव्यसामान्याद्विध्यन्त इति । तत्रोपपद्यते । देवतारावनार्थत्वःद्यागस्य देवतातामान्य-मेव बैक्रीयः । विश्रक्रष्टस्वादुद्रव्यसामान्यस्थेति ॥ ९ ॥ | १० ॥ ]

प्रोतिताम्यामिति वाक्याद्धन्त्वर्यं प्रोत्तगम् । त च ताक्यतंबोगः श्रोताशेन निराक्तः । तथा, लिङ्कतंबोगः श्रोताशेन निराक्ततः । अस्मिश्चाधिकरणे लिङ्कवाक्य-संयुक्ता निवोदाहरणं, निराक्तत्वात् । श्रुत्या तु येषा तादध्ये त इहोदाहरणम् । ताब्श्यत्या तद्धिन्मन्यमानः पूर्वपतं करोति । ' श्रीहीन्योत्ति । ' इति द्विनीया श्रुत्यौ श्रीह्मर्यता प्रोत्तगर्याते । अपूर्वसंवन्यः प्रकरणात्स्यात् । श्रुतिश्च प्रकरणा-द्वश्योति । ' प्रोर्णयातीन् ' इत्यत्रानि समुद्रायार्थनामिपर्शनं श्रुत्येत्र द्वितीया प्रति-पाद्यति । ' श्रीन्यरिधीन् ' इति द्वितीया, अत्रापि श्रुत्येत्र मन्त्रस्य संख्यार्थता-

९ वर्षः इति--प्र गनगतःवादिति भावः । २ ' पूर्वस्मिश्वाधिकरणे ' इति सर्वत्र पाठ उप-इस्यते । स च प्रामादिकः । ३ श्रत्येति—विभक्तिश्च यत्यर्भः ।

मयुक्तना स्यात्, वाक्येन द्रव्यमयुक्तता । द्रव्येण हि मोक्षणस्य समिनि व्याहारः । तस्मिक्षपि समिभिव्याहारे द्रव्यगता द्वितीयाविभक्तिः मोक्ष-णस्य द्रव्यमयुक्ततां वदति ।

तथा, त्रीन् परिश्वीनिति यत्त्रिश्वन्दस्याभिष्येयं, तदिह मन्त्राम्नानसामध्योद्वदितन्यभिति गम्यते । संख्या च त्रिश्वन्दस्यार्थः । तस्याः
श्वतिवीचिका । तत्संबद्धंऽपूर्वे लक्षणा स्यात् । यावन्तः परिश्वयस्तावन्तो
बक्तन्या इति । तथा, हेतुना धर्मः संयुज्यते वाक्येन, शूर्पेण जुहोतीति ।
किं कारणम् । यतः, तेनाकं क्रियते तद्धामेन संबद्धन्यमन्नकरणद्रन्यं
होमे विधीयते । प्रकर्णादपूर्वेषयुक्तता स्यात् । यस्मादनेन होमेनापूर्व क्रियते, तस्मादतत् शूर्पण निर्वर्तयितन्यभिति । प्रकरणाद्वाक्यं बर्म्लीयः । अरुः प्रकर्ण वाध्येत । येन येन द्रव्येण दर्विपिटरादिनाऽ
प्यत्नं क्रियत, तन तन तन होमः क्रतन्य इत्येवयन्नकरणं सगुणं मवतीनि ।

भाह । तम्माधिसंग्यानयुक्ता अन्त्रा नापूर्वत्रयुक्तः । ' शुर्पेण जुहोति, तेन ह्यन्नं क्रियंत' इत्यत्र शर्पे तान र्नुशहरणं, करणनिमक्तिनिर्देशात् । यथा ' श्रीहिमिर्यजेत' इति । ' अन्नकरणः जुहाति ' इ याद्यि, करणनिमक्तिनिर्देशादनानुशहरणम् ।

अयोन्यतः, हिश्चिद्योगादजन्यणमुदाहरण स्थातः । ततः । शूर्षस्य विवीतमान-रवा(सम्भावन्या)र्थनादाऽवीमरयुक्तः । उच्यतः । दिश्चाः तृत्याः इत्वनहालकः रणः, वस्मादनेनालः क्रियते तस्मादनेन हामः कर्वन्यः द्रांतः न स्ट्रातिष्ठेत्रणाशसङ्गाः स् । नतुः त्रीसद्धस्त्रस्याः इतुर्भवीतः । न च हीमानगरणयोगः स्वन्तोऽनमतः वमान् णान्तरेमः स्वतः कुत्रके वानित्यस्योगः ।

उन्यंत । सन्याप जाम हेतु । १६ ३ विशन स्थवणाद्वावयम् पुर्वायंत्रे, हामान्न-

१ आहत्वस्थान त्रिन्यातृष्यमु । इत्यस्य पानः, ( नजु ( त्रीन् परियान् ) इत्यत्र मन्त्रमः वर्षे क्षित्राया कर्त मन्त्रमः सर्गाये प्रमानः । अतः, ( अनेन मन्त्रिमः परियानः । प्रक्राञ्चयेत् । इति विक्रावानः क्षित्रमः । ति । प्रक्राञ्चयेत् । अतः वर्षे विक्रावानः । अतः वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे । ति । वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे परिवानः । अतः वर्षे परिवानः । वर्षे व

ननु नथमेऽध्यायं प्रतिषिद्धा हेत्वर्थता । शूर्यस्यायंवादोऽयमित्युक्तम् । सन्यमुक्तम् । अपूर्वप्रयुक्ततायां हि सिद्धायां नैकस्मिन् वाक्ये होमे शूर्प-विधानं, हेत्विधानं चावकल्पत इत्यर्धवादः प्रकल्पते, नान्यथा । चतु-हात्रा पौर्णमासीमिमिम्शेत्, पश्चहोत्राऽमावास्यामिति, समुदायसमिभ-व्याहाराद्दाक्येन तत्त्रयुक्तता, प्रकरणसामध्यी छक्षणयाऽपूर्वसमिष्व्या-हाराद्वयतामपूर्वप्रयुक्ततां वाधते । तस्माद्द्व्यादिष्ययुक्ताः प्रोक्षणादयो धर्माः ॥ ११ ॥

अर्थकारिते च द्रव्येण न व्यवस्था स्यात् ॥ १२ ॥ अपूर्वभयुक्त एवंजातीयके धर्मे सति द्रव्येण च धर्मव्यवस्था न स्यात् । पयसा पैत्रावरुणं श्रीणाति, सक्तुर्भिर्मात्थिनं, धानाभिर्द्धारियो जनं, हिरण्येन शुक्रप्, आज्येन पात्नीवनामिति । यम्मान्मैत्रावरुणोऽ-पूर्वस्य, तस्मात्त्यसा श्रीयत्वय इति । एन्द्रवायनोऽप्यपूर्वस्य । मोऽपि प्यसा श्रीयत्वयः प्रामोति । एवं सर्वाणि श्रयणादीनि सर्वेषां ग्रहाणाम् । तत्र मैत्रावरुणादिग्रहणमिवविक्षितं स्यात् । तम्मादपि द्रव्यादि-प्रयुक्ताः प्रोक्षणादय इति ॥ १२ ॥

# अर्थो वा स्यात्प्रयोजनिमतरेषामचोदनानस्य च गुणभूतत्वात् ॥ १३ ॥ सि०

वाश्वन्दः पक्षं व्यावर्तमात । न द्रव्यादिषयुक्ता भवेयुः । किं तर्हि । अर्थ एपां प्रयोजनम् । अर्थ इत्यपूर्व ब्रुमः । तद्धारने । तद्धि कर्तव्यन्तया श्रूयते । तदितिकर्तव्यतयाऽनुबध्यते । इत्रेपां द्रव्यादीनां कर्ते-व्यतया न चोदना । किं नर्हि । अर्थस्य गुणभूतत्वेन । अर्थं प्रति,

करणयोः संबन्धकर्त् । तेनानुमितेन वानयेन हेनुश्रवणमुपपत्म्यते । सित च हेनुश्रव-णेऽज्ञकरणं संस्कार्य, होमः संस्कारकः । यद्यद्श्वकरणं तत्तद्धोमेन व्याप्यते । यथा यद्यत्क्वनकं तत्तद्दिवत्वेन व्याप्यते । यथा च यत्र यत्र धूमन्तत्राक्षिना व्याप्यते । तस्माद्धिश्चव्यश्वस्याऽज्ञकरणार्थो होम इति मन्यमानः पूर्वपतं करोति । इहापूर्वार्थे होमे स्थिते प्रथमेऽध्याये किमज्ञकरणं विधीयत उतासकरणं म्तुःतिरित्ययं विधारः ॥ ११॥ [ १२ ॥ ]

यदि ब्रीहिस्वरूपप्रयुक्तं प्रोक्षणं म्यात्तथा सित फलकल्पना म्यत् । न हि स्वरूपार्थस्वे परम्परयाऽपि प्रकृतापूर्वप्रयोजनतम्बद्धारणेवाऽऽधानस्य ऋतुपयोजनता, संमवति । न च वाक्यस्य द्वावर्थो । यदि वा तण्डलिनिवृत्तिप्रणाड्या यदपूर्वे लक्ष्यते

१ विचार इति—अतो नास्य विचारस्य हेलिधिकरणेन पीनश्वर्सं, विषयभेदादिति भावः।

अपूर्वे प्रति गुणभूतानामेषां भवणम् । किमतो यद्येवम् । अकर्तव्याना-मितिकर्तव्यतया नास्ति संबन्ध इति ।

नतु ब्रीक्षादिसमभिष्याहारात्तेहिं संबन्धः । तत्र द्वितीवया ब्रीहिस-द्वदायभयुक्तता गम्यते । छिङ्गन्वाक्याभ्यां संख्याहेतुभयुक्तता । नेत्याह । एवं सति फर्छ कल्पनीयं स्यात् । तस्मादपूर्वभयुक्तता ।

नन्वेषमपि सत्यपूर्वोपकारः करपयिसब्यः । सत्यं करपयितव्यः । मकुतेन त्वेकवाक्यतां नीत्वा । त्वत्पक्षे त्वपक्षतेन फल्डवचनेनैकवा-क्यता स्यात् ।

नतु प्रकरणं वाक्यस्य श्रुतेवी न वाधकम् । सत्यमवाधकम् । फलाभावानु भवदीयः पक्षो मुन्यते । तस्मिकानर्थकयेनाविवासिते प्रकरणवता प्रयोगवचनेनापरिपन्यि प्रोक्षणादि विधायिष्यते । आह । अपूवंसंबन्धेऽपि तदीयैवीद्यादिभिरेव धर्मः प्रयुज्यते । किमेवं भविष्यति ।
द्रव्यादिसंबन्धश्रैवं हि नावद्यातो भविष्यति । फलं च न कल्पयितव्यम् । उच्यते । नैवं शक्यम् । ब्रीहीन् प्रोक्षतीति हि ब्रीहिजातिर्निदिंश्यते, ब्रीहिद्रव्यलक्षणार्था वा, अपूर्वसाधनविश्वेषल्यणार्था वा । अन्यतरस्वसण्या कृतार्थेति, नोभयलक्षार्था स्थात् । द्रव्यलक्षणे वा, तत्र
च स्वसीयते । ब्रीहिजातिलक्षितं यत्साधनं, किं तत् । यतस्तण्डुका भवन्ति,
तत्नोक्षित्ययामिति । तण्डुकनिर्वृत्तिकरता हि तत्र साधनत्वं, न द्रव्यता ।
पवं संख्यादिष्वपि योजयितव्यम् । तस्मादपूर्वपद्यक्तता प्रोक्षणादीनामिति ॥ १३ ॥

तस्यायं धर्मः । अथवा नीहिजातिङक्षितस्य द्रव्यस्य । अत्र प्रन्यः । व्रीहिजाति-ङक्षितं यन्साधनं, किं तद्यतस्तण्डुङा भवन्ति । तत्योक्षितव्यामिति । तण्डुङ-निर्द्विषिकस्ता हि तत्र साधनत्वं न द्रव्यता । कोऽमिपायः । तण्डुङिनेर्वृत्तिप्र-णाड्या यन्साधनत्वं ङक्षयति तद्यै प्रोक्षणम् । येष्वपि तण्डुङिनेर्वृत्तिस्विशिष्टा । न चान्यद्द्रव्यं तण्डुङिनेर्वृत्तिकरणाद्येन द्याक्यते ङक्षयितुम् । तस्मादन्येषु द्रव्येषु प्रोक्षणामावः ॥ १३ ॥

९ इट्यलक्षणा वा-पा॰ ।

### अंपूर्वत्वाद्व्यवस्था स्यात् ॥ १४ ॥

अय यदुक्तम्, अर्थकारिते च द्रव्येण न व्यवस्था स्यादिति । साधनविशेषस्थार्था जातिरित्येवं माति व्यवस्था मविष्यति । मैत्रा-वरुणेन यत्क्रियते, तत्र पयःश्रयणं, न तत् . ऐन्द्रवायवेन । अतो न मत्रावरुणापूर्वादैन्द्रवायवस्य धर्माः । अपूर्वे शैन्द्रवायवः । तस्मात् , अपूर्वत्वाद्वयवस्था स्यादिति ॥ १४ ॥

### तत्प्रयुक्तत्वे च धर्मस्य सर्वविषयत्वम् ॥ १५ ॥

यश्च मन्यते, द्रव्यादिमयुक्ताः मोक्षणादयो धर्मा इति । तस्य सर्व-विषयता धर्मस्य माम्रोति । येऽपि भक्तार्था ब्रीहयस्तेऽप्येवं मोक्षितव्याः माप्तुवन्ति । न चैतत्त्वयाऽपीष्यते । तस्मादयमस्मिन् पक्षे दोष इति ॥ १५ ॥

## तयुक्तस्येति चेत्॥ १६॥

इति चेत्पश्यासि, सर्वविषयता धर्मस्य भविष्यतीति । तद्यक्तस्य प्रक-णयुक्तस्य भविष्यति । एवं प्रकरणमनुगृद्यते । न च सर्वविषयता धर्मस्येति ॥ १६ ॥

### नाश्रतित्वात् ॥ १७ ॥

नैतदेवम् । न हि श्र्यते, प्रकरणयुक्ता ब्रीह्यो निर्वप्तव्याः, मोक्षित-ध्याश्रेति । नतु प्रकरणानुप्रहायैतदध्यवसानम् । नेत्याह । न हि बाक्येन बाधितं प्रकरणप्रुत्सहते धर्मान् नियन्तुम् । अथापि न बाध्यते, तथाऽपि न प्रकरणस्य विशेष्टुं सामध्यमस्ति । कर्तव्यतया हि तिक्क-यमाणं चोद्यते, न प्रसिद्धसंबन्धामिव विशेषणत्वेन। तस्मान प्रकृतयाग-

#### [ १८ 11 १५ 11 १६ 11 ]

न प्रकरणस्य विशेष्टुं सामर्थ्यमस्ति । कर्तव्यतया हि तिस्क्रियमाणं चो-द्यते, न प्रसिद्धसंबन्धमिन पर्विशेषणत्वेनेति । कोऽभिपायः । मानयेत्स्वर्गं, केन यागेन, कथमिति प्रकाराकाङ्क्षा मनति । स च प्रकारोऽनिर्ज्ञातरूपत्नात्कर्तव्यः । यक्ष निर्ज्ञातस्बरूप उच्चार्यते, स परिवशेषणं, यथा शुक्तः पट इति । इह यत्कयंमा वाकाङ्क्षायामम्न्यन्वाधानाद्युपनिपतिते, तदस्य संबन्धिते कारणं, नौन्यस्य मनति,

१ ' अपूर्वप्रयवत्वाद्वधवस्या स्यात् ' इति सूत्रपाटो लिखितपुस्तक उपलभ्यमानोऽपि भाष्य-कारैः सोऽनादत इति यथाश्रुत एव पाठः प्रकाशितः । २ चोद्यत इति न-पा०। ३ नान्यस्य भवतीति-प्रकरणमम्यस्य पंत्रनियत्वे कारणं न भवतीत्यर्थः ।

विशेषितानां ब्रीहीणां निर्वापः शेक्षण वा चाद्यत इति ॥ १७ ॥ अधिकारादिति चेत् ॥ १८ ॥

इति चेत्पद्यांसः न प्रकरण विद्यापक ब्रीहीणामिति । बादमः। अधिकाराज्ज्ञास्यत्यध्वयुः । इमे भक्तार्थाः इमे कार्यार्थाः । तत्र कार्या-र्थान मोक्षिष्यतीति ॥ १८ ॥

तुल्येषु नाधिकारः स्यादचोदितश्च संबन्धः, पृथक्सतां यजार्थेनाभिसंबन्धस्तस्मायज्ञमयोजनम् ॥ १९ ॥

तुल्या एते ब्रोहियः । य एव भक्तार्थास्त एव कर्मार्थाः, न पृथक् केचिन्कर्मार्था नाम । नतु ये निरुप्तास्त कर्मार्थाः । सत्यं भवेदेतत् । मोक्षणादिषु दोषो न स्यात् । निर्वापे तु दोषः । न तत्र केचन प्रकृता विद्यन्ते, पृथवसतां यज्ञारीन निर्वापः श्रयते । कथम् । अपरेण गाई-पत्यं प्रामीषमनोऽवस्थितं भवति । तस्य दक्षिणं चक्रमारुह्यानसोऽधि । निर्वपतीति । तस्माद्धर्मस्य सर्वविषयत्वं प्रामोत्येव । पूर्वण हेतुनाऽपूर्व-प्रयुक्तत्वं प्रोक्षणादीनामिति ॥ १९ ॥

( अझीषोमीयप्राम्भागवर्तिपदार्थधर्मस्योपाशुस्वस्य तत्तरपदार्थजन्यावान्तरापूर्वप्रयु-क्तस्वाधिकरणम् ॥ ६ ॥ )

# [ ६ ] देशबद्धमुपांशत्व तेषां स्याच्छ्रुतिनिर्दशा-त्रस्य च तत्र भावात ॥ २० ॥ सि०

ज्योतिष्टोमे समाम्नायते— त्सरा या एपा यज्ञम्य, तस्मायस्किचि-त्माचीनमम्नीषोभीयात्तेनोषांशु चम्न्तीति तद्त्रैषोऽर्थः सांश्रायिकः।

आधस्त्येऽधिकरणे सैमुदायप्रयुक्तमभिर्दानिस्त्युक्तम्। समुद्रायप्रसङ्गेनान्यो यः समु-दाय इव रुक्ष्यते ग्रहः ज्यम्यासममुद्राय इति, तत्र विचार्यते । किं तत्प्रयुक्तमुणांशु-

न चौन्यम्य भवति ॥ १७ ॥ [१८ ॥ १९ ॥ ]

<sup>9</sup> यदि प्रकरणं विशेषकं न नवेत्वयं ताई प्रष्टतापृवंमाधनागृतेषु ब्रीहिषु प्रोक्षणं सिन्धोदिति शक्कां निरित्तिमाह्—न चान्यरोति । अयं भ च. । राष्ट्र, १२ ण साक्षादिते व न साति, १इतान् ब्रीहीनिति । परंतु ग्रेक्षणस्य परार्थे स्वार्थाः एता राष्ट्रस्य स्वर्धाः करूप्यते—प्रोक्षणेन ब्रीहिद्व राष्ट्रहत्यापृवंमुन्दुर्थादिति । रथा च १ कृतेन्वस्वयत् वरूपनापादनमुन्वेन भवत्येन परम्परया १ वर्णं ियेपकासिति नाष्ट्रलस्य प्रोक्षणः कर्तव्यं भवतीति । र समुदाय-प्रयुक्तामृत्वेत्रयुक्तामित्—समुदायापृवंगयुक्तामितः । २ त्रायुक्तामिति—समुदायापृवंगयुक्तामितः । २ त्रायुक्तामिति—समुदायापृवंगयुक्तामित्यर्थः ।

कि प्रागम्तीयावाति कर्माण, तत्मयुक्तपुषां झत्वसुत परमापूर्वप-युक्तिमिति । कि प्राप्तन् प्रागम्तीयोगीयात, यान्यङ्गापूर्वाण्यारादुप-कारकाणि, यच प्रधानद्रव्यमंदकारकं, तत्मयुक्तोऽयं धर्मः । योऽयं दे-श्रसंबद्धः । कृत एतत् । श्रुतिनिर्देशात् । मर्याद्या देशछक्षिता ये पदा-र्थास्ते श्रत्या, एतन वर्षण संबद्धाः । य एतस्मिन् देशे पदार्थास्तै हपां सु चरन्तीति ।

नतु वाक्येनेष धर्मी विनियुक्ता न श्रुत्या । न श्रुमो न वाक्येनेति । किं तर्हि । श्रुतनास्येक सक्यता, न प्रकृतन छासिनेन, कल्पिनेन बेति । उच्यते । मृह्णीम एनदङ्गापूर्याणामय वस इति, न तु प्रधानद्रव्यस्य संस्कारकं यदपूर्व तस्यापीति । कत्य तत् । यत्मधानद्रव्यसंस्कारकं पूर्व-स्मिन् देशे उस्तीति । उच्यते । तस्य च तत्र भावात् । तस्यैवंजातीय-कस्य पूर्वस्मिन् देश मावात् । श्राम्त हि सामभवहणीयं नाम मृक्तम् । तस्मादश्यमीं भविष्यतीति । यथा भणीताः मणेष्यन् वाच यच्छति, ता

त्वमृत तत्पदार्थप्रयुक्तिमति । अवता -सन्कारीही विचार्यते, प्रकृती विकृती निर्णयार्थे।अभीपोमीयात्पारमार्विना पदार्वान मुसझुत्व श्रुत्या मवति । **ननु वाक्येनीप** धर्मी विनियुक्तः । न च तृतीयाद्या विमक्तिर्यस्त ।

उच्यते । सर्थ, किंतु प्राक्तिकारे । तत्र यदि सीम-यागेन संबन्धः कियत, प्रकरणाम्नानानुभितेन सबन्धः स्यात् । यद्यभिषोभीयेण संब यते, श्रीत सत्र प्रमानाद्रकीया शियाण श्रिमांवनः पदार्थानीः सौरिरमुद्यभाणविशेष-, त्वातसंबन्ध्यते । तस्य च तत्र भावादिति मुत्रावयनेनापूर्ववन्तो ये पदार्था इति भविति । तेषु यौ । भी विधीयने नातायनयेकः । यथा द्विश्रणीयावाद्द्वियमः पदार्थभयुक्त इत्युक्तिविस्तिष्

श्रुतिनिर्देशादिति - पुतेन अन् सन् सत्रत्यापिर्वत्यः व्याननाहः । अयनाः सद्दाः योप्रेण संबन्यमानो इदाणयाः । परमापुत्रण तु इत्तितद्धराणयाः संबन्यते । प्रथमं

<sup>।</sup> त पदार्थप्रमुक्तिमात-अर्थायोमोधप्रामनांवपदाध नन्योत्पत्त्यपूर्वप्रयुक्तिमत्वयेः । २ निर्णव बायांत-अहानहिन्ये गयत्यकः । ३ इति अवीर्वातिन्न तु माध्यकृदुक्तरात्वादनेन स्त्रान्यतेन संनिर् पत्योक्तरकाद्वाकृष्यकृत्व प्रसाधनीयम् । पौनत्य यापरे विविदेखः । ८ पुर्वस्तृति — अपूर्वे पुरुवत्यदुर्वित्य पद्यिक्ष्युक्तेद्वयं वर्षे इत्यर्वः

सहिषक्तता विसृजतीति । अस्मिन् देश्चे ये पदार्थास्तेषां धर्मी वाग्यमो न प्रधानापूर्वस्य । एवमिदमप्युपांशुत्वामिति ॥ २० ॥

यज्ञस्य वा तत्संयोगात् ॥ २१ ॥ पृ०

वाश्वन्दात्पक्षो विपरिवर्तते । नैतद्दित । तद्देशानां धर्मे इति । कस्य ति । परमापूर्वस्येति । कृतः । तत्संयोगात् । तत्संयोगो भवति । यद्गस्य संयोगः । तसरा वा एषा यद्गस्य यत्नाचीनपग्नीषोपियादिति । यद्गस्य यत्माचीनिमिति संबन्धः, न तसरा वा यद्गस्येति । कृतः। प्राची-नं विश्विषन् यद्गस्येति श्वन्दो विधिषदशेषो भवति । ततः प्रवृत्तिविशे-षक्तरो भविष्यति । इत्तर्या, अर्थवादशेषः सम्ननर्थकः स्यात् । वादै-मात्रं स्वनर्थेकाभिति ।

प्राचीनिर्मित च यहभागं श्रुत्या वद्ति । लक्षयति च तद्गतान् पदार्थान् । श्रुतिलक्षणाविश्वये च श्रुतिम्थिया स्यात् । तस्मात्माग्देशस्यैप पर्यः । तेनास्य श्रुत्या संयोगः । न माग्देशगतानां पदार्थानां, तैरस्य लक्षणया संबन्धः स्यात् । अथाप्यर्थवादपदशेषो यहस्येति स्यात् ,
तथाऽपि माग्देशः श्रुत्या धर्मेण संबध्यते । माग्देशगताः पदार्था लक्षणवेति यहमयुक्ततेव न्याय्या । अपि च मत्यक्ष लपकारः परमापूर्वस्य
लक्ष्यते । यत्माचीनमग्नीषोभीयात्तद्वाशुत्वे न श्रिथल्लभयत्नः मचरश्रित्वाः सुखं बहुद्वतान्तं सीत्यमहनिवेत्स्थिति । तस्मात्परमापूर्वमयुक्तमः

न यहाराज्यः त्सराराज्येन संबध्यते । अमृत्तिविशेषकरत्वात् । यस्मात्प्राचीनराज्येन संबध्यमानः प्रवृत्तिविशेषकरो भवति, तेन यह्नस्य यः पारमागस्तस्यायं धर्म
उपाश्चरं विधीयते । न च पाचीनराज्यः पदार्थान् राक्तोति विदेशम् । श्चत्या भागवचन एव प्रतीयते । अक्षरोच्चारणमात्रेणैव प्रान्मागमाह् । इत्रत्र लक्षणया, पदार्थान्यादे लक्षयेत् । अत्र प्रन्थः—अयाष्यर्थवादपद्शेषोऽयं यह्नस्येति स्याच्यादाये
पाग्देशमात्रं श्चर्या धर्मेण संबध्यत इति । कोऽर्थः । प्राचीनराज्यमृद्दिश्योपाश्चरः
विधीयते । तत्र यद्यक्षीयोनीयराज्येन विशेष्येत प्राचीनराज्यः, ततो वाक्यं भिन्नेत ।

पदार्थे स्तेरैं पूर्वाणि, तैः परमापूर्वमिति । एवं च लितलक्षणामिभेरत्य लक्षणा श्रिति-माह । अथवाऽसीपोभीयः पदार्थः । स चोचिरितः प्राम्माविनः पदार्थान्बुद्धावुपस्था-पयित, न यज्ञभागम् । तमिभेरेय श्रुतिमाह ॥ २०॥

१ (अ॰ १ पा॰ २ अ॰ २ स॰ १९)। र निर्वक्ष्यती -- पा॰। ३ अपूर्वाणीति-स्वापूर्वाणि इक्षणीयानीत्यर्थः। ४ तरिति -- लक्षितैः स्वापूर्वेगित्यर्थः।

मुपां श्रुत्विपाति ॥ २१ ॥

### अनुवादश्चं तदर्थवत् ॥ २२ ॥

अनुवादश्च तहेशपदार्थस्यैव भवति । त्सरा वा एवा यहस्य यत्याः चीनमग्रीषोमीयादिति । त्सरा नाम छद्मगतिः । यथा अकुनिग्राहकस्य शकु।ने जिन्नृक्षतद्रछद्मना गतिर्भवति । शनैः पदन्यासो, दृष्टिमणियानम्, अशब्दकरणं च । कथमनवबुद्धः शकुनिर्ग्रह्मेतेति । एविमहाप्यनवबुद्धः मित्र ग्रहीतुं यहं प्रच्छन्नगतिरुपांश्चन्वं नाम । यथा शकुनिग्राहकस्य यस्मिन् देशे शनैः पदन्यासो न स तहेशार्थः । अपि तु तहेशाभिगतस्य यस्मिन् देशे शनैः पदन्यासो न स तहेशार्थः । अपि तु तहेशाभिगतस्य शकुनेरर्थेन कियते । एविमहाप्युपांश्चन्वं न तहेशानां पदार्थानामर्थेन कियते, तहेशाभिगतस्य यहस्यार्थेन गम्पतं । यस्तु त्सराशब्दं यहावि-श्वेष्यं मन्पते, तस्य सुनरामर्थवादः परमापूर्वप्रकृतां दर्शयति । यहस्यै- चा तसरोति । यथा शकुनेः त्सरा, एवं यहस्येति ॥ २२ ॥

प्रणीतादि तथेति चेत् ॥ २३ ॥

इति यदुकं तत्परिहर्नव्यम् ॥ २३ ॥

#### न यज्ञस्याश्रुतित्वात् ॥ २४ ॥

नैतदेवस् । तद्देशपदार्थभयुक्तंत्व स्यात्, न परमापूर्वपयुक्ततेति । नात्र पदार्थानां यद्गभागविशेष्यता वैश्यमसंत्रभे तावद्गभयते । यद्गस्याः सुतित्वात् । नात्र संवन्धी यद्गशब्दः श्रूपते । निन्वदानीमेशोक्त, यद्गं तिन्यन्तावध्वर्धुयजमानी वाचं यच्छत इति । उच्यते । तद्देशपदार्थभयुक्कतायामप्येतदवक्तराते । कथम् । यद्गं विस्तार्श्यतुं आचं यच्छतः । ती वाचं यमी सन्ताविशिष्यमाणचेतस्की, पदार्थेषु क्रियमाणेष्वप्रमाद्यन्ति तथा करिष्यते, यथा न कश्चित्यदार्थः पदार्थावयवो वा हीयते । अध्वर्धुर्वाग्यमेनानन्यचेतस्को न पदार्थान् प्रमाद्यिष्यति । यजमानश्चेतं वाग्यमेनानन्यचेतस्कः प्रमाद्यिष्वन्तं तं बोधियष्यति । अङ्गैर्रप्यनन्तन्त

तस्मान विशेष्यते । कस्य तर्हि पाम्मामः । विपरिवृत्तेज्योतिक्षोमस्येति ॥ २१ ॥ [ २२ ॥ ]

प्रणीतादि तथेति चेत् । इति प्रस्यतुभाषमस्त्रत् ॥ २३ ॥

९ ' अर्थवादश्च तदर्थवत् 'इति लिखिते केवलमूत्रपाठे, दश्यते । २ व.म्यमसंबन्धेनावगम्यते-पा॰ । ६०६

रीयमाणेयंत्रो विस्तार्यते, न केवळैः स्वैरवयवैरङ्गेश्व विस्तारयितुं वा-ग्यमः श्रक्तोति । अस्मिन् काले क्रियमाणो न स्वेनाऽऽत्मना । यद्गसं-योगश्वात्र विस्तारसंबद्धः । तस्मादङ्गभयुक्ततायामप्युपपद्यते, यद्धवर्यु-यजमानी वाचं यच्छतस्तत्मजापतिभूयंगती यद्गं तन्वाते, इति दृष्टेन् कारणेन, नादृष्टेनेति वर्तमानकालापदेशाद्वगम्यते । यथा वयं वाग्य-मेन ताथमानं यद्गं विद्यस्तयोति ॥ २४॥

### तद्देशानां वा संघातस्याचोदितत्वात् ॥ २ १ ॥ सि०

स्थितादुत्तरम् । वाशव्दात्पैक्षो विपरिवर्तते । नैतद्दित, परमापूर्वअधुक्तमुपाश्चत्वामित । कथं तिहैं । माचीनमग्नीभोभापात्, ये पदार्थास्तसम्युक्तम् । कृतः । संघातस्याचोदितत्वात् । संघात इति ग्रह्यज्यभ्याससंघातं त्र्यः । न तस्यायं भाग जपाश्चत्वेन संबद्ध इति चोदना ।
नैवं संबन्धः क्रियते, यज्ञस्य यत्माचीनामिति । कथं तिहैं । तसरा वा
प्षा यज्ञस्योति । कृतः । तस्मादिति पदेन व्यवधानात् । अथापि माचीनेन संबन्धः । एवमपि न परमाप्वेन्युक्तम् । न हि यदित्यनेन देशोऽभिसंबध्यते । किं तिहैं । देशगताः पदार्थाः ।

#### न यक्षस्याश्चातित्वात् । इति परिहारस्त्रम् ॥ २४ ॥

अथवा नासिद्धो दशान्तो भवतीति दशान्तासिद्धयेऽधिकरणं प्रक्रियते । ' मणी-तादि तथाति चेत् ' इति । यथा ' यज्ञेन संयोगात् ' इत्युपाश्चत्वं परमापूर्वप्रयुक्त-मेविमिहापि न पदार्थप्रयुक्तो वाद्गियम इति । ' निवदानीमेवोक्तं ' ' स्थितादु-त्तरम् ' इति चैतस्माद्धन्यादनुभीयतेऽधिकरणान्तरम् ॥ २२ ॥

' न यद्गस्य ' इत्युत्तरपते सूत्रं वर्णनीयम् ॥ २४ ॥

अत्र प्रन्यः । नैवमभिसंबन्धः क्रियते, यज्ञस्य यत्माचीनभिति । कथं सिंहें। त्सरा वा एषा यज्ञस्येति । कोऽर्यः । पदार्थप्रयुक्तोऽपि वाँड्नियमवर्देर्यन-न्भवति । परमापूर्वप्रयुक्तोऽपि । तत्र यदि पदार्थापूर्वप्रयुक्तोऽनर्थको भवति, तत्र स्यवहितकस्पनाऽन्याहारो वाऽश्रुतोऽपि करूप्येत । इह त यथाश्रुत एव वाक्रे घट-माने किमर्थ व्यवहितकरूपनाऽन्याहारो वा करूप्यते ।

१ तायमानं--पाल्यमानभित्यर्थः । २ पक्षं विपरिवर्तये [-पा॰ । ३ एतस्माद्मन्याविति--१ न यज्ञस्याश्चितित्वात् ' 'तद्शाना वा संचातस्या वो देतत्वात् ' इति सूत्रद्वयस्यभाष्यप्रन्थादित्यर्थः । ४ बाद्दनियमोऽर्थवान् --पा॰ । ५ अर्थवान् भवतीति---उपाद्धत्वाख्यो धर्म इति शेषः ।

यदि देशोऽभिसंबध्येत, यत्त्राचीनमग्नीषोमीयादिति भवेत. न यत्कि-चिदिति । वीप्सायां हातद्भवति । वीप्सा च बहुषु भवति, नैकस्मिन् । एकश्च देशो बहबन्तत्र पदार्थाः । तस्मात्पदार्थानामुपांग्रत्वेन संबन्धो न तहेशस्येति । कथं पुनर्वाप्साऽवगम्यत इति । यदित्यनेन छक्ष्यते । किमित्यद्वानवचनम् । विश्वेषाश्चाद्वाता ज्ञातुमिष्टाः प्रतीयन्ते । बहुषु च सामान्यं विशेषाश्च भवन्ति । तस्मात्तहेशाः पदार्था वीष्सया छक्ष्यन्ते, ते चोपांग्रत्वेन संबध्यम्त इति ।

अपि च, प्राचीनशब्दे यज्ञशब्देन विशेष्यमाणेऽपि यद्यशीषोमीयपद्माविवाक्षितं. तथा सति साकाब्धात्वाद्वाक्यमेव न घटते, कतरस्मात्पदार्थात्त्रागिति । तस्मादग्नी-बोमीयम् ब्दोऽवर्यं विवक्षणीयः । तम्मादद्वयोरपि शब्द्योरम्भोषोमीयश्रब्दस्तन्त्रैम् । तेन सदरम्पि गत्वा प्राचीनशब्दस्याशीयोमीयेसंबन्धः । तेन संबन्धे कुँते पदार्थपर्मी मवतीत्युक्तम् ।

यदि हि देशोऽभिसंबध्येत, यत्वाचीनमग्रीषोमीयादिति भवेश यत्किचि-दिति । कोऽर्थः । यस्यायं धर्मः परमापूर्वेष्रयुक्तस्तस्य प्राग्देशो नामैकं वस्तु । भवता किंचिच्छक्दोऽनुवादो वर्णनीयः, उत्स्वष्टन्यो वा । तत्रानुवादस्तावन घटते । बीप्सार्थे किंचिदिति वर्तते । न चैकस्मिन्वस्तुनि वीप्सा संभवति । उत्सर्गोऽपि नैव । गम्यमानत्वादिस्मन्नर्थस्य । वाक्ये च शक्यतेऽयमर्थों बिविक्षितम् । तस्माद्वीप्सावाची सन्विवक्षितन्यः । पदार्थधर्मेऽम्युपगम्यमाने बहुत्वात्पदार्थानां किंचिच्छब्द्रस्यार्थोऽनु गृहीतो भवति ।

नन्वयं न वीप्सावाची । उच्यते । किंशब्दोऽयमज्ञाते ज्ञातुमिष्टे वर्तते । देशश्च ज्ञातः । प्राचीनशब्दश्रवणात् । तत्र किंशब्दोऽनुपपत्रः । विशेषास्त्वज्ञाताः, तेषुप-पर्धेते । तस्माद्वीप्साफछोऽस्मिन्वाक्ये वर्तते । दीक्षणीयाया याजुर्वेदिकत्वात्साङ्कायाः मुपांशुत्वं प्रोप्नोति । तस्त्रोदकेन बाध्यते । 'पाक् स्विष्टकृतः प्रथमस्थानेन ' 'मध्य-

९ तन्त्रमिति--विवक्षितमित्यर्थः । २ अमीषोमीयसंबन्ध इति--अमीषोमीयशब्देन संबन्ध एषितस्य इत्यर्थः । ३ तेन संबन्धे कृते इति-- आदावेवामीषोमीयशब्देन प्राचीनशब्दस्य संबन्धे कृत इत्यर्थः । ४ तेषुपपद्यत इति-प्राचीनशब्दात्सामान्यतो ज्ञातेष्वि पदार्थविशेषरूपेणाज्ञातेषु-पपश्चते किंचिच्छब्द इत्यर्थः । ५ प्राप्नोतीति-' उपांग्र यजुषा ' इति सामान्यवाक्येनेत्यर्थः ।

नतु दीक्षणीयादिष्वन्यी धर्म उक्तः, यावस्या वाश्वा कामयेत ताव स्या दीक्षणीयायामनुब्धात्, मन्द्रं मायणीयायां, मन्द्रतरमातिथ्याया-खुपांज्युवसत्स्वाते । कयं तत्रोपांज्यत्वं कर्तुं ज्ञवयमिति । उच्यते । स घर्षः मधानेषु भविष्यति । दीक्षणीयादिषु मधानशब्दोपवन्धत्वात् । उपांज्य-व्यं मधानवर्जितेष्वक्षेषु निवेक्ष्यते । सामान्योपदेशात् ।

श्योजनं, कुण्डपायिनामयने, मासमग्निहोत्रं जुह्वतीत्येवनादीनि प्राग-ग्नीपोमीयात् । एषूपांशुत्वसंबन्धो भवति, यथा पूर्वः पक्षः । यथा तिहैं — सिद्धान्तः, न संबन्धः ॥ २५ ॥

( असौ प्रोक्षणादेः सकुदनुष्ठानाधिकरणम् ॥ ७ ॥ )

[ ७ ] अग्निधर्मः प्रतीष्टकं संघातात्पौर्ण-मासीवत् ॥ २६ ॥ पू०

अस्त्याधिः, य एवं विद्वानिधि चिनुत इति । तत्रैवं समाम्नायते।

मेने द्वायाः ' ' द्रोष तृतीयस्थानेन ' इत्येतत्स्वर्वेचित्र्यं चोदकप्राप्तम् । तन् ' अप्ती-षोमीयात् ' इत्युपाद्गुत्वेन बाध्यते । ' यावत्या वाचा कामयेत ' इत्यनेन दीक्षणीया-द्राष्ट्रद्वाच्ये वाड्नियमो विधीयते । स दीक्षणीयादाब्दः प्रधानमात्रे वर्तते, नाङ्गेषु । तस्मादुपाद्गुत्वमञ्जेषु । प्रधानेषु ' यावत्या वाचा ' इति ।

ननु यिकंचिच्छब्देन विशेषा उच्यन्ते । दीक्षणीयादिमिरिष विशेषा एव । तम्र द्वयोविशेषवाचिनोनिति बाध्यबाधकमावः । तस्माद्दीक्षणीयादिषु प्रधानेषु विकल्पः प्राप्तेषि । उच्यते । दीक्षणीयादिमिर्वणीपात्तमेव प्रधानम् । यिकंचिच्छब्दे न कि छिद्वणीपात्तः । बाधे च वर्णोपात्तेनावणीपात्ते। बाध्यते । 'उच्चेः प्रवर्गेण ' इति करणविमः किनिर्देशात्माङ्कस्योचिष्टम् । 'उपंशूपसत्सु 'इत्योचित्येन नित्यानुवादोऽयम्। यदैनत्त्रयोजनं वर्णितं देशप्रयुक्तत्वेऽस्योपाशुत्वस्य मासाग्निहोत्रादिषु प्राष्ठिरिति । तचा । तेषा नाम्नाऽन्यस्वरः प्राप्नोति, चोदकेनोपाशुत्वम् । चोदकाच नामधेयं बछवत् । तस्मादन्यस्प्रयोजनम् । अनामयुक्तं ' पुरस्तादुपसदां सीम्येन प्रचरन्ति ' अन्तरा त्वाष्ट्रण ' ' उपरिष्ठाद्वैष्णवेन ' इति ॥ २५ ॥

१ अमीषोमीयादिति--' यरिक्वित्प्राचीनममीषोभीयात्तेनोपाञ्च चरान्ते ' इति वचनविहिते-भोपाञ्चत्वेनत्यर्थः। २ दीक्षणीयादिभिरपीति--' यावत्या वाचा कामयेत तावत्या दीक्षणीयायामनुम्-यात् ' 'मन्द्रं प्रायणीयाम् ' 'मन्द्रतरमातिथ्यायाम् ' उपाङ्ग्पसत्तु ' इत्यादिवाक्यश्रुतदीक्षणीय दि-द्याब्देरित्यर्थः।

हिरण्यक्षक सम्झेणाधि मोसति, दश्ना मधुमिश्रेणाधि मोसति, वेतस् शाख्याऽवकाधिश्वाधि विकर्षति, पण्डूकेनाधि विकर्षति तमायमर्थः सांश्रियकः। प्रतीष्ट्रकं कि विकर्षणं मोसणं च कर्तन्यम्, अय सक्तदेव कर्तन्यमितः। तश्रेवं ताबद्विचार्यते। किमिष्टकास मुदायेऽग्रिशन्द उत तद्व्यति । रिक्ते द्रन्यान्तर इति । यदि समुदाये, ततस्त छिसतानामिष्टकानामग-स्यमाने विश्रेवे सर्वासां मोसणं विकर्षणं च । यदा च द्रन्यान्तरे, ततः सक्तदेवेति । किं प्राप्तम् । प्रतीष्टकामिति । कुतः । समुदाये द्वाप्तश्वक्यो वर्तते । कथमवगस्यते । द्रन्यान्तरस्याभावात् । द्रन्यान्तरमेवान्यकास्ति, कोऽग्रिशन्देनाभिधीयेत, कस्मिन्नश्चिरिवेति । कथं पुनर्नास्तीति गस्यते । द्रन्यान्तरवेळक्षण्यात् ।

तम हि द्रव्यान्तर्मस्तीति गम्यते । यत्रैकस्मिश्रवयवे गृहीत्वा कुः ध्यमाणे कृत्सनः कृष्यते । कोऽभिषायः । यद्येकोऽनयवो हस्तेन संयुक्तः कृष्यते, न द्रव्यान्तरं, कः प्रसङ्गो यत्तत्र द्वितीयोऽप्यवयवः कृष्येनतेति । अथ द्रव्यान्तरमपि तत्र कृष्यते, तत्र द्रव्यान्तरस्य समवायिनामः वयवानामपि निर्भागात्कर्षणमुष्पन्नम् । न च संयुक्तसंयोगस्य द्रव्यान्तराहते धर्म एषोऽनक्ताते । न ह्यबद्धे काष्ट्रपूलके, काष्ट एकस्मिषाकृष्यमणे काष्टान्तराणि कृष्यन्ते । यत्र हि परस्पाव्यतिषङ्गानिता एका बुद्धिभवति, नावयवबुद्धिईश्यते, नापि केनचिदनुषानेनानुमीयते, तत्र द्रव्यान्तरं जातमित्युच्यते ।

इह तु यैवेष्टका मृहीत्वा कृष्यते, सैवाऽऽमच्छाते, नेष्टकान्तराणि । संधिश्र छक्ष्यते । तेन नावयवसंस्यृतिरस्तीति गम्यते । तस्यास्तास्ति हृष्ट्यान्तरम् । तत्र, इष्टकाभिराग्नें चिनुन इति चयनमात्रमिष्टकाभिः कर्तव्यम् । न चयनमात्रेण कृतेन किंचिद्दष्टमस्ति । तस्मादग्निनिधाना-धीनामिष्टकानां चयनसमुदायोपलक्षितानामगम्यमाने विशेषे सर्वासा-भेव मोक्षणं विकर्षणं च कर्तव्यम् । यौर्णमासीवत् । यथा, य एवं

प्रतीष्टकं पोक्षणादि कर्तव्यम् । कृतः । व्यतिरिक्तस्यावयविनोऽभावात् । यश्र

बिद्वान् पौर्णमासी यजते, य एवं विद्वानमावास्या यजत इति, आग्नेयाः द्वय एव क्रियन्ते, नार्थान्तरं किंचित् । एविमहापीति 🖽 २६ ॥ अग्नेषी स्याद्द्रव्यैकत्वादितरासां तद्र्थत्वात ॥ २७ ॥ सि॰

बाशब्दात्पक्षो विपर्वितते । नैतदस्ति । प्रतिष्टकं कर्तव्यमिति । क्रथं तर्हि । सकृदेवेति । तत एतदृर्ण्यते, द्रव्य न्तरामिष्टकाभिः क्रियते । तत्राप्तिनिधातव्यः । तत्र चाग्निशब्दो वर्तत इति । कथम् । पर्थिनेष्ट-कानां निदेशात् । इष्टकाभिरप्रिं चिनुते, इति तृतीयया विभक्त्या पा-

व्यतिरिक्तोऽवयव्यस्ति तन्नैकावयवाकर्षणेन कृत्स्नोऽवयव्याकृष्येते ॥ २६ ॥ वर्षपक्षवादिनः प्रोक्षणमेवानर्थकम् । अथावयवन्यतिरिक्तेष्टकाऽस्ति, ततोऽप्तिरः पीज्यताम् । यदुक्तमेकेष्टकाकर्षणे न कृत्स्न. कृष्यन इति । तदुच्यते । यत्र यत्र द्रव्यान्तरमुद्धिर्भवति तत्र तत्र द्रव्यान्तरम् । यत्रैकस्मिन् कृष्यमाणे कृत्स्नोऽवयवी

१ इत उत्तरं पूर्वपक्षप्रन्थ सिद्धान्तप्रन्थश्व कियाधित् लप्त इति व्याख्यानानुरोधेनानुमीयते । परं तु लिखितेष्वप्यादर्शपुस्तकेषु नीपलभ्यते । अत आनुपूर्व्या तर्शस्थान्वेषणं यत्नो विधेय. । अन्न बैदं तन्त्ररानग्रन्थ । "इह त्वेके एका कर्षणेऽपि न द्वितीया कृष्यते । आकर्षणमेव ह्यवयविसद्भावे प्रमान णम् । तच्च दक्षितं भाष्ये । कथं तदभावे तितिद्धि । तस्मादवयव्यभावादिशशब्द इष्टकासमुदायव-चन. । समुदायश्वामुतों न इवयते प्रोक्षित्तिति तल्लक्षिताना प्रोक्षणं विधीयत इति प्रतीष्टकं कर्त-क्यामिति ॥ २६ ॥ अप्नेर्वा स्यात् ॥ 'इष्टकाभिरप्ति चिनुते ' इति शब्दतस्ताषदिष्टकाना तृतीयान्तानां पारार्थेयनावर तत्वासदर्थे प्रोक्षण न भवति । गुणाना च परार्थत्वादिति न्यायात् । किंतु द्वितीयासयो-गादरन्यर्थे प्रोक्षणम् । अप्रिशब्दश्च ज्वलनवचनोऽपि प्रोक्षणादिवाक्येषु तदाधारभूते स्थले सक्षणया बर्टत इति वेदितम्यम् । नन्विमशब्देन समुदायोऽभिधीयते, अवयव्यभावादित्युक्तम् । एच्यते । प्रसक्षेणेष्टकाव्यतिरिक्तोऽवयव्युपलभ्यते । न च कालान्तरे पुरुषान्तरे अस्थान्तरे वाऽविपर्यासादभान्त इति शक्यते करपयितुम् । अथेष्टकाः पृथक्रत्यानुपलम्भान्न तावद्वधानिरक्तोऽवयव्यस्ति । अध्यतिरेके त तन्मात्रापातः । व्यतिरेकाव्यतिरेकं तु विप्रतिषेधात्र संभवति । तस्मात्रावयवी विद्यत इत्युच्यते । तया सति, इष्टाकानामपहनव स्यादित्याह । आपि चाऽऽरमीयानवयवानेपक्ष्येष्टकाऽप्यवयविनी भवत्येव . तेन तद्वद्भिरप्यभ्युपगभ्यतामित्याशङ्कां विवृणोति । अथोच्येत- इष्टका अपनीय स निदर्श्यतां यदि व्यतिरिक्तोऽस्ति । न तु स निदर्श्ते । तस्मादिष्टका एव परमार्थत सन्तिति । परिहरति । एवं वर्ण्यमाने भवताऽऽत्मायाव यवन्यतिरिक्तेष्टवा निदर्शयतव्या। न च भवताऽपि सा-शक्सने निद्शियितुम् । अपि चेष्टकानाम वयवान्तरसेवं तेषासध्यवर वा तराणासः येऽवयवास्तेषा-मप्यन्ये । तेन तेन क्रमेणाऽऽपरमाणुभ्यो गमनात्परमाणुषु प्रोक्षणमवित्रिते । न च ते शवयाः प्रोक्षितुम् तस्मात्प्वपक्षवादिन प्रोक्षणमेवानर्थकं स्यात् " इति । अत्र च छप्तवार्तिकप्रन्य-स्योन एवार्थप्रतिपत्तय उपयुक्तस्तन्त्ररस्नप्रन्थ प्रकाशित इति वेदितव्यम् ।

रार्ध्यमिष्ठकानामवगम्यते । यदि चयनमात्रमत्रोच्यते, तदिष्ठकासंस्कान् रार्थमवगम्यते । तत्र द्वितीयया विभवत्या संयोगः स्यात् । तृतीयया संयोगो वाध्येत । तस्मादिष्टकाभिरन्यत्त्रियते । तत्राम्निनिधातव्यः । तदर्थो इष्टकाश्रयनं चेति ।

आह । नन्वेतदुक्तं, तस्याभावादयमन्यः पक्षः परिमृह्यत इति । अन्त्रोच्यते । नाभावः । मत्यक्षा तत्रेकबुद्धः । सा बह्वीिष्वष्टकासु नावन्त्रपते । न चावयवसंधिर्द्धश्यते पुरीषच्छन्नानाम् । तस्मात्यके।मसंयोगेऽ-प्येकबुद्धेरुत्पादादेकिमिष्टकाभ्यो व्यतिरिक्तं द्रव्यमग्निनिधानार्थमस्ति । यदि वा, इष्टकासंस्य्तिरप्येकबुद्धेरेवावगम्यते । यन्तु, एकाकर्षणे न कृत्स्नाकषणिमिति । सन्यं, संस्यूनौ तत्र विच्छेदः क्रियते । द्विविधानि हि द्रव्याणि, स्थावराणि जंगमानि च । तत्र स्थावरेषु विच्छेदो मन्विति । यथा वनस्पतौ पणे गृहीत्वा कृष्यमाणे न कृत्सनः कृष्यते, स्थान्वाति । यथा वनस्पतौ पणे गृहीत्वा कृष्यमाणे न कृत्सनः कृष्यते, स्थान्वरत्वात् । एविभदमपि । स्थावरं हीदमाग्नद्रव्यम् । तस्मात्सकृदेव मोक्षणं विकर्षणं च कर्तव्यामिति ॥ २७॥

चोदनासमुदायात्त पौर्णमास्यां तथा स्यात् ॥ २८ ॥
अथ यदुक्तं, य एवं विद्वान पौर्णमासीं यजते, य एवं विद्वानमाबास्यां यजत इति । नात्राऽऽप्रेयादिभ्यः किंचिदर्थान्तरम् । तथेहापीति ।
उच्यते । युक्तं पौर्णमास्या तथाभावः । चोदनासमुदायो हि तत्र कर्म ।
न च कर्भसाध्यं विद्यते । इह तु द्रव्यान्तरमस्तीत्युक्तम् । तस्माद्विषुम्यं पौर्णमास्यति ॥ २८ ॥

( द्वादशाहे, उत्तमाहवर्जे पत्नीसंयानान्तत्वाविकरणम् ॥ ८ ॥ )

[८] पत्नीसंयाजान्तत्वं सर्वेषामविशेषात् ॥ २९ ॥ पू • अस्त्यहर्गणः, द्वादशाहेन मजाकामं याजयेदिति । तत्र श्रूपते ।

कृष्यते, तत्र तथा दृष्टम् । यत्रेकस्मिन् कृष्यमाणे एकः कृष्यते, तत्रापि तथा दृष्टम्। न चैकस्मिन् कृष्यमाणे यस्मात्कृतस्नः कृष्यते, तस्माद्द्रव्यान्तरम् । न च द्वितीये कृष्णमाणे द्रव्यान्तरं द्रव्यान्तरस्य कारणं, यत्र द्रव्यान्तरचुद्धिर्न विपर्यति ॥ २७॥ [ २८ ॥ ]

परनीसंयाज्ञान्तान्यहानि संतिष्ठन्ते 'इत्यविशेषश्रवगारसर्वेषा परनीसंयाज्ञान्तता ।

९ पकामसंयोगेऽपीति-अपिना ' पकामसंयागे न द्रव्यान्तरम् ' इति गौतमीयवचनं निर्मूछ/ त्वादप्रमाणमिति सूचितं क्षेत्रम् ।

पत्नीसंयाजान्तान्यहानि संतिष्ठन्त इति । तत्रायमर्थः सांश्रयिकः । किं सर्वेषामद्वां पत्नीसंयाजान्तत्वम्रत प्रश्युत्तपादिति । दशमं वर्जियत्वा संदेष्टः क्रियते । तस्य हि मानसान्तता वचनेनोक्ता । किं वावत्यासम् । सर्वेषामहामिति । कृतः । अविशेषात् । अविशेषणोच्यते, पत्नीसंयाजा-न्दान्यहानि संतिष्ठन्त इति। न च कश्चिद्विशेष आश्रीयते। तस्मात्सर्वेषा-बिति ॥ २९॥

### लिङ्गाद्वा प्रागुत्तमात् ॥ ३० ॥ सि०

बाबब्दः पक्षव्यावृत्ती । प्रागुत्तवादह्नः पत्नीसंयाजान्तता स्यात् । इतः । छिद्धातः । छिद्धाः भवति । पत्नीसंयाजान्तान्यद्दानि संतिष्ठन्ते, न बहिरतप्रदर्शन, असंस्थितो हि तहि यज्ञ इति । यस्मिश्वहन्यसंस्थितो यक्कस्तस्मिन् पत्नीसंयाजान्ततां दर्शयति । कथम् । हेरवर्थेनासंस्था निः दिंश्यते । यस्मादिमान्यसंस्थितान्यहानि, तस्मादेषु पत्नीसंयाजान्वतेति । संस्थितिश्चान्त्येऽहिन । अपि च, येष्वहःसु पत्नीसंयाजान्तता, तेष्व-संस्था दृश्यते कीर्त्यमाना । तस्मादसंस्थायाः पत्नीसंयाजान्ततायाश्र सामानाधिकरण्यम् । असंस्थां च प्रागुत्तमादृष्टश्चा प्रागुत्तनादेव पत्नी संयाजान्ततावध्यवस्यामः ॥ ३० ॥

### अनुवादो वा दीक्षा यथा नक्तं संस्थापनस्य ॥ ३१ ॥

बाधब्दः पशं ब्यावर्तेयति । नैतद्शति । प्रागुतमात्पत्नीसंयाजा-न्तवा स्यादिति । किं तर्हि । सर्वेषामिवशेषात् । यदुक्तं, येषु पत्नीसं-याजान्तता, तेष्वसंस्था दृश्यते । तस्माद्संस्थायाः प्रागुत्तमादृहुनां पत्नी-संयाजान्ततां नियच्छाम इति । नैतदेनम् । न हीदं विधिम्ळं दर्शनम् ।

न तु गम्यते विशेषः । ' असंस्थिते। हि ताई यज्ञः ' इति यत्रासंस्था तत्र पत्नी-संयाजान्तता । अन्त्ये चाहिन संतिष्ठते, तत्र परतीसंयाजान्तता न मवति । हेतु. सामध्यति ।

नैतदेवम् । वचनात्सर्वेषा पत्नीसंयाजान्तता पाष्यमाणा वचनान्तरेण विना कथं शक्या विशेषेऽवस्थापयितुम् । यदुक्तं हेतुसामध्यीद्यत्रासंस्था तत्र पत्नीसंयाजान्त-ते।ते । उच्यते । हेतुवचनं पत्नीसंयाजान्तत्वम्तत्यर्थे भविष्यति । चिरेण संस्थामान **डो**च्य स्तुतिः ॥ २९ ॥ [३० ॥

नान्यप्रमाणमूळम् । अते। मृगतृष्णारूपमेतद्दर्शनम् । यद्प्यसंस्था हेतुरिति, तद्पि न स्यात् । उकं हि— स्तुतिस्तु शब्दपूर्वत्वादिति । न च
सामानाधिकरण्यमसंस्थापरनीसंयाजान्ततयोः । परनीसंयाजान्तता सर्वेषामह्नां शब्देन गम्यते । असंस्था पुनन्धियेन प्रागुत्तपादह्नः । यदेतदसंस्थितो हि तर्दि यज्ञ इति । अर्थनाद ए५ परनीसंयाजान्ततास्तुत्यर्थः ।

तथा हि। असंस्थितो यज्ञश्चिरेण संस्थास्यत इत्यालोच्यते। यस्माचिरेण संस्थास्यते तस्माद्यल्यतां, पत्नीसंयाजान्तान्यहानि भवन्त्विति। संतिष्ठमानेष्वेवाहःसु, असंस्थावचनं पत्नीसयाजान्ततापशंसार्थम् । संस्थावन्ति हि तान्यहानि । अवमृथाद्य एपा श्रेषाः पदार्थाः करिर्ष्यन्ते । यथा, दीक्षान्मोचनवचनं नक्तं संस्थापनस्यार्थवादः । एनमेतर्द्रष्ट्रव्यम् । वरुणपाशाभ्या वा एषोऽभिधीयत यो दीक्षितः । अहीर्पात्रे वै वरुणपाशाभ्या वा एषोऽभिधीयत यो दीक्षितः । अहीर्पात्रे वै वरुणपाशाभ्यां स्थापयेदनुन्धुक्तो वरुणपाशाभ्यां स्यात्। नक्तं संस्थापयो वरुणपाशाभ्यां निर्वा संस्थापयेदनुन्धुक्तो वरुणपाशाभ्यां हित । अनुमुक्तः स वरुणपाशाभ्यां, न तावदीक्षया मुच्यते । अवभृयो हि दिक्षोन्मोचनार्थः । अथनोच्यते । वरुणपाशाभ्यामित्रं निर्मुच्यतः इति । वरुणपाशाभ्यामित्रं विसृज्यते । वरुणपाशाभ्यामित्रं निर्मुच्यतः इति । सहवो नियमास्तदानीं विसृज्यन्ते, यानालोच्य एप वादी भवति । एविमहापि विरेण संस्थामालोच्यासंस्थितवचनं भवतीति ॥ ११ ॥

### स्याद्वाऽनारभ्यविधानादन्ते लिङ्गविरोधात् ॥ ३२ ॥

वाशब्दात्पक्षो विपास्वर्तते । भवेद्वा प्रागुत्तमात्पत्नीसंयाजान्तता । न ह्यारभ्योत्तममहा, एव विधीयते । कथ ताई । सामान्येन, पत्नीसं-याजान्तान्यहानि भवन्तीति । तत्रान्ते छिङ्गविरोयो भवति । का पुनर्न्थायेन पासिरिति । पत्नीसंयाजान्तान्यहानि संतिष्ठन्त हति, नैत-

#### **3!** [ ]

मावयेत्प्रजाः । केन द्वादशाहसंझकेन । तत्र, 'संख्ययां कर्ममेदः' इत्यनेन न्यायेन द्वादश यागा एते । अहःशब्दो यागसामानाविकरण्यात्कर्मेह ब्रजीति । प्रकृती चानेनाहःशब्देनीपाश्चादिहारियोजनपर्यन्ती यागः परिच्छितः । इहाप्येवं द्वष्टव्यम् । तत्र द्वादश यागाः सह फळेन चोदितत्वात्सह कर्तव्याः । तेषामश्चीषो-

१ (अ०१ पा० २ अ०३ सू० २०)।२ (अ०२ पा०२ अ०७ सू०२)।

दुक्तं भवति, शिष्टमवल्रुप्यत इति । संतिष्ठनते नानुष्ठीयन्त इति । कर्तृ-च्यापार एषुपरमतीति । तेषु सद कियमाणेष्वद्वःसु, अवदयं कस्मिश्चि-त्पदार्थेऽवस्थायावश्यमपरस्याह्वः पदार्था अनुष्ठातन्याः । तत्रानियमे माप्ते पत्नीसंयाजान्ते संर्थाप्यमिति नियम्यते । तस्यावस्थानस्यैतत्त्र-योजनं, कथमहरन्तरस्य पदार्थानुष्ठानेन योगपद्यमनुगृह्येतेति । एतदि दृष्टमवस्थानकार्यम् । यस्मिन्नैतदृदृष्टं, न शक्यं कल्पयितुं तत्रादृष्ट्म् । सत्र न पत्नीसंयाजान्तता । तचान्त्यस्य प्रयोजनं न विद्यते । तस्मा-त्रागन्त्यात्पत्नीसंयाजान्ततोति न्यायेन शप्ते छिङ्गन्दर्शनम् , असंस्थितो हि तहिं यज्ञ इति ॥ ३२ ॥

( सामिधेन्या त्रिरम्यासस्य प्रथंमोत्तमस्थानवर्भत्वाधिकरणम् ॥ ९ ॥)

### [ ९ ] अभ्यासः सामिधेनीनां प्राथम्यात्स्थानधर्मः स्यातु ॥ ३३ ॥ सि०

स्तो दर्शपूर्णपासी । तत्र सामिधेनीः मक्रत्योच्यते, त्रिः प्रथमाप-म्बाह, त्रिकत्तमामन्वाहोते । तत्रेषोऽर्थः साश्चायकः । किम् ऋग्वर्भ एषः, यत्र तत्रस्था, प वो वाजा त्रिरभ्यसितव्या, उत स्थानधर्मः, षाऽन्याऽपि वथमप्रचयते सा त्रिर्भ्यासितच्योति । कतः संशयः । जभयथोपपत्तेः । यद्येवमभिसंबन्धः क्रियते, याऽसाबुर्द्वारिताना सामि-भेनीना प्रथमग्रुच्चारिता, सा त्रिरभ्यासितव्येति । ततः, प वो वाजाया ऋचो धर्मः । अथैवं विज्ञायते, प्राथम्यसंयुक्तं त्रिर्व्वयादिति, ततो वच-सस्य स्थानधर्मता ।

भीयाद्योतिकर्तञ्यता साऽगृह्यभाणविशेषत्यात्तन्त्रेम कर्तञ्या । अवभृथादीन्यपि तन्त्रेन **ोव**ा ये संनिपत्योर्पकारकास्त आवर्तन्ते । सहप्रयोगात्कस्निश्चिद्नियमेनावस्थाने प्राप्ते पत्नीसंयाजान्तता निगम्यते । तत्रान्त्य उत्तरस्य यागस्याभावाद्वस्थानं नास्त्य-नियमेन । अनियमस्याभावान्त्रियमोऽपि नास्ति। न चैतद्वाक्यं क चिन्नियमगरं, क चि-दुर्षविधिपरम् । विवक्षाभेदात् । अपि च, यस्य । नियमार्थे तस्य दृष्टोऽर्थः । यस्या-बद्धापस्तस्यानाकाङ्क्षितत्वादृदृष्टोऽर्थः । तस्मात्त्रागुत्तमात्पत्नीसंयाजान्तता **श्य**ते ॥ ३२ ॥

<sup>🤋</sup> संस्थातव्यभिाते-पा॰ . २ उच्चरिनानां-पा॰ । ३ संनिपत्योपकारका इति-इदं च **तत्तदह**र्भेभ्यपातिना सवनीयादीनाम।रादुपकारकाणामप्युपलक्षणं हेयम् ।

ार्षे तावरमाप्तम् । ऋषो धर्म इति । कुतः । मायम्यस्य व्यक्त्या संबन्धात् । व्यक्तरभ्यासेन । स्थमवगम्यते । स्त्रीलिङ्गनिर्देशात् । व्यक्तिविशेषो हि स्त्री नाम । यदि तद्विशेषणं माथम्यं स्थात्ततो लिङ्गार्थावशेषनिर्देशोऽवकल्पते । साऽपि स्त्री, अभ्यासेन संभन्तस्यते । अय अथममनु बुवता त्रिरभ्यसितन्यमिति, ततो व्यक्तिविशेषो न विवक्षेत । तत्र स्त्रीलिङ्गिविशेषानिर्देशो नोपपद्यते । अपि च, वाक्यमेदः मसज्येत । मथममुक्तं त्रिरभ्यसितव्यं, मथममुक्तां ऋक् त्रिरभ्यसितव्येति । मत्यक्षे पुनः माथम्यलक्षिताया ऋषो धर्म जन्यते । तत्रैकार्थविधाने न मवे-द्राक्यमेदः । अपि च श्रुत्या माथम्येन स्त्री संवध्यते । वाक्येनारभ्यसः । तस्माद्यम् स्त्रीं यत्र तत्रस्था, म वो वाजा त्रिरभ्यसितव्येति ।

एवं प्राप्ते, ब्रूमः। योऽयं सामिधेनीनां प्रथमायास्त्रिरभ्यास उच्यते स प्रथमस्थानिनिमित्तो धर्मो, न ऋचः कस्याश्चिज्जातिनिमित्तः। कृतः। न हि कृत्सनेऽपि ऋग्वेदे पथमा नाम काचिद्दम् विद्यते, या त्रिरभ्य-स्थत। तत्र प्राथम्यमृग्छक्षणार्थे स्यात्। इतस्मिन् पक्षे श्वतिनं छक्ष-णा। श्रुतिश्च ज्यायसी छक्षणायाः। तस्मादस्मत्पक्षः। अथ यदुक्तं, स्नीछिङ्ग संबन्धादस्मन्पक्ष एव श्रुतिः। वाक्यं च न भिद्यते। स्नीछि-ङ्गोपपत्तिश्चेति।

अत्रीच्यते । गुणवचनानां हि शब्दानामाश्रयतो लिङ्गवचनानि
भवन्तीत्यविशेष्यमाणायामपि व्यक्ती यदवश्यं प्राप्तं लिङ्गं, तदाश्रयभृतं गुणस्य भवति । अविधित्सितेऽपि तस्मिल्ङ्गिवशेषनिर्देशोऽनुबादभूतो भवत्येव । यथा, शुक्कः पुमान्, शुक्का स्त्री, शुक्कं नपुंसकम् ।
शुक्क एकः, शुक्को द्वी, शुक्का बहव इति । शुक्कां शाटीमानयेति । यद्यपि
शाटघाद्यानयनं न विधीयते, शुक्कसंबन्धमात्रविधित्सा भवति, न तत्र
लिङ्गेन विशेषणं कियते । तथाऽप्यनुवादभूतः स्त्रीलिङ्गानिर्देशो भवत्येव,
शुक्कामानयेति । अनुवादभूतत्वाच न वाक्यभेदो भविष्यति । एवं च
सति, यद्यपि माथम्यस्य स्त्रीलिङ्गासंबन्धः श्रीतस्तथाऽपि माथम्यस्यैवाभ्यासेन संबन्धो न लिङ्गस्य । यदि लिङ्गस्येतेन संबन्धोऽभिधीयतेः
भाथम्यस्यानुवादता कल्प्येत । प्राथम्यसंबन्धेऽप्यभिधीयमाने वाक्यं
भिद्यते ।

अपि च, नैवात्र विवदित्वयम् । प्रातिपदिकविशेषणं हि स्विशंदरः । स्तियां यत्पातिपदिकं वर्तते, तत्रष्टाबादय इति । न विशेषणस्य पदान्ति-रेण संबन्धा भवति । यथा राजपुरुषो गच्छतीति । यदा तु प्राथ-रूपस्याभ्यासेन संबन्धः, तत्र प्राप्तपन्दाने स्तित्वम् । यानि सामि-घेनीषु वचनानि, ऋषस्ताः । स्त्रीलिङ्गन्ध ऋक्शब्दः । तत्र यस्प्रथमं घचनं, तस्याऽऽश्रय ऋक् । गुणवचनानां च शब्दानापार्श्यतो छिङ्गवचनानि भवन्तीत्यविशेषिनायाम्प्यृचि स्त्रीलिङ्गनं भविष्यतीति । यत्प्रथमवचनं, तित्त्रराहेति । स्त्रां च सा ऋक् सामिधेनी । तस्मात्, तिः प्रथमामन्वाहेति प्राप्तस्य लिङ्गस्यानुवादः । त्रिः प्रथमामन्वाहे, त्रिः प्रथमामन्वाहेति प्राप्तस्य लिङ्गस्यानुवादः । त्रिः प्रथमामन्वाहे, त्रिक्तमां, ताः पञ्चदश्च संपद्यन्ते, इति पञ्चदश्चानां सामिधेनीनां संपन्तये त्रिवचनमुच्यमानं परिपूर्णाया ऋचो भवति, न ऋगवयवस्य । परिपूर्णा च समिन्धनवती, न ऋगवयवः ! तस्मात्पाप्तानुवादो लिङ्गर्थिति प्रथम्यस्य धर्मो न ऋचः ॥ ३३ ॥

( द्रीपूर्णमामयोरन्वारम्मणीयायाः सक्वदनुष्ठानाधिकरणम् ॥ १० ॥ )

# [१०] इष्टचावृत्ती प्रयाजवदावर्तताऽऽग्म्भणीया॥ ३४ ॥ पू०

स्तो दर्शपूर्णभासी, दर्शपूर्णभासाभ्यां स्वर्गकामी यज्ञतेति । तत्राऽऽरम्भणीयेष्टिः समाम्नाता । अध्यावैष्णवमेकादश्रकपालं निर्वपेत्, सरस्वत्ये चर्रुं, सरस्वते द्वादशकपालम्, अयये भगिनेऽष्टाकपालं निर्वपेदः
कामयेतास्रादः स्यामिति । नित्यवदेके भगिनमामनित । आद्विश्वः
दर्शपूर्णमासयोः श्रूयते, यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यज्ञतेति । तत्रेष्ट्रचाद्यते संदेहः । किमारम्भणीयाऽप्यावर्तते, नेति । कि प्राप्तम् ।
आवर्ततेति । असम्बदेव कर्तव्येति । कुतः । एवं प्रयोगवचनोऽनुगृहातो
भविष्यति । प्रयाजवत् । यथाऽङ्गःभूताः प्रयाजा आवर्तन्त एवमङ्गःभूताऽऽरम्भणीयाऽप्यावर्तेत ॥ ३४ ॥

<sup>[</sup> ३३ ॥ ]

अपि वै। उप्येकदेशे स्यात् ' इति यावज्मीविके प्रयामादी तिकर्तव्यता भगतीत्युकम् । प्रथमपदार्थद्वारेण श्रुयमाणा दर्शपूर्णमासाद्धमारम्भणीया । सा कि प्रतिप्रयोग कर्तव्योत सर्वप्रयोगे सकृदिति । कि प्राप्तम् । प्रतिप्रयोगे कर्तव्येति । कृतः ।
इतिकर्तव्यता हि प्रयोगाञ्जम् । प्रयोगान्य च भेर्वः । तस्मादावर्वते ।। ३४ ॥

१ (अ०६ पा० ३ अ० १ सू० २ )। २ मेद् द्वाती-आतृत्तिरित्यर्थः ।

# सरुद्दाऽऽरम्भसंयोगादेकः पुनरारम्भो याद-ज्जीवपयोगात् ॥ ३५ ॥ सि०

वाशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । नैतद्दित, यदुक्तमारम्भणीयाऽऽवर्तेतेति । सकृदेव कर्तव्वा । कुतः । अगरम्भसंयोगात् । दर्भपूर्णमासयोरारम्भेण संयुज्यते । साधारणश्च सर्वेषां प्रयोगाणामारम्मः । कथम् ।
अग्रीनाधाय सर्वः संकल्पयति । पर्वणि पर्वणि मया दर्भपूर्णमासौ
कर्तव्याविति । एवं चाःयवसाय दर्भपूर्णमासौ कर्तव्यावित्यारम्भणीया
कियते । एष एवास्याऽऽरम्भो यदध्यवसानं नाम । तच्च साधारणं
सर्वेषां प्रयोगाणाम् । यावज्जीवप्रयोगात् । अथापि प्रथमं प्रवर्तनमारमभस्तथाऽपि प्रथमपवृत्तेन सर्वे प्रयोगाः कृता भवन्ति । तस्मात्सकृदा-

सकृद्धा केर्तन्या । कुतः । आधानं कृत्वा सर्वः संकल्पयति, मया यावज्ञीवं दर्शपूर्णमासी कर्नन्यावागत आगते काले । स च संकरपः सर्वेषां प्रयोगाणामगृद्धाः माणविशेषत्वात्साधारण । संकल्पश्च पूर्वावस्था बाधमानोऽध्यवसानम् । अध्यवसानं च पद्यैथः । स च सर्वेषा साधारण उत्युक्तम् । तन्मात्सकृतकर्तन्या । अत्र प्रत्यः । अथापि प्रथमं प्रवर्तनमारम्भस्तथाऽप्यारम्भणीयाप्रवृत्तेन सर्वे प्रयोगाः कृता भवन्तीति ।

नैतेषुक्तम् । कथम् । कालो निमित्तम् । स कर्म प्रयोजयति । पाक् पौर्णमासकालात्कमं न प्रयुज्यते । निमित्ताभावात् । तच्च निमित्तपेकमेव प्रयोगं प्रयोजयति ।
पुरुषश्च पूर्वावस्थामौदासीन्यं चोजिझत्वा ततः संकल्पमध्यवसानं करोति । अध्यक्षसान सकल्यो वैकस्यैव प्रयोगस्य, न द्वितीयादे । निमित्ताभावात् । आप चितिकर्तः
व्यता प्रयोगेण प्रयुज्यते, न कर्मणा । प्रयोगामदाच्च भेदस्तस्याः । यदि च कर्मणा
प्रयुज्येत, तथा सति प्रयाजादीनामपि कर्मैकत्वात्सकृदेव प्रयोगः स्यात् । न चैतदिः
ष्टम् । यदुक्तमाधानं कृत्वा सर्वः संवर्षपति, पर्वाण पर्वाण मया दर्शपूर्णमाती
कर्वव्याविति । स च संकल्यः सैर्वप्रयोगाणामगृद्धमाणाविशेषत्वादिति ।

तत्रोच्यते । सर्वत्रयोगाणा संकल्प एव न प्राप्तोति । निमित्तामावादित्युक्तम् । नव्याधानानन्तरं सर्वसायारण एव संकल्पो भवति । विद्वाश्चाविकियते । स जानाति,

९ कर्तव्यता-पा॰ । २ पूर्वावस्थामिति-औदासीनः रूप'मवस्थामित्यर्थः । ३ पद र्थः-आरम्भपदार्थः । ४ माध्यकारीयं वर्णकान्तरं पूर्ववर्णके ऽपरितेषादिति दर्शयितुं प्रथमवर्णकं तावद्दूषः
यति—नैनयुक्तमित्यादिना । ५ तत इति—निमित्तवतादेवत्यर्थः । ६ सर्वप्रयोगाणामिति—अङ्गः
मिति शेष । कुनः । अगृह्यमाणविशेपत्वादित्यर्थः । ७ नन्विति शङ्का समाधत्ते—विद्वांश्व धिकियतः
इत्यादिना ।

रम्भणीया कर्तन्येति ॥ ३५ ॥ पैवं वा—

इष्टचावृत्तौ प्रयाजवदावर्तेताऽऽरम्भणीया ॥ ३४ ॥ पू०

यस्त प्रथमः पदार्थ आरम्भ इति, तत्रेष संशयः। किं दर्भपूर्ण-रासयोगारभ्यमाणयोगारम्भणीया॰ प्रथमं पदार्थ सम्यञ्चं करोति, उत्त पुरुषस्याऽऽरभमाणस्य प्रथमं दर्भपूर्णमासयोः प्रवर्तमानस्याऽऽर-म्भणीया कर्तारमारम्भणयोग्यं करोति। किं पाप्तम् । दर्भपूर्णमासयोः प्रकरणान्तयोगारम्भे स्यात्। पुरुषसंबन्धे फलं कल्पयितव्यम् । तस्मा-पर्भपूर्णमासारम्भे । एवं चेदारम्भभेदादिष्ट्याद्वतौ पत्यारम्भं स्यात् । यथा प्रयोगाद्वतौ प्रयाजाः ॥ ३४ ॥

> सरुद्राऽऽरम्भसंयोगादेकः पुनरारम्भो यावजीव-प्रयोगात्॥ ३५ ॥ सि०

सकृद्धा भवितुमहिति । कुतः । पुरुषारम्भसंयोगात् । पुरुषे दर्शपूर्ण-मासावारभमाणे विधीयते । कुतः । निर्वपेदिति हि श्रुत्या कर्तृसंबन्धः क्रियते । तत्र पुरुषपयत्नवचनं विवक्षितस्वार्थं भवति । इतस्था पदार्थः मात्रे विधित्सिते कर्तुः प्रयत्नवचनमाविवक्षितं स्यात् । पयोगवचनपाप्तः मेवानूद्यते । यत्तु, कर्तृसंबन्धे फल्णं कल्पयित्व्यम् । तत्र कल्पयिष्यते ।

नित्यानि कर्माणि मया कर्तव्यानि, काम्यानि फलार्थेनेति । योऽस्याऽऽधानादुत्तर-कालं, स संकल्प इव, न प्रयोगाङ्गम् । तस्मादिदमशोमनम् । अतोऽन्यिकिः यते ॥ ३६॥

' दर्शपूर्णमासावारप्रयमानः ' इति शाननारम्मकर्तारमिष्यते । तत्र संदेहः । किमारम्भो दर्शपूर्णमासाद्यं पदार्थमाभिष्यते, कि वाऽप्रवृत्तस्याऽऽद्यं प्रवर्तनम् । पूर्व-पक्षवादी मन्यते, यद्ययं कर्तारमभिष्यते, तथा सित फलकरपना प्राप्नोति । यद्भयादार-मणीया न पुरुषार्था । कि तर्हि । कत्वर्था । तथा च प्रतिपयोगमावर्तेत ॥ ३४ ॥ सिद्धान्तस्तु । दर्शपूर्णमासारम्भयोग्यं पुरुषं कुर्वती कतुना गृह्यते । अपि च, यः शानचा पुरुष उपात्तस्तस्य विपरिवर्तमानस्य निर्वपेदित्यारम्भणीया तद्यी श्रुत्या प्रतिपाद्यते । इतरथा शानजनर्थकः स्यात् । निर्वपेदित्यारम्भणीया तद्यी श्रुत्या

९ एवं तावद्वृत्तिकारमतेनाधिकरणमुपदण्यं स्वमतेनाधिकरणं प्रकारान्तरेणोपवर्णयति — एवं वेत्यादिना । २ निर्वपेदित्यनुचरितेऽभीति—' अन्वारम्भणायःमिष्टं निर्वरेते ' इत्येत वतेत, अनु-खारितेऽपि ' दर्शपूर्णमासावारप्त्यमानः ' इति शब्दे भव येवाऽऽरम्भणीया कत्वर्येत्यर्थः।

क्रतारम्पणीयाकः पुरुषः प्रयोगवचनेन प्रदीष्यते । एवं चेदेकस्मिने-वाऽऽरम्भे कुनारम्भणियाके कृते पुरुषे नन्त्रमयोगात्, यावज्जीवं पयोगे कतारम्मणीयाकः पुरुषो भवति । प्रथमं दर्शपूर्णमासावारभ-माणः क्रतारम्भणीयाको जातः। द्वितीयादिष्वापे प्रयोगेषु दर्भपूर्णमासा-वारप्रयमानः कतारम्भणीयाको जात इति योग्य एव भविष्यति ।

अयोच्यते । समानेऽहनि, आरप्त्यमान इति भवति । न च द्विती-यादिष्र मयोगेष्र समानेऽहानि कतारम्भणीयाकोऽसाविति । अत्रोच्यते ।

ऋत्वर्था भवत्येव । महाप्रयोगवचने यो भावनावचनस्तेन विवानं भविष्यति । सा च बहिःपयोगात्कियमाणा पुरुषमारम्भयोगं करोति । तस्य चैकत्वाल ज्ञायते अस्यायं प्रयोगस्य योग्योऽस्य नेति । अगृह्यमाणविशेषत्व तसर्वप्रयोगःणाम् । यदि तन्त्रमध्ये कियते, तथा सति यस्य तन्त्र तस्यैव योग्यं करोति, नान्यस्योति । नतु छटः समान नेऽहत्यत्पद्यमानत्वाद्यस्यैव समानेऽहानि प्रयोगस्याऽऽरम्भणीया क्रियते, तस्यैव पुरुषं योग्य करोतीति गृह्यते विशेषः ।

जन्यते । द्वितीयादिष्वापे प्रयोगेष समान एवाहाने दर्शपूर्णमासावाः रप्स्यमानोऽसौ कृतारम्भणीयाको जात इति योग्य एव भविष्यतीत्यनेन निर्देकरोति । समानेऽहानि ऌङ्त्यद्यत इत्येतन्न युज्यते । मविष्यत्कालसामान्ये ऌड्-स्पद्यते । ननु छटाऽनद्यतनकारो,त्मक्षेनायं बाध्यते । नैतद्यक्तम् । यदि छुडनद्यतने विधीयमानो छ्टमबाधमान अत्मानं न प्रतिलभते ततो बाधतापि । अयमबाधमानोड-प्यात्मानं छमते । तस्मान्न बाधते । तस्मारुळडनद्यतनेऽद्यतने च मविष्यति काले भवति । छट्नत्ययस्त्वनद्यतन एव ।

न च ' सोभेन यक्ष्यमाणः ' इत्येनेनैतत्तुल्यम् । यत्राऽऽवानं कृत्वा सोभेनान्यैश्च यह्यते, तत्र ' सोमेन यह्यमाणोऽभिमाद्यीत ' इति यद्येतदानन्तर्ये न कुर्यात्ततोऽ-नर्थकमेन स्थात्। तस्मादनेनाऽऽनन्तर्य विवीयते । यथापे छट् सामान्येनात्पन्नस्तयाऽ-पि सोमाधानानन्तर्यसामध्याद्दाने करुप्यते, प्रमाणान्तरवज्ञात् । इह तु नास्ति प्रमाणं, येनाद्यतने करूप्येत । तस्मात्सामान्येनोत्पद्यते । अथवा, दर्शपूर्णमासौ निमि-त्तभूतौ श्र्येते आरम्मसंयुक्तौ । तत्र समानेऽइनि दुर्शपूर्णमासावारम्मणीयामंयुक्तौ

१ तस्य चैकत्वादिति-आरम्भस्यैकत्वादित्यर्थः । २ निराकरोति-भाष्यकार इलर्थः । ३ स्वयमन्यथा चोदपरिहारमाह─समनेऽहनीत्यादिना ।

हितीयाष्ट्रापि प्रयोगेषु समान एवाहाने दर्शपूर्णमासावारप्स्यमानोऽसौ कृतारम्भणीयाको जात इति योग्य एव भविष्यति ॥ ३५ ॥ ( निर्वापमन्त्रे सिवन्नादिपदानामसमवेतार्थाना विकृतावनुहाविकरणम् ॥११॥ )

[ ११ ] अर्थानिधानसंयोगान्मन्त्रेषु शेषभावः स्यात्त-

त्राचे।दितमप्राप्तं चोदिताभिधानात् ॥ ३६ ॥ सि०

स्तो दर्भपूर्णमासौ । तत्र निर्वापमन्त्रः । देवस्य त्वा सवितः प्रसवेऽ-श्विनोबिहुभ्यां पूर्णो इस्ताभ्यामग्रये छुष्टं निर्वपामीति । तत्रैवोऽर्थः सांश्रीयेकः । किं सवित्रश्विपूषश्रद्धाना विकृतावृह उतानृह इति । तत प्रतावस्वर्रीक्ष्यते । कर्भणि समनेतपर्थमेते श्रद्धा अभिद्धाति, उतास-मवेतिमिति । यदि समवेतम् । ऊहिष्यन्ते । अथासमवेतम् । अविकृताः प्रयोक्ष्यन्ते । तदुभयमपि सह परीक्ष्यते ।

ि तावन्नः मतिभाति । तत्र समवेतमभिवद्ग्तीति । कुतः । एति द्धि मन्त्रपदाना दृष्टं मयोजनं, यत्समवेतमर्थं मकाश्रयन्तीति । तत्रासमवे-तार्थमकाश्चने न किंविद्धि दृष्टं भयोजनम् । समवेताना तु प्रकाशने दृष्ट्-मस्ति । तद्यदि समवेताभिधायिन एते शब्दास्ततः प्रयोजनवन्तः । कयं

उपोद्घातपतकानुप्रतकादि वृत्तम् । इहेदानीनूहीश्चिन्त्यते । कि सिवत्रादिश-च्या विकृताकृहितव्या उत नेति । उहितव्याः । कृतः । सिवत्रादिशव्यः अर्थभका-श्वाका व्यदि श्वृतिवृतास्त ने हटार्थाः स्युः । प्रकाशनद्वारेण मन्त्रस्यापेतिर्वत्वात् । यदि अक्षणयाऽभिमिवदन्ति ततो दृष्टार्था भवन्ति । अर्थे । सिवत्रादिनिर्मृत् । एवार्थः प्रत्याच्यते, तथाऽपि समवेतवचनाः । कथम् । नित्रत्वान्मन्त्राणाम् । मान्त्रवर्णिको देव-साविधिदेशपूर्णनासयागेष्वगन्यादिनिर्वेकिष्टिपको मविष्यति ।

कर्तन्यो । एवम.रम्मद्वारेणाऽऽरम्मगीया प्रयमः प्रयोगोऽपेसते । द्वितीयाद्यश्चेवमेव । तत्र बहिःप्रयोगात्कियमाणाया योऽसी दर्शपूर्णमासारम्माद्यत्तकः स सर्वेषु विश्वते । किं दर्शपूर्णमासावारम्माणेनात्वारम्मणीयाः न कृता, येन पुनः कियेत । न म प्रयोगोऽद्यतनेनापेसितः, दर्शपूर्णमासशब्दश्रवणात् । तस्मात्सक्रत्कर्तन्या । एवं म कौन्ये काचिनेव कर्तन्या, प्रयोगमान्नमे सन्, कर्नगो मेसामावात् ॥ ३२ ॥

९ काम्ये—दर्शपूर्णमासप्रयोग इति नेपः । २ कहाश्व-त्यत इति-त्राक्षांदिति नेपः । ३ अर्थ-मकासका इति—मन्त्राधिकरणन्यायादिति केनः । ४ अपेक्तित्यादिति—क ुनेति केषः । १ यदि सक्षणमा स्वित्र-दिपदरिन प्रकारयने, तर्हि सौर्यादिकितायपि लक्षणनेव स् गोदिप्रकालनोगपत्ते-कृद्प्रविक्षो न सिन्देदित्यपन्तित्य पद्मान्तरमाह्-अथनेत्यादिना ।

पुनः समवेताभिधायिनः । यदि नाम स्वित्रादयः शब्दा अग्न्यादीनां वाचका भवेषुः । यदि वा सवित्रादयो देवताविशेषा दर्शपूर्णमासयोः स्युः । तन्त्वन्त्रपदानामदृष्टार्थता मा भूदित्यन्यतस्द्रप्यवसीयते, मान्त्रवर्णिको वा देवताविधिः । सवित्रादयो वा शब्दा अग्न्यादीनां वाचकाः भवेषुः । तस्मादर्थवस्वादन्यतस्द्रप्यवसेयम् ।

अत्राऽऽह । ननु, अग्नये जुष्टामित्यत्रावयवभूताः सवित्रादयोऽग्न्यादीः नां वचना अपि सन्तोऽग्न्यादिभिः प्रकाशिताया देवताया न किंचिद्- प्यधिकं कुर्युः । नो खटवपि सवित्रादिवचना एव मान्त्रवर्णिकाः श्ववनुः वन्त्युपकतुंम् । अत्रोच्यते । पृथग्वावयान्यतानि भविष्यन्ति । तेषां जुष्टं निर्वपाभीति साधारणोऽनुषङ्गः । तानि वाक्यानि दर्शपूर्णमा-सयोर्गुणभूतानि । यद्यतदेवत्यान्यत्र हर्वाचि विद्यन्ते, तत्रोऽत्रकस्यन्त इत्यर्थपत्त्या मान्त्रवर्णिक्यो देवता विधीयन्ते । अग्न्यादिवचना वा सः वित्रादीनाम् । पृथग्वाक्यानि वाऽप्रिवाक्येन वैकल्पिकानीति ।

एवं शासे, ब्रुमः । नैवमादीन्यहितव्यानीति । अवीदित ऊही न मा-मोति । वोदितानिधाबान्मन्त्रस्योते । तत एतद्वर्ण्यते । असमवेतानिधा-थिनः सवित्रादय इति । कथम् । न द्यत्र सवित्रादिदेवत्यं कर्भ चोद्यते । न चाग्न्यादीनामर्थेषु सवित्रादयः शब्दाः मसिद्धाः अत्राऽऽह । नन्वर्था-पत्त्याऽन्यतरद्ध्यवसीयेतेत्युक्तम् । सति, एतदेवत्ये कभीण सवित्राः दिवावयान्युपपद्यन्ते । अधित्रचनत्वे वा सति । या हविषो देवता, सा मन्त्रवचनेन भक्तश्वितव्या । सवित्रादयश्च शब्दा निर्वापवाक्ये मकाश्च-नार्थाः । ते हविद्वता भक्तश्चयन्त उपयन्ते, नान्ययेति । अग्न्या-दयश्च हविद्वता इति तद्वचना इत्यध्यवसीयते ।

एवं प्राप्ते—क्रोके सवित्रादयोऽग्न्यादिववना न प्रसिद्धाः । व च गुणेनाग्न्या-दीनिभिवादं समर्थाः । यत्र परशब्दसामानाभिकरण्यं तत्र गुणेन परशब्दः परत्र

भन्न केचिदाहु:—मान्त्रवर्णिकेन देवताविवानेन न शक्यन्तेऽग्न्यादयो देवता बाधितुं, विषमशिष्टत्वात् । तस्मात्सवित्र दिमन्त्रवर्णेर्यागान्तराणि कल्प्यन्ते । तेषु मुख्याश्च समवेतवननाश्चेति । नैतद्यक्तम् । एवं सति यागान्तरत्वात्त्रयाननुख्याः । तन्न चोदकेनातिदिष्टानामप्यविकारः स्यात् । यथा प्रयानानाम् । तत्र पूर्वपक्षोत्तरप-सयोः सह न कश्चिद्धिशेषः । तस्मात्स एव पक्षो यत्रोहः सिध्यति ।

गुणेनेति—गुणबुस्यात्रयणेनेत्यर्थः । २ गुणेनेति—निनित्तेनत्यर्थः ।

अत्रोच्यते । यद्यकल्प्यमान आनर्थक्यमेषां स्यात्ततोऽन्यतरःकःस्प्येतः । अर्थाभिधानसंयोगान्मन्त्रेषु शेषभावो मवतीति । न त्वेषमकःल्प्यमानेऽप्यानर्थक्यम् । तस्मान्नान्यतरस्यापि कल्पने किंचिदास्ति प्रमाः
णम् । न च चोद्यन्त एतच्छाब्दिका देवताः । तत्राचोदितमपाप्तम्हैं,
चोदिताभिधानात् ॥ ३६ ॥

अय यदुक्तं, प्रत्यायकेन शब्देन प्रकाश्यन्तेऽत्र देवताः । तत्राष्यश्रु-तानां प्रकाशने न किंचिद्रास्ति प्रयोजनीमति । तत्परिहर्तव्यम् । अत्रीच्यते—

ततश्चावचनं तेषामितरार्थं प्रयुज्यते ॥ ३७ ॥

तत्रश्र— तेन कारणेन, अश्रुतानां वचनं न क्रियते स्वित्रादिशिः भन्देः । केन तर्दि कारणेन क्रियते । इतरार्थे प्रयुज्यते । निर्वापस्तुत्प-थम् । देवस्य सिवतुः प्रसवे—देवेन सिवता यजमानेन प्रस्ते, उदिते सा सिवतिरि । अध्विनोर्वाहुभ्यां— परिर्क्षयमभिषेत्य यजमानयोर्देप् त्योकाहुभ्याम् । अध्विनोर्वाह क्रितो— अग्न्याघेयेऽ वदानेन, अधितवन्ती सा तद्यक्तफलपदनुवाते । तद्वाहू इति स्वी बाह् व्यपदिवाति । देवताध्व-रवीर्वाऽविनोरेती बाहू इति । पूषणं तु यजमानमेव मन्यते पुष्णातेः । एवं सर्वे निर्वापविशेषमकाश्रनार्थाः ।

अत्राऽऽह । कस्मान्नोत्कृष्टाः सिवत्रादयः शब्दाः प्रकरणान्तरे सिव-तारमिवनौ पूषणं चाभिवदन्ति । छिङ्गेन तत उत्कृष्यमाणाः प्रकरणं बाधितुमईन्ति । अत्रोच्यते । सिवत्रादयः परिवशेषणं निभक्तिश्रुत्या क्रियन्ते । प्रातिपदिकार्थस्त्वव्यतिरिक्त इति गम्यते । तत्र छिङ्गे श्रुत्या बाध्यते । छिङ्गे दि प्रातिपदिकार्थपकाश्चनं देवतार्थमिति कृत्वा, इह देवताभावाद्यत्र देवता तत्रोत्कर्षति । विभक्तिश्रुतिस्तु पातिपदिकार्थ

बतेते । न चेह सामानाधिकरण्यं, विविभक्तिनिर्देशात् । न च मान्त्रवर्णिको देवता-विधिः शक्यः करुपयितुम् । मन्त्रभेदे हि स भवति । एकश्चायं मन्त्र इत्युक्तम् अधैकैत्वात् १ इति । कल्पिते भेदे नैवाग्न्यादिना सह विकल्पः, विषमशासनात् । तस्मानिर्वापस्तुत्यर्थमेषामुचारणमिति ॥ ३६ ॥

९ परिकयमभित्रेत्येति--अध्वर्योः परिकीतत्वात्तदीयबाह्वोधजमानसंबन्धित्वं, परिकयमभित्रे-यत्यर्थः । २ ( अ॰ २ पा॰ ३ अ॰ ३४ सू॰ ४६ )।

पदार्थान्तरविशेषणं ज्ञापयति । तबंहास्ति पदान्तरम् । श्रातिश्र किङ्गार इक्रीयसी । तस्माक्रोत्कर्षः ।

आह । यदा सवित्रादयो यजमान१राः, तदा सत्रे कथमनुद्द इति । खच्यते । जोषणार्थिमदं वाक्यं, नानुज्ञापनार्थम् । अजोषितस्य जोस्स्रा क्षर्तव्यम् । तत्र दृष्टोऽर्थः । अनुकापनं पूर्व दृणानेन कृतं, तददृष्टार्थमाप-द्येत । अपि च । जुछुं निर्वेषीमीति जोपणकरणं निर्वेषामीति भावश्वहते नोच्यते । सवितुः प्रसवे, इत्यनुद्गानिर्द्वता परविश्लेषणार्थे कीर्त्यते । अननुज्ञातमपि निर्वर्षणशब्दार्थं कुर्यादेव, न त्वजोषितेन यागः श्रुयते । तस्माङजोषणार्थत्वात्परार्थाः सवित्रादयः श्रब्दा नोहिष्यन्त इति ॥३७॥ ( निर्वापमन्त्रे श्रतस्याग्निशब्दस्य समवेतार्थस्य विकृतःवहाधिकरणम् ॥ १२ ॥ )

[ १२ ] गुणशब्दस्तथेति चेत् ॥ ३८ ॥ पू०

तस्मिनेव वाक्ये दर्भपूर्णमासयोः, अप्रये जुढुं निर्वपामीति सपा-म्नायते । तत्रायमर्थः सांशयिकः । विमिश्रशब्दोऽपि विकृतौ नोह्यते, सोऽपि न समवेतवचन . उनोहितव्यः, समवेतवचनो हि स इति। कि पाप्तम । एवं चेत्तत्र संशयः, सोऽपि गुणशब्दस्तयैवासमवेतवचनः। कुतः । सवित्रादयोऽस्मिन् वाक्येऽसमवेतवचनाः । यद्यप्रिशब्दोऽप्य-समवेतवचनः, एवमवैलक्षण्यं भविष्पति । अवैलक्षण्यं च न्याय्यम् । यदि समानं कारणं, तेन न्यायेनावैछक्षण्यमुच्यते । समानं चेह कारणं, प्र एषां शब्दानामर्थः, स इह मयोगे नास्तीति । अम्रये जुष्टं निर्वेषामि, इत्यस्यापि योऽर्थः, स इह नास्ति । अग्नये जुष्टं निर्वपामि, इत्यनेन <u>जुद्धस्य निर्वाप उच्यते । न चेह जुष्टस्य निर्वापोऽस्ति । अजुष्टं चेह</u> निर्वप्तन्यम् । निर्वापेणीव तज्जोष्यते । तस्मान समवेतवचनः । तस्याः प्यश्रुतार्थस्य वर्चनिमतरार्थे प्रयुच्येत, निर्वापस्तुत्यर्थेनेति । तस्मादेतः दपि विकृती नोहितव्यमिति ॥ ३८ ॥

<sup>[ 10 | ]</sup> 

<sup>·</sup> अग्नये जुछं निर्वेषामि ' इति 'जुषी शीतिसेवनयोः ' ईत्यिश्चिना यद्द्रव्यं सेवितं द्वित्रेष्ठव्यम् । न चाग्निना सेवितं द्रव्यमस्ति । तस्मादविद्यमानत्वाज्ञादशस्य द्रव्य-स्यासमुबेत्रवैजन इति ॥ ६८ ॥

९ निर्वपणं शब्दार्थे-पा० । २ वचनमुत्तरार्थे-पा० । ३ इतीति—इति पाणिनीयधा<u>तपा</u>ढेवे-स्वर्थः । ४ असमवेतवचन इति-यदाप्यस्मिन्कर्मण्यप्तिः समवेतस्तथाऽपि निर्वापे यादशः श्रुतस्तादः शस्याविद्यमानत्वात्रिर्वापस्तुत्यर्थमेवाभिः संकीत्येत इत्यसमवेतवचन इति तात्पर्यम् ।

### न समवायात् ॥ ३९ ॥ सि०

नैतदेवम् । समवेतवचनो हि, अग्नये जुष्टं निर्वपामीति । नन्वेतदुक्तं, जुष्टस्यात्र निर्वाप उच्यते । न च जुष्टं निर्वप्तच्यमिति । अत्रोच्यते । नेव जुष्टस्य निर्वाप एतेन वाक्येनोच्यते । किं तहिं । निर्वापेण जुष्टकरणम्, अग्नये जुष्टं करोमीति । एव हि दृष्टार्थे भवतीति । अतोऽतुल्यकारणः त्वादेळक्षण्यमेव न्याय्यम् । तस्मात्समवेतवचनोऽग्निशब्द जिहत्वय्श्वं विकृताविति ॥ ३९ ॥

एवं वा--

### गुणशब्दस्तथेति चेत् ॥ ३८ ॥ पू०

दर्शपूर्णमासयोरामनन्ति, धान्यमसि धिनुहि देवानिनि द्दषदि तण्डुछान्।वपतीति । तत्र धान्यश्रव्दं पति संशयः । किं समवेतवचनो न
बेति । किं प्राप्तम् । योऽयं गुर्णश्रव्द इव लक्ष्यते धान्यश्रव्दः, नासी
"समवेतवचनः स्यात् । धान्यश्रव्दो हि धान्यमभिवदति, न तु धान्यभैनोष्यते । सतुषे हि धान्यश्रव्दो वर्नते । तण्डुलेष्वेवोष्यमानेषु धान्यप्रकाशनं क्रियते । तदसमनेतस्य प्रकाशनेऽदृष्टं यथा स्यादिति । तस्मादिकृतिषु नोहितव्यमिति ॥ ३८॥

#### न समवायात् ॥ ६९ ॥ सि०

नैतदेवम् । समवेतो हि धान्यश्रव्दार्थः । स हि तण्डुलेषु वर्तते सिंह-कारत्वाञ्चक्षणया । यथा, काशिकेषु शालयो भुज्यन्ते, गावः पीयन्त इति, श्रुत्युपादानेऽदृष्टं कल्पयितव्यमिति लक्षणाश्रव्दः परिकल्पते ।

समवेत्वेचनोऽग्निशब्दः । निर्वापेण करणभूतेन जुष्टं मावयेत् । स भाव्यमान एवं मान्यते, अग्निरिदं जोषिष्यते द्रव्यमिति । एवं सेव्यमानो दृष्टार्थो निर्वापो भवि-- भ्यतीति ।

१ अप्तये त्वा जुष्टं—पा॰ । २ दर्शपूर्णमासयोरिदं समामनन्ति—पा॰ । ३ कि तावत्प्राप्तं— पा॰ । ४ मुण्यचनशब्द—पा॰ ५ समवेतवचन इति—अदृष्टाद्वारकसंबन्धेन प्रकृतापूर्वेसाधनीभूतः कर्मसंबन्धिशक्यार्थप्रतिपादकत्वं —समवेतवचनत्वम् । अस्ति चेदं 'देवस्य त्वा ' इति मन्त्रे, आप्नि निर्वापपद्योः । निर्वापे देवतासंयोगस्य ह्वििवकसंपस्यर्थत्वान्निर्वापस्य च पृथक्षरणार्थत्वाद्विनिर्वा॰ पयोस्तस्तदृदृष्टद्वारकसंबन्धेन तादशयागर्सबन्धित्वात् । जपस्तोत्रशस्त्रमन्त्रपद्दाना चाद्वप्रद्वारकसंबन्धेन याग्रसंबन्धिन समवेनवचनत्वमिति च्येयम् ।

तस्मात्समवेतवचनः । विकारे चोहितव्य इति । प्रयोजनम् । अस्ति धाकत्यानामयनं पद्तिं ज्ञत्संवत्सरम् । तत्रेदं समामनायते, संस्थिते संस्थितेऽहनि गृहपतिर्मृगयां याति, म तत्र यान् मृगान् इति, तेषां
तरसाः सवनीयाः पुरोडाशा भवन्तीति । तत्राविकारेण धान्यमसि
धिनुहि देवानिति प्रयोगः कर्तव्यः, यथा पूर्वः पक्षः । यथा सिद्धान्तः,
ऊदः कर्तव्यः, मांसमसि धिनुहि देवानिति ॥ ३९॥

( इडानिगदे यज्ञपतिशब्दस्यासमनेतार्थकस्य विकृतावन्हाधिकरणम् ॥१३॥)

# [ १३ ] चोदिते तु परार्थत्वादिधिवदविकारः स्यात् ॥ ४०॥ सि॰

स्तो दर्शपूर्णमासी, दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेतेति । तत्र, इटानिगदः, इटोपहूना-इत्येवमादिः । तत्रेदमाम्नायते । दैव्या अध्वर्यव उपहूना उपहूना मनुष्या य इमं यज्ञमवान् , ये च यज्ञपति वर्शनिति । तत्रायमर्थः सांश्चिकः । किं बहुयजमानके यज्ञपतिश्चद उत्हित्वय उताविकारेण प्रयोक्तव्य इति । तत्रेदं तावत्परीक्ष्यते । किं समवेत-वचनो यज्ञपतिशब्द उतासमवेतवचन इति । कथं समवेतवचनः । यदि यज्ञपतिवृद्धिवचनं यज्ञपतेरुपकारकं, ततः समवेनाभिधायी । अयेत-रस्तुत्यर्थे, ततो न समवेताभिधायी ।

कि माप्तव् । उत्हितव्यः, समनेताभिषायीति । कथम् । यज्ञपति-द्वद्भित्वचनाद्यज्ञपतयः भोत्सहन्ते । इडापदानवेक्षेश्च पदैर्यज्ञपतिद्वद्धिर्भिः धीयते । तस्मान्मुरूषः मत्ययः । इडाम्तुनी जयन्यः । तस्मादर्थविमकर्षा-

प्रयोजेने चोद्यते । प्रकृतिशब्देन संबन्धशब्देन विकासस्तण्डुलाः प्रकाशिताः - इक्षणया । इहापि चोदकस्तथैन प्रापयति । तस्मान्मृगशब्देन मांसं प्रकाइयं इक्षणया ।

नैतदेवम् । विकृतावर्थश्चोदकेनातिदिइयते, न शब्दो वाचक इत्येतद्वक्ष्यामः । स चार्थोऽस्मदायत्ते प्रयोगे किमित्यवाचकेन प्रकाश्यते । प्रकृतावास्नानसामध्याद्वाः चकेन शब्देन प्रकाशनं कृतम् । तच्चार्थातिवृत्तं न चोदक प्रापयति । न क्चनमस्ति, मकृत्या विकारः प्रत्याच्यत इति । तस्मानमानशब्दस्यैव प्रयोगः ॥ ३९ ॥

' यज्ञपति वर्धान् ' इति वृद्धचा सह यज्ञपते।रिडापदमनपेक्ष्य प्रत्यक्षेकवानयता, इडया सह परोक्षा।

१ प्रयोजने इति-भाष्यकारीयद्वितीयवर्णकप्रयोजन इत्यर्थः ।

केडारकुतिः । अनो यज्ञपतिशब्द छ।हेतन्यः । यस्यैन वृद्धिनींकपते, स एदोरताहसंस्कारेण संस्कृतो न स्यात् । तस्मारसर्वे हिद्धमंस्काराणी मदितस्थाः । सर्वेषु विदितन्येषु बहुवचनम् ।

एवं माने, झूमः । चोदिते तु परार्थत्वादिधिवदविकारः स्यात् । चे।दितमपि यत् , समवेतं परार्थं चिंकि। ध्वेते न स्वसंस्कारार्थं, तद्य्य-धिकारेण प्रयुज्यते । तस्रोहितव्यं स्यात् । परार्थत्वात् । अत्र हि यद्यः पित्वचनं दृष्टिचिक्केषणार्थं, दृष्टिवचनं चेढास्तुत्वर्थम् । कथमवगम्यते । इद्योपह्यानेनेकवाचयत्वात् । इद्यापक्रणाच । अथ यदुक्तं — मम्यते, इद्यापदानपेशं यद्गपतिदृष्टिवचनं तेषास्त्रत्याहकम् । उपहृता मनुष्या ये यद्गपति वर्धयेषुरिति ।

अत्रोच्यते । स यो देवं विद्वानिडया चरतीत्यभिषाय, अय प्रतिष् द्यते, इडोपदूतोपदूरेडोपास्माँ इडाह्मयनामिडोपदूरेत्याइ । तेनावमम्यते पस्येष आरम्भः स इडाया मन्त्र इति । तन्मध्यपतिनश्च, उपदूता मनु-च्या इत्येवमादिः, यज्ञपति वर्षान् इत्यन्तः । तस्मादिडामुपह्वातुं वदि-तन्य इति वाक्यादवगम्यते । समर्थश्चेडोपाह्वाने । यजमानं तु प्रोत्साइ-यितुं वदितन्य इति नास्ति वाक्यप् । केवलं वदितुं सामध्यमिस्ति । न च सामध्यमात्रेण वाक्यादते विनियोगा भवन्ति । इडामकरणं चैत्रमनु-गृहीतं भविष्यतीति । इडया च सहैकवाक्यता । तस्मादियं वचनन्य-किः, उपदूता मनुष्या ये यज्ञपति वर्षयितुं सपर्था इति । तत्र यज्ञपति-विविद्या द्यद्विकान्येति, एकस्मिन्नपि यज्ञपाने कीर्तिते भवति विश्वेष-मकार्यम् । तस्मादविकारः स्यात् । विधिवत् । यथा यत्र यज्ञमान्नो

सिद्धान्तस्तु—यज्ञपतिञ्ञब्दो वृद्धिविश्वेषणम् वृद्धिरिडास्तुत्यर्था । इडोपह्वानेनैकबानयत्वात् । अथ यदुक्तिमिडापदानपेक्षं यज्ञपतिवृद्धिवचनं गम्यत इति । उच्यते ।
स यो हैवं विद्वानिडया चरति ' इत्यनेन, इडया चरितव्यमिति विधीयते। तत्रेडाः
ध्वारस्यायं मन्त्र इडोपहूनेत्यादिः । 'ब्रह्मदेवक्ततमुपहूनम् ' इत्येवमन्त इडोपह्वाः
नार्थः । 'देव्या अध्वर्यवः ' इत्यादि ऋत्विगु ह्वानार्थः । अध्वर्थुशब्द्वाच्याः सर्वेक्रित्विजो छक्षणया, 'उपह्ता मनुष्याः ' इति त एवोच्यन्ते । कीदशास्त इति ।

गुणभूतो विधीयते, तत्र येन केनचिद्यप्रमानेन स विधिः सिध्याति । यथा, यजमानसंमितीदुम्बरी भवति, छुत्रं यजनानोऽन्वारभत इति ॥ ४०॥

( स्क्ताके श्र्यमाणस्य यजमानपदस्य विकृतावृहाधिकरणम् ॥ १४ ॥ )

[ १४ ] विकारस्तत्प्रधाने स्यात् ॥ ४१ ॥ सि॰

अस्ति दर्शपूर्णभासयोः सूक्तवाकः, स्कवाकेन पस्तरं पहरतीति ।
तत्रेदं समाम्नायते । अयं यजमान आयुराशास्त इति । तत्रायमर्थः
साश्चियकः । किं बहुकर्तृके विकारे यजमानशब्द ऊहिनव्य उत नेति ।
किं माप्तम् । अविकारेण प्रयोक्तव्यः । तथा सामर्थ्यमनुगृह्यते । न चावं
समवेतवचनः । परार्थेन ह्यत्र, यजमान आयुराशास्त इति । आयुराशासनेन यजमानस्य न कश्चिद्दृष्टोऽर्थः संजन्यते । तस्मादायुराशासनमहष्टार्थम् । यजमानविशिष्टाऽऽशीरकेनापि यजमानेन कीर्तितेन यथा श्रुता,
तथा कृता भवति । यथा, यजमानेन संभितीद्रुम्बरी भवतीति । तथैः
तत् । तस्माद्विकारेण प्रयोक्तव्याभिति ।

एवं भारे, ब्र्यः।विकारः स्याद्दः। तत्मधाने यजमानमधाने। कथं यजमानमाधान्यम्। एव श्रूयते, सूक्तवाकेन मस्तरं महरतीति । यदि स्क्तवाकः मस्तरमहरणे तत्साधनं, तत्फलं वा, मकाश्रयति ततः स्-क्तवाकेन मस्तरः महतो भवति। महरणफल्लमायुराशासनं कल्पितम्। यजमान आयुराशास्त एतेन कर्मणोति, यजमानेन मस्तरः महतो भ

उच्यते । ये यज्ञमवन्ति रक्षन्ति, ये च यज्ञपति वर्धयितुं क्षमास्तादशा मनुष्या उपहृताः । तस्मान्मनुष्यविशेषणत्वात्परार्थो यज्ञपतिशब्दः । तेन नोह्यते ॥ ४० ॥

प्रत्युदाहरणिनदम् । अथवाऽधिकरणान्तरं कयाचिदाशङ्कयाऽऽरम्यते । 'अयं यज्ञनान आयुराशास्ते' इत्यायुषः फलत्वं नागवतं प्रमाणान्तरेण । तस्माद्यज्ञनानाशीः-संबन्धो वाच्योऽहर्ष्टार्थाय । यज्ञनानसंबद्धाऽऽशीर्वक्तव्या । सा वैकेनापि भवत्येव । तस्मादनृहः ।

नैतरेषम् । ' मुक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति ' इति करणाविभक्तिनिईशास्मुक्तवकाः प्रहरणाङ्गम् । न चासौ प्रहरणं प्रकाशयति, न तत्साधनम् । श्रुत्या च तस्याङ्गता निर्शाता । तस्माच्छ्तिसामर्थ्याद्यदनेन प्रकाश्यते सम्प्रहरणसंगन्धि । तेन चाम्न्याद्यो बति । तत्र य एव यजमानः फलं प्रति प्रधानभूतो न संकीर्यते, तेन न प्रदुतं स्यात् । तस्मारसर्वे समवेताः संकीर्तयितव्याः । सर्वेषु च कीर्त्ये मानेषु बहुवचनं भवति । तस्माट्हो यजमानस्येति ॥ ४१ ॥

( सुब्रह्मण्यानिगदे हरिवदादिगुणवाच क्रवदानामन्हाधिकरणम् ॥१५॥ )

[१५] असंयोगात्तदर्थेषु तद्दिशिष्टं प्रतीयेत ॥४२॥ सि०

अस्ति ज्योतिष्टोमः । तत्र सुत्रह्मण्यानिगदः समाम्नातः, इन्द्र आगच्छ हरिव आगच्छ मेघातिथेर्नेष इत्येवमादिः । अग्निष्टुति च श्रूयते, आग्नेपी सुत्रह्मण्या भवतीति । तत्रेन्द्रशब्दस्य स्थाने, ऊदः क्रियते । अथेदानी हरिव आगच्छ इत्येवमादिषु संश्चयः । ऊहितव्यं, नेति । किं पासम् । तद्विशिष्टं मतीयेत । तेन विशिष्टम् । इन्द्रपदस्यान ऊदः । एतेन विशेषेण विशिष्टमिवक्रतमेव वचनं मतीयेत । कृतः । असंयोगात्तदर्येषु । नेषां शब्दाना तेष्वर्येषु संयोगः, हरिवत्तादिषु । न हरिवदादयः समवेता इन्द्रे विद्यन्ते गुणाः । भमाणाभावात् । आवि-ष्यमानास्तस्योच्यन्ते । एव श्रुत्याऽयेः मतिज्ञातो भवति । इत्रया छक्षणा स्यात् । न हरिवत्तादय उच्येरन् । हरिवत्तादिभिः सोऽस्य गुणो छक्ष्यते । अयासमवेतवत्त्वना मुख्यार्थो एव भविष्यन्ति । आत्भीयं गुणं न छक्षयिष्यन्तीत्युच्येत । तथाऽस्मत्यक्ष एव । तस्माददृष्टार्थं गुण जच्यत इत्यविकारे ग प्रयोगः स्यात् ।

तत्रैवं वचनव्यक्तिर्भवति । इन्द्र आगच्छ हरिव आगच्छ, इति हरि-षदादीनस्य गुणानारोपयति । हरिवदादिभिः संबध्यमान इन्द्रोऽभ्युद-पकारी भवतीति। शक्यते चाग्निरिपे तैः संबन्धियतुम्। तस्मादिकिरोण

नेते सन्तीन्द्रे गुणाः, प्रमाणाभावात् । ऊहं चेच्छता सन्तीन्द्र एते गुणा इत्य-म्युपैगमनीयमिन्द्रगुणसंबन्यमात्रम् । इन्द्रस्याऽऽत्मीयगुणा इति चाम्युपगमे छक्षणा

देवताः प्रकाश्यन्ते, आयुरादीनि च फलानि । तत्र देवताः साधनता प्रतिपयन्ते, आयुरादीनि च साध्यत्वम् । तस्मादायुरादीनि फलानि । कर्तृगामि च कियाफलम् । तस्मादायुरादीनि फलानि । कर्तृगामि च कियाफलम् । तस्मादायुरादीनि फलानि । कर्तृगामि च कियाफलम् ।

१ तेन विशेषणविशिष्ट—पा॰ । २ श्रुतोऽर्थः । ५ अभ्युपगमनीयमिति—विनेव प्रमाणान्त॰ हेणीत शेषः ।

गुणानां प्रयोगः । अयोच्यते । अस्मादेव सामानाधिकरण्यवचनादिन्द्र एते गुणा विद्यन्त इति । तन्न । अविद्यमानेष्त्रपि स्तुत्याऽस्य सामाना-धिकरण्यवचनमुपपद्येनेव । यथा, इन्द्रो वृहस्पतिर्देवदत्त इति ॥४२॥

### कर्माभावादेवामीति चेत्॥ ४३॥

इति चेद्रवान् परयाते, अविकारेण हरिवदादीनां वचनिनति । कमोभावादेवं स्यात्, यथेते गुणा इन्द्रे न भवेशुः । कर्मजास्तु, एते गुणा इन्द्रस्य विद्यन्ते । हरिव आगच्छेति । पूर्वपक्षापरपक्षी वा इन्द्र-स्य हरी, ताभ्यां ग्रेष सर्व हरतीति । मेघातिथेमेष इति, मेघातिथि हि काण्वायनं मेषो भूत्वा जहार । देवणश्वस्य मेनका नाम दुहिता बभू-व, तामिन्द्रश्वकमे । गौरावस्कन्दन् इति, गौरमुगो भृत्वाऽरण्याद्राजानं सोम पिवतीति वचनैरिमे गुणा इन्द्रस्याऽऽख्यायन्ते । तस्मात्समवेतवचना हरिवदादयः शब्दाः । तथा सतीन्द्रमत्ययायोचार्यन्त इति नाहष्टक-स्पना भाविष्यति । तत्रेवं वचनव्यक्तिः । इन्द्र आगच्छ, हरिव आगच्छ, इति—हरिवचादिगुणवान् यस्त्वं स आगच्छेति । छक्षणा चाहष्टक-

#### न परार्थत्वात् ॥ ४४ ॥

नैतदेवम् । परार्था हि इरिवदादयः शब्दा इन्द्रस्तुत्यर्थाः । स्तुतये इरिवदादिसंबन्धोऽस्य क्रियते । तत्पुरस्तादेवोपवर्णितम् । स्तुत्यर्थे चाग्नेरप्येतरिभसंबन्धः शक्यते कर्तुम् । यत्त्तः, सभवेता गुणा इद्रन्स्य विद्यन्ते, पूर्वपक्षापरपक्षौ वा इन्द्रस्य इरी इत्येवमादिभिर्वचने- स्वगता इति । तन्न । न हीमानि वचनानीन्द्रस्य संवन्धिनौ इरी विद्यन्थिति । न होवि । तन्न हि हेतुक्पदिस्यते । ताभ्या ह्येष सर्वे हरतीति । न हीदं

स्यादनेनाशेन प्रकाश्यमानेषु । अथोच्येत, असमवेता एते गुणा इन्द्रे । न चाऽऽत्मी-यस्वं छक्षयिष्यन्ति । द्वाविष दोषौ परिहरिष्यामः । इन्द्रो हरिबद्धणविशिष्ट उच्चायेन माणोऽभ्युद्यकारी ॥ ४२ ॥ । ४३ ॥ ।

<sup>&#</sup>x27; पूर्वपक्षापरपक्षी वा इन्द्रस्य हरी, ताम्या होप सर्व हराति ! इति यदुकं, तम्या कृतः । यावेती पूर्वपक्षापरपक्षी करणमूती, ताम्यामिन्द्री हराति, नान्य इत्य-

९ 'कर्माभावात्रेति चेर्' — पा०। २ इपणश्वस्य भेनत्य—पा०। ३ करणम्ताविति— हुरणस्य कारणमूतावित्यर्थः।

मित्दं, ताभ्यामिन्द्रः सर्वे हरतीति। सिद्धो हि हेतुर्भेवति, म प्रसाध्यः। यथा स्विमौ हर्तारौ प्रसिद्धौ, कालेन सर्वेमपक्षीयत इति। तथा नेन्द्र-स्याग्नेश्र कश्चिद्विशेषः। तत्रैभिरभिधानमग्नेः प्रामोत्येव।

अथ इन्द्रस्य इर्तृत्वं विधीयत इत्युच्यते । तथा च वाक्यं भिद्येत । इन्द्रस्यते हरी इत्येतद्वि विधातच्यम् । अथैतम् विधीयते । तथा स एव दोषः, नास्त्यम्नेरिन्द्रस्य वा विश्लेष इति । अथ पूर्वपक्षापरपक्षा-विनद्रस्यति विधीयते, तौ च हरी । तस्मादिन्द्रो हरिवानिति । तथा हेत्वमसिद्धचादिः स एव दोषः । न च विधीयमाने वैश्लब्दो भवाते । मसिद्धवचनो श्लेष दृष्टः । न वै स्त्रैणानि सख्यानि सन्तीति यथा ।

तथा, भेघातिथेभेष इत्येवंमादि—इतिहासवचनिमव मितभाति। इतिहासे च विधी सित, आदिमचादोषो वेदस्य प्रसञ्चेत । अस्त्विति चेत् । तथा सिति तस्यामाण्यान्मेघातिथेहिं काण्वायनस्य भेष इत्यन्त्रसिक्षिः । सर्वत्र च निर्गदिविधानम् । तत्रापरिमन् विधीयमाने वाक्य-भेदशसङ्गः । तस्मान्नेते गुणा इन्द्रे विद्यन्त इत्यसमवेतवचनत्वादाविका-रेण मयोग इति । तदेतन्त्र रोचयन्ते याज्ञिकाः । ऊहं कुर्वन्ति । अप्र आगच्छ रोहिताक्व वृहज्ञानो धूमकेतो जातवेदो विचर्षण इति ॥४४॥ अथेदमन्यददाहियते—

असंयोगात्तदर्थेषु तिद्विशिष्टं प्रतीयेत ॥ ४२ ॥ सि०

अस्ति सायस्कः । तत्रेदं सभामनन्ति, साण्डास्त्रवत्सः सोपक्रयण इति । अस्ति तु भक्कतावेकहायनी क्रयार्था । तत्रेदमाम्नायते, इयं

यमधीं न छम्यते । कुतः । 'ताम्या ह्येष सर्व हरति' इति हेतुरयम् । हेतुश्च प्रसिद्धे संबन्धे भवति । न चेन्द्रस्य हर्तृत्वमवगतं प्रमाणान्तरेण । थेनै हेतुः स्यात् । वाक्य-भेदादिदोषश्च स्थित एव । तस्मान्सर्वेषा स्थातिद्वारेणीकवाक्यता ॥ ४४ ॥

१ इत्येवमादिरितिहाम—पा०। २ निगद्व्याख्यानं विवानं—पा०। ३ 'येन हेतुः स्वात् ' इत्यस्य पश्चात् ' नाक्यभेदादिदोपश्च ' इत्यस्यानोक् वार्तिकप्रन्थो छप्तः । यतस्तद्वयाख्यानपरस्त-म्त्ररत्नप्रम्थ एवमुपलम्यते । अत्र चैवं तन्त्ररत्नप्रन्यः । 'येन हेतु स्यात् । नापि चैतानिन्दस्य करणत्वेन प्रसिद्धौ । तस्माद्धरणे हरिशब्दवाच्यं कर्तृत्वं विवीयते । तस्मादिन्द्रो हरिनान् मनिष्यतीत्ये । वमपि हेत्वप्रतिद्धिस्तद्वस्येन । कर्तृत्वं हीन्द्रस्य प्रमाणान्तरेणानवगतम् । येन हेतु समयितो भवि-ध्यति । न केवलमनवगतकर्तृत्वस्य । किं तु विपर्थय एवत्याह्—पूर्वपक्षापरपक्षयोः कर्तृत्वं विभी-यमानं क्यिमन्द्रस्य स्यात् । योऽयं प्रतिज्ञहेत्वोर्विरोधः । पूर्वपक्षापरपन्ती हत्तीराविति प्रतिज्ञा । तस्य हर्णृत्वादिति हेतुः । तेन प्रतिज्ञयैव हेतोर्विपर्यय इति । वाक्यभेदादिहोपश्च स्थित एव ' इति ।

गौरतया ते क्रीणामि, तस्यै शृतं, तंस्यै श्वरः, तस्यै दाघि, तस्यै मस्तु, तस्या आतञ्चनं, तस्यै नवनीतं, तस्यै घृतं, तस्या आमिक्षा, तस्यै वाजिनमिति । तदिह चोदकेन पाप्तम् । तत्र संदेहः । किं गोशब्दस्थान ऊहं कृत्वाऽविश्वष्टानां पदानापविकार उत सर्वेषामुह इति । किं पाप्तम् । गोपदार्थविशिष्टमेवोहवचनं स्यात् । तस्यै शृतमित्येवमादीनामाविकारः । असंयोगाच्छतादिभिर्यैः । तेषामेकहायन्यामेकहायनीत्वादेव । न ह्यक-हायनी दुखे, तरैयां समवेनं वदन्तयेते । तस्मात्साण्डेऽप्यविकारेण प्रयोन क्तव्या इति ॥ ४२ ॥

### कर्मीभावादेवमिति चेत् ॥ ४३ ॥

इति चेत-एवं भवान्यन्यते, नैकहायन्यामेते सपवेतानर्थानभिवद-न्तीति । भवेदेतदेवं, यद्येकहायन्या हमे गुणा न भवेयुः । कालान्तरे तु तस्या उपपद्यन्ते, न तु साण्डस्य । भविष्यत्काळवचना अप्येते परोचनार्था भवन्ति । तस्यै जृतं भविष्यति । तस्मान्नाविकारेण प्रयो-क्तव्या इति ॥ ४३ ॥

### न परार्थत्वात् ॥ ४४ ॥

नैतदेवम् । अविकारण प्रयोक्तव्या इति । असमवेतवचना होते. नैकहायन्यां भवन्ति । एकहायनीत्वादेव । अथोच्यते, काळान्तने भन विष्यन्तीति । साण्डेऽपि कालान्तरे भवितुपईन्ति । साण्डादपि हि या घेनुर्जनिष्यते, सा घोक्ष्यत इति। तस्मादविकारेण प्रयोक्तव्या इति॥४४॥

( सारस्वत्यां मेष्यामधिगुप्रैवस्य प्रवृत्त्यभावाधिकरणम् ॥ १६ ॥ )

# [ १६ ] लिङ्कविशेषनिर्देशात्समानविधानेष्वपाप्ता सारस्वती स्नीत्वात्॥ ४५॥ सि०

अस्ति ज्योतिष्टोमः । तत्र पश्चनः समाम्नाताः । आग्नेयः पश्चरश्चि-ष्टोम आळब्यच्यः, ऐन्द्राग्नः पशुरुवध्ये, ऐन्द्रो वृष्णिः षोढशिनि, सार-स्वती मेष्यतिरात्रे, इति। अस्ति त्वग्नीषोभीयेऽधिगुपैषः । उपनयत

चतुर्षु पशुष्वेकवचनान्तोऽसमर्थ एव प्रास्मेशब्दः। उच्यते । प्रातिपदिकार्थस्तावद्विद्यते । वचनेन यथा प्रातिपदिकं नोत्कृष्यते तथा

९ 'तस्य शरः 'इति कचिन्नास्ति । २ तस्यामसमवेतं-पा० । ३ 'कर्माभ-सामानाधिकरण्यै इत्येवं पाठो लिखितपुस्तकेषु दश्यते ।

मेध्या दुर आश्वासाना मेधेपतिभ्यां मेधम्, इति । तत्र संदेहः । किं सारस्वत्यां मेध्यामिश्रगुवचनं कर्तव्यं, नेति । नन्वग्नीषोमीयार्थे तत्, चोदकेनेह माप्तिपिति । अत्रोच्यते । सर्वेषां समानो विधिरिति कृत्वा चिन्ता । कि तावत्प्राप्तम् । समानविधानेष्वेषु पशुषु, अपाप्ता सारस्वती मेध्यधिगुवचनम् । कृतः । लिङ्काविशेषनिर्देशात् । विशिष्टालेङ्काः ह्याधिगुवचननं निर्दिष्टः, पास्मा अग्नि भरत इति पुंपर्शुः स्त्रीत्वं चास्याः। न च पुंवचनः स्त्रियमभिवदितुमलं भवति शब्दः । तस्मादिधिगुवचनम-माप्ता सारस्वती मेषीति ॥ ४५ ॥

# पश्वभिधानाद्वा तिद्ध चोदनाभूतं पुंविषयं

पुनः पशुरवम् ॥ ४६ ॥ पू०

षश्यब्दः पक्षं व्यावर्वयति । नैनदस्ति । अपाप्ता सारस्वती, अधिमुचचनमिति । तस्यामप्यधिमुवचनं स्यात् । कुनः । पकरणात् ।
समानं प्रकरणं सर्वेषां पश्चनामिति कृत्वा चिन्त्यते । तेन सारस्पत्या
आपि प्राम्नोतीति । छिङ्गविशेषादयुक्तं तस्यामिति यदुच्यते । तन्न । पश्विभिधानात् आस्ति तत्र पश्चत्वं संनिद्धितम् । तद्भिभत्य, प्राप्ता अग्निं
भरत पश्च इति ब्रूयात् । तद्धि चोदनाभृतम् । सर्वनामशब्दस्य पुंविषः
यत्वम् । तत्पशुश्चव्देनोच्यते । अस्ति च तत्, मेष्याम् । तद्भिभत्य पशुश्चव्दसमानाधिकरणं सर्वनामशब्दं समुचारिष्यति । एवं प्रकरणमः
नुम्रहीष्यते । तस्मात्याप्नुयानसारस्वती, अधिगुवचनमिति ॥ ४६॥

वक्ष्यामः पार्शे।धिकरणे । तस्मात्समवेतवचनः, प्रातिपदिकार्थसंभवात् । स्त्री तु पुंछि क्केन न शक्यते वादितुम् । नात्र छिक्कं वचनिषव विभक्त्यर्थः । किं तु प्रातिपदिका-र्थो छिक्कपित्युक्तम् । तस्मान्मेष्यामभावो युक्तः, अपमवेतार्थत्वादिति सिद्धान्तवादी मन्यते, 'छिक्कविश्वेषानिर्देशात् ' इति ॥ ४९ ॥

पूर्वपक्षवादी तु मन्यते । पद्मश्चेत्रेनात्र सामानाधिकरण्यं मविष्यति, 'प्रास्मे पश्चे ' इति । तच पशुशब्दवाच्यं मेष्यामपि विद्यते । तम्मार्त्समर्थो निगदोऽयम् । 'पश्चीभधानाद्वा ' इत्यनेन प्रतिपादयति ॥ ४६ ॥

१ मेधपतये—पा॰। २ वचनेनेह्—पा॰। ३ पुंशब्दः—पा॰। ४ (अ॰९ पा॰३ अ॰ इत्यत्रेति शेषः । ५ इत्युक्तमिति—(अ॰९ पा॰९ अ॰९ सू॰३३) इत्यत्र पणं हि स्नीशब्दः। स्त्रिया यत्प्रातिपदिकं वर्तते, ततष्टाबादय इति ' इत्यादिना उत्तर्भ इति—मेष्यामपीति शेषः।

#### विशेषो वा तदर्थनिर्देशात ॥ ४७ ॥

वाश्वब्द एतं पक्षं व्यावर्तयति । नैतदन्ति । प्राप्नुयात्सारस्वत्यश्चिगु-वचनिमति । अयमन्यः पृष्ठः, न प्राप्नयादिति । कुतः । विशेषो वा तदर्थनिर्देशात् पुपर्धे ह्येष शब्दो निर्देष्टुं शक्नोति । स्त्रीलिङ्गश्चायमर्थो मेषीति । स्त्रियं पुंत्रब्दो न शक्नोत्यभिवदितुमिति प्रथम एवं पक्षः सं-कीर्तितः । केवलं परपक्षस्यानवक्लिमिवक्तन्या ॥ ४७ ॥

### पश्रत्वं चैकशब्दात ॥ ४८ ॥

अथ यदुक्तं, पशुत्वाभित्रायपेनद्वचनम् । एको हि शब्दः पशुत्वस्य च पश्चेश्व। तेन, पास्मै पश्चव इत्यभिमंबन्धो भविष्यतीति । तत्परिहर्त-व्यमिति ॥ ४८ ॥

#### यथोक्तं वा संनिधानात् ॥ ४९ ॥ सि०

यथोक्तं स्याद्धिनगुवचनम् । अशाप्ता सारस्वती । क्रुतः । पूर्वस्मा-देन कारणाञ्चिङ्गाविरोधादिति । यदुक्तं, पश्चश्रब्दसमानाधिकरणः सः र्वनापश्रद्धः प्रयोक्ष्यत इति। तम् । क्रतः। संनिधानातः। संनिहितवचनो हि सर्वनामशब्दः । उच्चरितमात्रो या पदार्थः शब्देन संनिहितः, तेन संबध्यते । अथ तस्मिनसति, छिङ्गादिसर्वविशेषणविशिष्टे रूपेण संनि-

विशेषो वा तदर्थनिर्देशात्' इति सिद्धान्तमूत्रेण प्रथमसूत्रार्थएव स्मार्थते ॥४ ॥ 'पशुत्वं चैकशब्द्यात् ' इति पशुशब्दोऽयं पुंलिङ्गः । अस्मैशब्दोऽपि, तयो-र्यत्सामानाधिकरण्यं तैत्प्रत्यचार्यते ॥ ४८ ॥

यथोक्तं, वा संनिधानातु ' इति पूर्वपक्षवादिना यदुक्तं तदेतेन निराक्रियते। संनि हित्वचनत्वं सर्वनामश्रव्दानां स्वभावः । उच्चरितमात्रः सर्वनामश्रव्दो यत्पदान्तः रेण संनिधाप्यते, तेन सह शीवं संबध्यते । न चेह पशुशब्द उच्चरित., येन संब-न्यः स्यात् । तास्मन्नसति शब्दोपात्ते, संबन्धपकार आश्रीयते पकरणाद्यालोचनेन । लिङ्गादिसर्वविशेषणविशिष्टेन रूपेण संनिहिते प्रयुज्यत इति-कोऽर्थः । जा-तिलिङ्कसल्याविशेषणविशिष्टां व्यक्तिमभिद्धाति, रूपेण-स्वसामध्येनेत्यर्थः । सर्वना-म्नामेतदेव सामर्थ्य, यदेतानि विपरिवर्तमानमेवाभिद्धति । व्यक्तिस्त विपरिवर्तते । अथवा, रूपेणोति रूपराब्देन विद्यमानं वस्त्वभिधीयते । तच्च विद्यमानं यदि

१ विशिष्टेन स्वरूपेण संनिद्दितेन युज्यते---पा॰ । २ तत्प्रत्युचार्यत इति-सामानाधिकरण्यं परिहर्तुमुचार्यत इत्यर्थः।

हिते प्रयुष्ठयते । संनिधाने नैकेन विशेषणेन विशिष्टां व्यक्तिपभिवदितुं शक्नोति । संनिधानात्त्रते सामान्यमाश्रीयते, नान्यत्तिचित्पशुन्वादि । सभोद्यार्थमाणे पशुश्रव्दे शब्देन व्यक्तेनिष्कृष्टे पशुत्वे, अस्मै पश्रव इति शक्येते संबन्धः कर्तुम् । अनुवार्यमाणे तु लिङ्काविशेषवचनः प्रामोति । तस्माद्यप्राप्ता सारस्वत्यिश्रगुवचनिति । कृत्वा चिन्तेयम् । अत्र प्रयोजननं न वक्तव्यम् । किपश्रीषोपीयार्थाः पशुधर्मा उत साधारणा इत्यस्पि-क्षिकरणे प्रयोजनाय विचारोऽयम्। यदि साधारणाः पशुधर्मास्ततः सारस्वत्यिश्रगुवचनमपाप्ताः अथानीषोपीयधर्मास्ततोऽस्यापिश्रगुवचनम्पूहेन प्राप्यते । न च प्रयोजनस्य प्रयोजनं वक्तव्यम् ॥ ४९ ॥

( चज्ञायज्ञीये नित्यमिरापदस्य गिरापदबाघकत्वाधिकरणम् ॥ १७ ॥)

[१७] आम्नातादन्यदिधकारे वचनाद्विकारः स्यात् ॥५०॥ सि०

अस्ति ज्योतिष्टोमः, ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतेति। तत्र यज्ञाः यज्ञीयं मकुत्याऽऽमनन्ति—न गिरा गिरेति ब्र्यात्, यद्भिरा गिरेति ब्र्यात्, यद्भिरा गिरेति ब्र्यादात्मानं तदुद्धातोद्भिरेत् । ऐरं कृत्वोद्भयमिति। तत्र संश्रयः। किमिरापदं गिरापदं वा कर्तव्यम्। अथवेरापदमेवोति। किं प्राप्तम् । यत्राधिकार आम्नातादन्यदुच्यते, तत्रं तद्भिकारभूतं स्यात्। ज्योतिष्टो-माधिकार आम्नाताद्भिरापदादन्यदुच्यत इरापदम् । तद्भिशेष जच्य-मानं सामान्येन माप्तं गिरापदं वाधेत ॥ ५०॥

द्वैधं वा तुरुयहेतुत्वात्सामान्याद्विकल्पः स्यात्॥ ५७ ॥ पू० वाश्वन्दः पक्षं व्यावर्तयति । न, इरापदं नियम्येत । द्वैध स्यात् । द्वा प्रकारी स्यातामित्यर्थः । को द्वौ प्रकारी । इरापदवचनं, गिरा-

विपरिवर्तते प्रकरणसंगिहितम् । संनिधानेनेकेन विशेषणेन विशिष्टां व्यक्तिमाभि-विदितुं शक्तुवन्ति । यद्यत्संनिधानिविशिष्टं तत्तद्मिद्धति । तस्मासंनिधानमेषां सा-मान्यं निमित्तम् । संगिहितं च पुंलिङ्गम् । यद्यपि स्त्रीलिङ्गमपि संगिहितं तथाऽप्य-यमसमर्थः शब्दस्तत्र वर्तितुं, पुंलिङ्गत्वात् । तत्रोचार्यमाणे पशुशब्द इति । उच्य-यमाणः पशुशब्दः ' प्रास्मे पश्चे ' इति पुंलिङ्गन पुंलिङ्गशब्दः श्ववयः संबन्धिय-तुम् । अस्मिन्पक्षे व्यक्तितो निष्कृष्य पशुत्वं तेन सह संबन्ध्येन, अस्मेशब्दो न व्य-क्त्या । एतदिष पशुशब्द उच्चार्यमाणे न मवतीत्युक्तमेव ॥ ४९ ॥ [ ५० ॥ ]

यज्ञायकीयं प्रकृत्याऽऽमनन्ति ' न गिरा गिरेति ब्रूयात् । यद्भिग गिरेति ब्रूयादाः स्मानमेव तदद्वातीद्विनेत् ऐरं कृत्वोद्धेयम् ' इति ।

पदवचनं च । त्रत्यो हि हेतुः । गिरापदमाम्नातम् । तद्वता साम्ना ज्योतिष्टोमः साधियतव्य इत्येतद्य्यवसम्यते । इरापदेन साधियव्यपि । त्येतद्वि । समानार्थे चैते द्वे पदे । एकपवि स्तृत्यर्थपपरमापे । तस्मार द्विकल्पः स्थात् । इरापदं गिरापदं वेति ॥ ५१ ॥

#### उपदेशाच साम्रः ॥ ५२ ॥

अत्राऽऽह । नैतयोस्तुलयता विद्यते । गिरापदे समाम्नानमात्रं, न कर्तव्यता विधीयते । इरापदे त कर्तव्यता विधीयते । तन । कतः । उपदेशात्साम्नः । उपदिश्यते हि साम, यज्ञायज्ञीयेन स्तुवन्वीति । गि-पदवच यज्ञायज्ञीयम् । तस्मिन्नपदिश्यमाने गिरापदमप्यपदिष्टं भवति । तस्माद्विकल्प इति ॥ ५२ ॥

नियमो वा श्रतिविशेषादितरत्साप्तदश्यवत् ॥ ५३ ॥ सि०

नियमो वा स्वादिरापदस्य । कुतः । श्रुतिविश्वेषात् । श्रुतिविश्वेषेणै-रापदमुपदिष्टम् , ऐरं कुत्वोति । सामान्येन ।गिरापदम् । तत्कयं साम्नः कर्तव्यतोच्यते। गिरापदस्य पाठमात्रं, न कर्तव्यता। न त्वन्यया साम कृतं भवतीत्यर्थीपत्त्या गिरापदस्य कर्तव्यता कल्प्यते । इरापदस्य पुनः श्रुत्येव कर्तव्यता । तेन साम्नि सिद्धे नास्त्यर्थापत्तिर्गिरापदस्य ।

अत्र पूर्वः पक्षः । ' ऐरं कृत्वोद्गेयम् ' इति, इरापदस्थानेनोत्पत्तिः केवछं किय-ते । उत्पत्त्युत्तरकाळं च प्रयोजनं पति साकाब्सस्य यज्ञायज्ञीयप्रयोगवचनेनाज्ञता विधीयते । गिरापद्स्यापि, यज्ञायक्तीयस्य प्रयोगवचनेनैवाङ्गता । तस्मादुमयोस्तुरुवप्र-माणत्वाद्विकल्पः। अथवा, यद्यपीरापद्मनेन वाक्येन विभीयते स्तीत्राङ्गत्वेन, तथाऽपि नानुत्पन्न श्रातिः शक्तोति निर्वर्तयिद्धानित्यर्थोदुत्पात्तिरपेक्षितन्या । ' यज्ञायज्ञीयेन स्तुनीत ' इत्यनेन भिरापदस्य स्तुतिसाधनत्वनपर्वं बते । पाठात्त् भिरापदस्योत्पात्तिः भिद्धा । तस्मादेकंत्रोत्पत्तिरपेक्षितव्या, अर्रत्त्र विनियोगः । तस्मादेकाङ्गाविकछत्वा-द्द्वयोरिं प्रत्ययानिप्रकर्षः । निषक्षर्षाच्च निकल्पः ॥ ५१ ॥ [ ५२ ॥ ]

यदक्तम् ' ऐरं कृत्वोद्धेयम् ' इत्यनेनोत्पत्तिः, यज्ञायज्ञीयप्रयोगवननेन स्तुति-साधनत्विभिति । तन । यथेवं श्रूयते, ' ऐरं भवति ' इति, तदोत्पत्तिः स्यात् । इह

प्रयोगवचनेनेति-' यज्ञायक्रीयेन स्तुवीत 'इत्येवं रूपेणत्यर्थः । २ उपपद्यत इति-यक्काय-. ह्यीयस्य गिरापदं विना स्तुतिसाधनत्वानुपपत्त्येति शेषः । ३ एकत्र-इरापदे । ४ अपरत्र-िरापदे ।

अथ यः सामान्येनोपदिष्ठस्तस्य को विषयः । तदुच्यते । इतरत्सास-दश्यवदिति । इतरदिति गिरापदमुपदिश्यते । तद्यथा साम्वद्श्यं, तथा स्यात् । विकृतिषु साप्तद्श्यं निविश्वते । इतरदिष विकृतीरिमिनिवेष्टु-मईतीति ॥ ५ र ॥

ष्ठ ' ऐरं कृत्वा-ऐरमिनिर्वर्त्य, उद्गेयिमिति श्रुत्येवास्य साधनता विधीयते । यज्ञा-यज्ञीयेन त्वन्यथामुपपत्त्या गिरापदस्य स्तुतिसायनत्वं विधीयते । सा प्रत्यक्षेणेराप-देनान्ययानुपपतिर्वोध्यते । यदुक्तमर्थादु-पत्तिरपेक्षितैत्येति ।

उच्यते । श्रुत्येरापदाविशेष एव विहितः । तस्यार्थादुत्पत्तिर्थदुच्यते, शब्दस्य नास्ति तत्र व्यापारः । इहं तु शब्देन कार्स्मिश्चिद्धिशेषो विवातव्यः । तत्र गिराप-दस्य श्रृंबद्दो न विद्यते । गिरापदं साम्रद्दश्यदिति तुल्यो न दृष्टान्तः । न दार्ष्टान्तिकः । कथम् । ' सष्ठद्दश्य सामियेनीर अन्यात् ' इत्यनारम्य श्रूयते । ' पञ्चद्दश्यानुन्यात् ' इति दर्शपूर्णमातयोः । तत्र कल्टें असंबन्धेन पाञ्चद्दशेन साष्ठदृश्यं बाधितम् । तत्र कार्स्वाचिद्विञ्चतिषु साष्ठदृश्यं पुनः पठचते । तेन चोद्दश्याधं निव-र्यते अत्याम्नातेन । गिरापदं पुननं कस्याचिद्विञ्चती, येनेरागदं बावेत । अति चेरापदं बल्लेषिकार विञ्चती चोदकेन प्राप्यते । गिरापदं पुनन्तिपदेशेन, नातिदेशेन प्राप्नोति । तस्माद्विञ्चतिविवरापदमेवोति, सुत्रं माष्ट्यं चानुपपत्रमेव ।

उच्यते । यथा प्रकृती साम्व स्था पञ्च स्थान नाध्यते, एवं गिरापद्मिरापदेनीति तहाषित् । यास विकृतिषु प्रमाणं मनति तासु मिविष्यति । प्रमाणामनेन काचि दिपि मा मनतु । अथवा, विनाऽपि स्तृतिसाननत्वेन प्रमाणान्तरेण मनति कामुनि दिकृतिषु गिरापदम् । तथा ह्यसी श्र्यते, ' यसायक्षीयं पुच्छे गायति ' इति । तत्र यथाम्नातमेव गिरापद्युकं प्रयोक्तव्यम् । यत्र ह्यसिष्टीमस्तोत्रसाधनत्तेन यज्ञायक्षीयं प्रयुज्यते, तत्रैव वल्रृष्ठीपकारेणेरापदेन गिरापदं नाध्यते । तत्रैव तस्य प्रकृतावुपदेशान् नाम्यत्र प्राष्टिति ॥ ५३ ॥

१ इतरादिति—इति कि बन्नासि। । २ अपेक्षितव्योति—इरापद इति शेपः । ३ इहतु—गिरापद इत्यर्थः । ४ शब्द इति—कार्यविशेषे विनियोग के क्लुमः शब्दो न विद्यते। न वा कलपिनुं शक्यते । प्रत्यक्षश्रुतरापदेनैय स्तोत्रस्य निराकार्झः वादित्यर्थः । ५ क्लुप्तसंब-धंनेति—प्रकरणादिति शेपः । ६ कासुनिदिति—पद्मुचा गुर्मास्यिन त्रविन्दादि ज्वित्यर्थः । ७ बाध्येत—ना० । ८ तद्वावितिमिति— प्रताबता दश्चन्त इति शेषः ।

( गिरापदस्थानापन्नेरापदे गानकर्नव्यताधिकरणम् ॥ १८ ॥ )

# ि १८ वे अप्रगाणाच्छब्दान्यत्वे तथाभूतोपदेशः

#### स्यात् ॥ ५४ ॥ पू०

ज्योतिष्टोमे यज्ञायश्चीयं प्रकृत्याऽऽमनन्ति, न गिरा गिरेति श्र्यात्, यदगिरा गिरेति ब्रयादात्मानमेव तदुद्गातोद्गिरेत, ऐरं कृत्वोद्गेय-मिति । ज्योतिष्टोमे गिरापदस्य स्थान इरापदं कर्तव्यामिति समाधिग-तम् । इदानीमिद् संदिर्भेष् । किं प्रशीतमिरापदं कर्तव्यमुनापशीतमिति । कि प्राप्तम् । गिरापदादन्यस्पिञ्ज्ञाब्दे श्रुयमाणे ब्रमः, अपगीतिमरा-पदं कर्तव्यामिति । कुनः । अनगाणात् । न हि तत्मगीत प्पादिश्यते । सर्वे हि यद्यथाभूतमुपदिश्यते, तत्त्रथाभूतमुपयोक्तव्यम् ।

ननु नैव तदपगीतमुचार्यते । तद्धितशब्देनायं निर्देशः क्रियते । तेन स्वरविशेषः कश्चित्रिर्दिष्टो भवति । अत्रोच्यते । यद्यपि चास्ति स्वर-विश्वेष: । अन्ये तु गीतिविकारा आईभावादयो न निर्दिश्यन्ते । अवि-कुतात्ताद्धित उत्पादितः । तस्माद्विकृतं श्रयोक्तव्यम् । अयोच्यते । तर्द्धेतिनिर्देशोऽविवक्षित इति । उच्यते । आविवक्षाैया कारणं वक्तव्यम् । विवक्षायां तु निर्देश एव कारणम् । तस्मादमगीतं मयोक्तव्य-मिति॥ ५४॥

गिरापदगीतिरिरापदे न स्वात् । कृतः । गीत्या वर्णः संस्क्रियन्ते । गिरापद-वर्णाना च या संस्कारिका गीतिः, सा तानेव वर्णान्संस्करोति। तैरेव वर्णैः प्रयुज्यते । इरापदवर्णेर्ने प्रयज्यते । गिरापदवर्णस्वस्तप्रयक्तत्वाद्गीतेः । तस्माद्ययाभूतिभरापदं तथाभुतमेव प्रयोक्तव्यम् । नतु च ' ऐरम् ' इति विकारे तद्भित उत्पन्नः । वर्णाना च स्वर एव विकार: । तस्मात्तद्धितशब्देनैव गीतिरुपदिस्यते । नात्र विकारे तद्धित उत्पन्नः । कि तर्हि । स्वार्थ एव । यावदेवोक्तम् 'इरा कृत्वोद्गेयम् ' तावत् ' ऐरम् ' इति । यदि च प्रगीतात्ताद्धित उत्पद्यते, तथा सति वृद्धं ताल्रव्यं प्रथमस्वरं वेति कृत्वा, इकारस्य, आयीभावः स्यात् । तत्र 'वृद्धाच्छः ' इति छो भवति । तथा च · आयिरीयम् ' इति स्यात् । न चैवं श्रुवते । तस्मात्स्वार्थे तद्धितः ॥ ५४ ॥

९ संदिखम्-पा॰। ९ तद्भृतिनदेशो न विवक्षित. ना॰ । ३ अविवझाया न किवित-पा. । ४ स्यादिति—' तालब्यनायी यद्श्वम् ' इति छन्दोगपूत्रेण गीतिदशाया यरित्रमातारमः कत्तया दूर्व तालम्यं तत्, आयीभवतीद्वार्थकेणेखर्थ. । ५ पा० सूर्व (४-२-१२०)।

# बत्स्थाने वा तद्गीतिः स्वात्पदाश्यलबधान-त्वात्॥ ५५ ॥ ति •

षाश्वन्दः पक्षं व्यावर्तयाते । यस्य पदस्य स्थान इरापदं प्रयुज्यते, तस्य पदस्य या गीतिः सा, इरापदे स्यात् । कृतः । पदान्यत्वप्रधान-त्वात् । पदान्यत्वप्रधानं द्वीदं वाचयम् । गिरापदस्य स्थान इरापदं भवतीति । नामगीतं प्रयोक्तव्यमिति । अन्या दि वचनव्यक्तिरिरा-पदस्य विश्वेषमाने । अन्या, इरापदे । एवं दि अय्यते, इरापदस्य विश्वेषमाने । अन्या, इरापदे । एवं दि अय्यते, इरापदस्य विश्वेषते । तत्रानेन प्रकारेणरापदं विश्वेयते, नान्यं भगाणादिरापदस्य विश्वारे ज्यात् । न गिरापदस्यत्येतवादिते नोच्यते । नामगीतस्येरापदस्य विश्वारस्तिद्वत्वत्वव्यते । वः प्रकृत्यये इरापद-स्वेति, स विश्वेषते । तेन पदान्यस्वपर्भेतद्वन्नं, भ गीत्यनन्वपपर्द् ।

निर्देशके कर्तव्या । कृतः । रक्षेत्रापूर्वप्रकृतः । हि भीतिः, न मर्जस्वस्तप्रधुक्ता । स्माद्विरापदाभावेऽपि भीतिरकतिष्ठते । सा च स्ताकाद्शा । इरापद्मपि विधिवमानं भीति पति साकाद्शम् । तस्मात्त्योः संवन्धः । नमु विकारतद्धितोऽप, म स्वाधीवः । आनर्थक्यप्रसङ्खात् । तस्माच्छक्देनैव भीतिर्विभीवत इति ।

सत्तम् । अत्र चतस्तो वसन्वयक्तयः प्रतिमान्ति । यहा, इरापदगीतिविकारे त-दितोऽयमन्वेरापदं विधियते । अयवेरापदमन्द्य गीतिः । अयवोभयम् । अथवा, शुद्धिमिरापदम् । तत्रेरापदस्य न छोकवेदयोगीतिः शिलद्धा । अप्रासिद्धत्वाच्च न दा-वसाऽनुविदितुम् । १रा, एवमप्रतिद्धत्वादेव न शक्याऽनुविदितुम् । अपि च बद्धिरा-पद्भम् य भीतिविधीयते, गिरापदस्य नित्रुत्तिर्ने प्राप्तोति । न गीत्या वर्णानिवर्त्यन्ते । अतुरुद्धकीयत्यात् । तत्र गिरापद्भविधानुवादो म प्राप्तोति । तत्र गिरापद्स्य भेदैन प्रतिवैधो वक्तव्यः । तास्मिनमुच्यमाने वानयमेदः ।

श्रापि च गिरापदे निषिद्धेऽनियमेन तत्स्थाने वर्णाः पाप्नुवन्ति, नावद्दयमिरा-पद्म् । र्जयोभय प्रगीतिभिरापदं च, तथा वाक्यभेदः । तस्मादिरैव प्रांतिपादिकं

१ इरावक्रिकोषे-वाक १ र शिलानन्वयकरम्-पा० । ३ गिरापदे वर्तक्षेति-गिरापदे या गिला केसपदे कर्तक्षेत्रकार्थः । अथना- गिरापद गितिरिरापदे कर्तक्षेत्रा हिता वा वार्तिकपाठ आवव्यकः । ४ साक्षाइक्षेति-नेथं प्रकृति दोषः । ५ अन्येति-विद्याभिद्या भितिमिति केषः । ६ अवयोभविद्या भित्मिति केषः । ६ अवयोभविद्या नेपानिक्षिति केषः । ६ त्रितीयवद्यं कर्तक्षिति केषः । ६ द्वितीयवद्यं वृष्यति-वृष्टिवापिता । ६ त्रुतीयं वृष्यति-अथेत्यादिना । ९ प्रातिपदिकानिति-प्रकृतिकारिका पर्वे क्षित्र वेषः ।

मीविद्धिं विकारः साम्याकार्विक्यते ॥ ५५ ॥ गानसंयोगाच ॥ ५६ ॥

गानसंयोगो भवति, उद्गेयमा इरा चा दाक्षासा, इतीरागानं दर्श-यति ॥ ५६ ॥

वचनमिति चेत् ॥ ५७ ॥

इति चैत्पदयसि, गानदर्श्वनमेतन्त्रवतीति । नैवम् । वचनं भविष्यति, उद्गेयमा इरा चा दाक्षासा, इति ॥ ५७ ॥

#### न तत्त्रधानत्वात् ॥ ५८ ॥

नैसदेवम् । तस्प्रधानं हीदं चाक्यम् । किंपधानम् । इरायदश्रमानम् । सिर्देशाह । न गीतिमधानम् । अनिर्देशादित्युक्तम् । तथा, इरापदस्या-र्थपादो भवति, न गीते: । इरामहं यजमाने ददानि, इति पदस्य मा-श्वमर्थवादो न गीते: । तस्मास्मगीतं प्रयोक्तव्यमिति । कि भवति म-योजनं चिन्ताचाः, नाम कश्चिद्विशेषः । अन्यस्मिश्चेतत्सरशे मयौजन-मस्ति, न प्रमेति म्यात्, प्रमीति म्यात् । सदि पूर्वः पक्षः, प्रमप्दं ना

विधीयते । तच विधीयमानं गिरापदस्य या गीतिस्तां कार्यापस्या छमते ।

यदि पूर्वपक्षः-- प्रमपदं प्रमीपदं वा प्रयोक्तव्यम् । यदि सिद्धान्तः--प्रपीपदमेव प्रयोक्तव्यम् । नैतद्वनन्तराधिकरणस्य प्रयोजनम् । पदप्रयोगविकस्यमाह, न प्रगाणे । तस्मात्पूर्वाधिकरणस्य प्रयोजनिमदं ' आम्नातादन्यत् ' इल्स्स्य, प्रप्रपदं प्रप्रीपदं वा पूर्वपक्षे, सिद्धान्ते प्रप्रीपद्मेवेति । प्रमौदाङ्किष्वतम् । ' अप्रगाणीत् ' इत्यस्य प्रयोजनम् , अप्रगीतिमरापदं पूर्वपक्षे । शिद्धान्ते तु प्रगीतं प्रयोक्तव्यम् ।

वस्पुनरिदं नात्र कश्चिद्विशेषः । अन्यस्मिन्नेतत्सहश्चे प्रयोजनमस्तीति । इदं. ' वचनिभिति चेत् ' इत्यस्य सूत्रद्वयस्य प्रयोजनम् । इरापदे वचनात्प्रमाणं, यदि वा स्थानापत्त्या, सर्वेथेरापदं प्रगीति प्रश्लोक्तव्यम् । प्रपीपदे तु न वाचनिकं प्रगुरणपरित । ार्कि तार्हि । न्यायात् । तत्र यदि बचनेन गाँनं प्राप्यते, प्रशीपदादीनां त बचनामावा-दमगीतता स्यात ।

> तस्मात्मश्रीपदादीना नैव स्यादमगीतता । षदान्यस्यमभानत्वाह्याक्यस्य स्यात्प्रगीतता ॥५६॥[५६॥१५७॥

१ पूर्वाधिकरणस्येति-'आम्नातादन्यदधिकारे वचनाद्विकारः स्यात् ' ( अ॰ ९ पा॰ १ अ॰ १० ए॰ ५०) इत्यस्यति शेषः । २ प्रमादाक्षिखितमिति-लेखकैः प्रमादादस्मिन्नाधिकरणे छि बिद्ध-क्रिस्कर्यः । ३ क्रि सर्धस्याभिकरणस्य अस्रोजनीमति चेवाह-अप्रमाणादिस्यादिना । ४ गानं प्राप्यत इति-इरापदे गानं प्राप्यते । तत इति शेषः ।

बक्तव्यं, प्रपीपदं वा । यदि सिद्धान्तः, प्रपीपदमेव वक्तव्यामिति । ५८॥ इति श्रीश्ववरस्वाविनः कृतौ मीमांसाभाष्ये नवमस्याध्यायस्य

मथनः पादः ॥

अथ नवमाध्यायस्य द्विनीयः पादः ॥

( सामादिशब्दानां गीतिवाचित्वाधिकरणम् ॥ १ ॥ )

[ १ ] सामानि मन्त्रमेके स्मृत्युपदेशाभ्याम् ॥ १ ॥ पू०

सन्ति सामानि, रंथतरं-वृहत्-वैरूपं-वैराजं-ग्राह्मरं-रैवतामिति, अभित्वा भूर नोतुम इत्येवमादिषु । तत्रेषोऽर्थः संदिह्यते । कि प्रगीः ता एते मन्त्राः सामानि, उत गीतयः सामानीति । ननु सिद्धं, गीतिषु सामारुवेति । उच्यते । तत्र द्वितीयेऽध्याये मन्त्रगते भावशब्दे चोदकत्वं मति विवार्यमाणे, पन्त्राभावाशृङ्कायां पन्त्रसद्भावीपपादनाय, तची-दैं के बुपन्त्रारूपा, इति कृते लक्षणे, अहे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय । यः मृषयस्त्रियिदा विदुः। ऋवःमामानि यज्ञू धि, इति, ऋगादीनां विभा-गाय प्रसक्तानुपसक्तं लक्षणं, गीतिषु सामारूया, इत्युक्तम् । तत्र यदि प्रगीतो पन्त्रः साप, यदि वा गीतिपात्रम् । उभयथाऽपि, ऋग्यः जुभ्यीमन्यत्सापेति सिद्धे विभागे न विवेकाय प्रयत्नः, प्रयोजनाभा-बात्। इह त् पर्गाते मन्त्रेऽन्यत्कर्ष, गीतिपात्रेऽन्यदिति विशेकाय मयत्यते ।

आइ। नन्वेतदपि सिद्धं, गानकर्षणो वाचकः सामग्रब्द इति । उ-च्यते । तदेव पुनर्भिधीयने स्वरणाय, उत्तरमधिकरणं चिन्तियतुम् । गीतिः सामेति स्थित इदं चिन्त्यते, गीतिषु ऋचः प्रधानभूता उत गुणभूता इति । आह । नैव स्मर्गाय पूर्वपक्षोद्धरणम् । न हि मन्त्राः सामानीत्येषोऽर्थः स्मर्तव्यः । अत्रोच्यते । पूर्वपक्षेऽपि सिद्धान्तस्मरणार्थ-मेवोपादीयते । यत्पनीतं मन्त्रवाक्यं तत्सामेत्येवं पूर्वपक्षं क्रुत्वा मीति-

इति श्रीम्हकूमारिलविरचिताया मीमांसामाप्यव्याख्याया टुप्टीकायां नवपाध्यायस्य प्रथमः पादः॥

<sup>119611</sup> 

१ (अ॰ र पा॰ १ अ॰ ११ सू॰ ३६ )। २ (अः २ पा॰ १ अ॰ ७ सू॰ ३२ )। तै॰ मा॰ ( '-२-१ )।

मात्रं सामेति स्थापितम् । तस्मिन् स्थितेऽयग्रुत्तरो विचारः कर्तव्यः, गीतिषु किमृचः प्रधानभृता उत गुणभूता इति ।

कि पासम् । एके मन्यन्ते, प्रगीतं मन्त्रवाक्यं सामेति । कुतः । समृत्युपदेशाभ्याम् । एवं हि स्मर्नित, प्रगीतं मन्त्रवाक्यं सामेति तत्रभवनत्रछान्दसाः । एवं चोपदिशन्ति शिष्येभ्यः । आह । ननु यदेव स्मरिन्ते, तदेवोपदिशन्ति । नैवं सत्युपदेशो हेत्वन्तर्गिति । उच्यते ।
बादम् । अन्यथा तर्श्वपदेशं वर्णयामः । अयम्रुपदेशः । अहे सुध्निय
मन्त्रं मे गोपाय । यमृष्यस्त्रयिविदा विदुः । ऋचः सामानि यज्रूष्षि,
इति मन्त्रपकारः कश्चित्सामानीनि मन्त्रोपदेशो भवित । तस्मादुपदेशानमन्त्राः सामानीन्यवगच्छामः ॥ १ ॥

#### तदुक्तदोषम् ॥ २ ॥ सि ०

तस्यैतस्य पक्षम्योक्तो दोषः सप्तैषे। ऋचः प्रदेशो नोपपयते, कवर्ताषु रथंतरं गायतीति । देशछक्षणा धर्मछक्षमा वा प्राप्नोतीति । तस्माद्गीः तयः सामानि, न प्रगीतानि मन्त्रवाक्यानीति ॥ २ ॥

( अथवा — ऊहम्भ्य पौरुषेयत्वाधिकरणम् ॥ १ ॥ )

एवं वा---

[ १ ] सामानि मन्त्रमंके स्मृत्युपदेशाभ्याम् ॥ १ ॥ पू०

इदं संदिह्यते, योऽयमूहो नाम कथा नश्चित्र आभुत इति । किमयमप्यापों नित्य उत पुरुषेपणीत इति । किं प्राप्त् । एतान्यूइसामानि
मन्त्रभूतानि – आपीणि नित्यानीत्येके मन्यन्ते। कुनः । स्मृत्युपदेशाभ्याम् । एवं हि स्मर्गन्ते । मैन्त्रभूतान्येतान्यापाणि नित्यानीति । उपदिश्वान्ते चैत्रंविभमेत शिष्येभ्यः । अह । ननु यदेव स्मर्गन्ते, तदेवोपदिशन्ति । बाहम् । अयमन्य उपदेशो वर्ण्यते, ऊद्दश्चिकीर्षित इति
बाद्मणमुपदिशन्ति । चिकीर्षित इति च, इष्ट उच्यते । इच्छायां हि
सन् विधीयते । यदि चायमपुरुषचुद्धिपूर्वको चेदतुल्यस्तत इष्टः । अथ
पुरुषमणीतस्ततो न ममाणम् । यञ्जे चाचिकीर्षिते न मयोक्तन्यः । चिकीर्षित इति च शब्दो भवति । तम्मान्नित्य ऊद इति ॥ १ ॥

<sup>[ || || || || || ||</sup> 

१ सप्तम इति—( अ० ७ पा० २ अ० १ सू० १३) इत्यत्रेति शेषः । २ चिन्तियत्वाः अ गोतः—पा• । ३ मन्त्रभृतान्यार्षाणि—पा• ।

# तहुक्तदोषम् ॥ २ ॥ सि ०

तदेतहक्तदोषं भवद्रवनम् । भवतेव हेतं वर्णयताऽस्योक्तो होषः, फहिश्वकीवित इति । फहिश्वकीवित इत्यनित्ये, एतऋवति । यदुक्तम् , इष्टे चिकीर्षितशब्दी भवति । इच्छायां हि सन् विश्रीयत हति । उच्य-ते । सत्यम् । इष्टं कर्ते यद्धि किनते, तत्कर्तेषिष्टं भवतीति । तस्पादः नित्य जहः । यदुक्तं, स्मृतेनित्यतेति : नेषा स्मृतिः धमाणम् । दृष्ट्-मुळा होषा । भवति हि वचनं, कवतीषु रथंतरं गायवीति । तस्मादति-देशवचनान्न्यायेनैवं गातव्यमिति वाचनिकं प्रथमं विद्वानम् । तत एषा रशृतिः । तस्माद्यमाणम्, कृत्रिम छह इति । कि भवति प्रयोजः नम् । न्यायविरुद्धमपि प्रमाणं, यथा पूर्वः पक्षः । यथा तृहि सिद्धान्तुः, न्यायविरुद्धमनमाणम् ॥ २ ॥

( साम्नामृवसंग्कारकर्मत्वेन प्राधान्याधिकरणम् ॥ २ ॥ )

[२] कर्मवा विधिलक्षणम् ॥ ३ ॥ पू० त्तान्येबोदाहरणानि । तेष्वयमर्थः समिधगतः, गीतिः सामग्रहतेनो-ब्यत इति । तत इदमिदानीं संदिशते, किं सौ गीतिः, ऋवः पति मधानभूता, उत गुणभूतेति । ननु सिद्धं संस्कारकर्पणः सामश्रदो

अत्रीच्यते। रथंतरगीवी कवतीषु कियमाणायां पुरुषस्य गीतिकियां प्रति यः प्रथमः प्रयत्नः स कृतकः । समाम्रायेन ' अभिवत्या रथंतरगीतिर्देशः । अतिरेशासाम-दर्भाच ' साइन्यत्र नियता । यथा प्रयानाना नित्यानामपि यदनुष्ठानं तत्कृतकम् स्वमिहाँ मि ॥ २ ॥

ननु सक्षमे निर्णीतं संस्कारकर्म सामेति । उच्यते । यदि प्रधानकॅर्न, सर्बसाइप्य-

<sup>&#</sup>x27;तार्दुक्तदोषम् ' इति द्योतदयुक्तम् । कथम् । 'कवतीषु रथंतरं गायति ' इति कदरपरतावल कुतका: । र्यंतर्मपि नैव कुतकम् । यदप्यतिहेश्चवाक्यं / कवतीष्र रथंतरं गायति ' इति, तद्पि नैव कृतकम् । तस्मादृहे न किंबित्कृतकम् ।

१ सामगीतिः-पा• १२ अहमन्यस्य पौरुषेयत्यसाधकं यद्भाष्यकारीयं वर्णकान्तरं तत्र सि-द्धान्तं तावद्याक्षापति-ततुक्तेत्यादिना । ३ ऊद्द इति- ऊद्दनामके प्रनथे सामगाना प्रसिद्धे, इति शेषः । ४ एवमिहामीति-अयमायायः । स्थंतरगोतियेथा ' अभि । बा शुर नोतुमः ' इत्यस्थामा-म्ताता, न त्वेत्रं कवलीषु ऋक्षु । किंतु ' कवतीषु रथंतरं गायति ' इत्यिनिदेशशास्त्रात्त रथंतरगीतिः कवतीषु पुरुषेण स्वयमनुष्रीयते । अत ऊहमन्थे, ऋचा साम्ना च स्वरूपेणापीरुषेयत्वेऽि व बद्यादि-व्यतिरिष्टन्यायासिद्धतामरचनाप्रकारस्य पौरुरेयावाट्हप्रन्थः पौरुषेय इति । ५ प्रभानकर्मेति-अथवा गुणकर्म, इत्यस्याप्युपलक्षणम्

वाचक इति, अपि तु कर्मश्रद्धः स्याद्धाबोऽर्थः प्रसिद्धग्रहणस्वादिति । उच्यते । सत्यम्, आक्षेपेण मवर्तते । स एव निर्णयो मविष्यति । कि मासम् । तेनेवाभिकरणेन संस्कारकर्मिते ।

तथा प्राप्ते, त्रुमः । प्रधानकर्भ वा सामश्रन्देनोष्यत इति। किं कारणम् । प्रधानविधिलक्षणं ह्यास्ति द्वितीया विभक्तिः—रथंतरं मायति,
वृहद्वायतीति । तस्मात्प्रधानकर्मेति । अपि च, अकर्भकाले गानं भवति ।
तद्यदि द्रव्यसंस्कारार्थे, संस्कृतं द्रव्यमदृष्टेन संस्कारेण, न कर्मकाले
पुनः संस्कृतं श्रव्यम् । न हि स्निग्धस्य स्नेदं शवयं कर्तु, पिष्टस्य वा
पेषणम् । स प्रधोऽभीनामिवाभ्युपगन्तव्यः, अकर्भकाले कियमाणः संस्कारो भवतीति । अस्मत्यसे पुनः प्रधानकर्भ फलाय भविष्यति ।
तत्राविपतिषिद्धमकर्मकाले गानम् । अपि च, श्रावण्या पौर्णमास्यां
वतान्युपाकृत्य, अर्थपञ्चमान् मासान् स्वाध्यामधीयीतीते । तदेशां
फलाय भविष्यति । इत्या पृष्ठ्याणामुपदिश्यमानं कर्भणां कर्र्यते ।
तस्मादिष प्रधानकर्भति ॥ ३ ॥

तहरद्वयं वचनात्वाकवज्ञवत् ॥ ४ ॥

आइ। प्रधानकर्मेत्युच्यते। न चैतत्प्रधानकर्म। न हीदं फल्डद्म्। फल्ककल्पनायां चाश्चतं फल्प्येत। तेन यागं प्रति गुणभूतम्। यदि न गुणभूतं, किमस्य द्रव्यम्, यस्त्रति प्रधानभ्तमेतत्। तदुव्यते। ऋग्द्रः व्यम्। ऋगस्य द्रव्यस्थानीया। यथाऽन्यस्य कर्मणो द्रव्यं साधक्तम्, एवमस्य ऋक् साधिका। तस्मादचं प्रति प्रधानभूतमेतत् । भूतं हि भव्यायोपदिव्यते। कथं पुनरेतदृग्द्रव्यम्। वचनान्। वचनानिदं भवति, ऋधि साम गायतीति। यथा, पाकयञ्जेषु तत्तद्वाचीनकं द्रव्यं भवति, लाजाः, धानाः, तण्डलाः, आज्यनिति। एविनहापि ऋग्द्रव्यं, वचनादिति।। उ।।

तत्राविप्रतिषिद्धी द्रव्यान्तरे व्यतिरेकः प्रदेशश्च ॥ ५ ॥ आहा या ऋगस्य वचनेनोच्यते, तर्दंदव्यमेवद्भवति । क्ये द्रव्य-

तिदेशस्य सिद्धिः । इह गुगप्रधानताऽवस्यं विवासभीया । खदि प्रधावं ततो मन्दिः नुरोधेन वर्णाः । अय गुणभूताः, ततो विपरीतम् ॥ ६ ॥ [ ४ ॥

१ (अ॰ ७ पा० २ अ० १ स्० १२) । २ कर्मकाले — पा० । रे तस्माब्द्वयमेतद्भव-तौति-पा०। ५ (अ० १० पा० ६ अ० १ स्० २)

व्यितिरेके सात द्रव्यान्तरपदेशे च तिददं सामेति । अत्रोच्यते । अवि-प्रतिषिद्धमेतत् । गीतिमात्रं हि सामेति । द्रव्यमस्य निर्वर्तकं वाचिनिक्ष् । तत्सामान्यविद्धितं विश्वेषविद्धितेन द्रव्यान्तरेण बाध्यते । यदत्र द्रव्यव्य-तिरिक्तं गीतिमात्रं, तदेव बृहद्दा रथंतरं वेति न दोषो भवति । तस्मा-त्रधानकर्म सामेति ॥ ५ ॥

#### शब्दार्थत्वातु नैवं स्यात् ॥ ६ ॥ सि०

तुश्रद्धः पक्षं व्यावर्तयति । नैतैदेवं भवितुमहिति, प्रधानकर्षे सामेति ।
गुणकर्षे स्यात् । कुतः । श्रव्दार्थत्वात् । श्रव्दस्योपकारकं साम पत्यक्षम्रुपस्रभ्यते । साम्त्रि क्रियमाण ऋगक्षराण्युचार्यन्ते । तस्मिन् सति
नाष्ट्षं कल्पनीयम् ॥ ६ ॥

#### परार्थत्वाच शब्दानाम् ॥ ७ ॥

परार्थाश्च शब्दाः स्तुत्यर्थाः । स्तुतिहिं चोदिता, आज्यैः स्तुवते, पृष्ठेः स्तुवत इति । सा ऋगक्षरैरुचार्यमाणेः प्रत्यक्षाऽवगम्यते । ततः स्तुत्यर्थाया ऋचः सत्याः सामार्थता परिकल्पेत । कल्पनायां च प्रमाणं नास्ति । तस्मादाप साम गुणभूतमृच इति ॥ ७ ॥

असंबन्धश्र कर्भणा शब्दयोः पृथगर्थत्वात् ॥ ८॥

इतश्र गुणभूतं साम । कुतः । असंबन्धश्र साझः स्तोत्रेण स्थात् । तत्र वृहत् पृष्ठं भवति, स्थंतरं पृष्ठं भवतिति व वनं वाध्येत । रयंतरगुणकं पृष्ठं भवति, स्थंतरं पृष्ठं भवतीति व वनं वाध्येत । रयंतरगुणकं पृष्ठं भवति, बृहद्गुणकं पृष्ठं भवतीत्येतदेवसुपिद्यते । तदृगर्ये साम्न्यवक-स्पते । मत्यक्षं हि तदा पृष्ठस्योपकारं साम करोति । यदस्य वाचकं मकाश्रयति शब्दं, तद्रयंतरपृष्ठश्रद्योः सामानाधिकरण्यादेकार्थत्वे स्वसंवन्यः स्यात् । तस्माहवः साम गुण-भूतमिति ॥ ८ ॥

संस्कारश्चाप्रकरणेऽग्निवत्स्यात्प्रयुक्तत्वात् ॥ ९ ॥ अय यदुक्तं, अकेर्मकाळे गानमृचः संस्कारकपग्न्याधानमिव करण्येत । प्रयुक्तत्वादिति । तत्पारिहर्तव्यम् ॥ ९ ॥

#### 119 118 11 ७ 11 ८ 11 ९ 11

१ नैवं भवितुमईति—पा०। २ गुणभूतमिति—पा०। ३ तस्य प्रधानभावेन—पा०।
४ सस्मादप्यचः—पा०। ५ कर्मशले—गा०।

अकार्यत्वाच शब्दानामप्रयोगः प्रतीयेत ॥ १०॥

यदि श्रैकर्मकाले गानं कृतं कर्मकालं यावितिष्ठेत्, न विनश्येत् । ततः पुनरप्रयोगः प्रतीयेत । यदि वा पुनर्न शक्येत कर्मकाले गानं कर्तु, तथाऽप्यप्रयोगः स्यात् । शक्यन्ते तु प्रगीताः शब्दाः पुनः प्रयोक्तुम् । तस्मादकर्मकाले प्रयुक्ता असायका इति कर्मकाले प्रयुक्ते । तस्मान्न दोषो भविष्यतीति ॥ १०॥

#### आश्रितत्वाच ॥ ११ ॥

अपि च, कर्मकालाश्रितं गानं दर्शयति । औदुम्बरीं स्पृष्ट्वाऽनपा-श्रित उद्गातोद्गायेदिति । सदस्यौदुम्बरी पव्यमा स्थूणा भवति । तां स्पृष्ट्वेति ब्रुवन् सदिस गानं दर्शयति । तर्भानाकर्मकाले गान-मग्न्याधानवत्करुपयिवन्यमिति ॥ ११ ॥

प्रयुज्यत इति चेत्।। १२॥

अथ यदुक्तम्, अर्थपश्चमान्मासानध्ययनं प्रयुज्यते, तत्फल्लाय भवि-ध्यतीति । तन्परिहतेच्यम् ॥ १२ ॥

### यहणार्थं प्रयुज्येत ॥ १३ ॥

न हि फलाय भवितुमहीति । तथा ह्या क्षेत्र कल्प्येत । दश्यतेऽत्र प्रयोः जनम् । यत्तावदुवाध्याय शिष्यसंनिधावधीते, तद्ग्रहणार्थम् । यन्दिछ्ण्य- स्तद्धारणार्थम् । ग्रहणधारणे प्रयोगार्थे भूमिरियकवत् , शुष्कोष्टिवद्वा । तद्या, भूमिरियको भूमी रथमालिख्य शिक्षा करोति, संग्रामे प्राश्च- भावो भवितीते । यथा च छात्रः शुष्केष्टीः प्रयुक्ते, प्रयोगे पाशुक्रपी भविताऽस्मीति । एवमेतद्द्रष्टव्यम् । तस्माद्देष्टे सति नाद्यार्थयय- नम् । तस्माद्संस्कारकर्म सामेति ॥ १३ ॥

( तृचे गेयस्य साम्तः प्रत्यृवं परिसमापनाविकरणम् ॥ ३ ॥ )

[३] तृचे स्याच्छ्रतिनिर्देशात्॥ १४॥ पू०

क्योतिष्टोमे समाम्नायते, तस्मादेकं साम तृचे क्रियते स्तोत्रीय-

१०॥ ११ ॥ १२ ॥ १६ ॥ ] ननु 'तृचे वो लिक्कदर्शनात् ' इति दशमे तिसृषु ऋषु साम गेयमित्येतत्स्था-

९ कर्मकाले---पा॰। २ तस्मानाकर्मकालमग्न्याधान---पा॰। ३ शुक्तेष्टिवच । ४ अध्याः धनम्---पा०। ५ ( अ॰ ५० पा॰ ६ अ० १ सू० २ )।

मिति । अत्रायमंर्यः सांश्वयिकः । किं तिसृषु ऋषु व्यासच्य गानं कर्तव्यश्चत प्रत्युचं समाप्तं गानं कर्तव्यमिति । किं प्राप्तम् । व्यास-क्षेति। कुतः। श्रुतिनिर्देशात्। एवं श्रूयते, एकं साम तूचे क्रियत इति। साम्नि क्रियमाणे, त्रिंहेची गुणभूता त्रिसंख्या ऋगृगता श्रयते।तत्र यद्येकस्यामृच्युवक्रम्य तस्यामेवैतत्वरिसमापयेषुः, न त्रिसंख्यया सा-धनमस्य क्रियमाणस्य परिच्छिन्युः । एकसंख्यापरिच्छिन्नं क्रियमाणं स्यात् । तत्र श्रुतिर्बोध्येत । तद्यथा, अयं घटास्त्रेषु नागदन्तकेषु स्था-प्यतामित्युक्ते व्यासच्य स्थाप्यते, न पर्यायेण एवमिहापि द्रष्टव्यम् ।

नतु पर्यायेऽप्येवंजातीयकः शब्दो भवति । यथा, त्रिषु गृहेषु देवदची भुड्क इत्युक्ते न यौगपद्यमवगम्यते । पर्यायेणापि भुज्जाने भवत्येष बादः । एविभिहापि पर्यायेण प्रामोतीति । अत्रोच्यते । न तत्र त्रिसंख्या भ्रुजि मन्यपदिश्यते, येनैतदेवं भवति । तत्र गृहैशब्देन संबध्यते । त्रिषु गृँहेषु न द्वयोरेकस्मिन्वेति । यदा भूजिनिर्द्वोत्तं मत्यु-पदिश्यते, तदा यौगपयेनैव भोजियतव्यः । इह तु त्रिसंख्या क्रियत

पितम् । आधस्त्ये चाधिकरणे संस्कारकर्भ सामेति स्थिम् । प्रतिसंस्कारं च संस्का-रावृत्तिरित्यतो व्यासच्य गानपक्षो नैवोत्तिष्ठति ।

उच्यते । दशमे ह्यवं चिन्ता, तृचे साम गेयं, न द्वयोरेकस्या वेति । इह, तृच-गाने स्थिते कि प्रत्युचमुत व्यासज्येति । यदुक्तं प्रत्युचं गानं भिद्धैमिति । श्रुत्या न्यायबाधं मन्यमानः पूर्वपक्षमारमते । ' एकं साम तुचे कियते ' इत्ययं धादः सार्भान्यवचनो विशेषधातुना ( न ) निराकाङ्की क्रियते । तस्माद्यं निराकाङ्की-कर्तव्यः । साम चात्र द्वितीयासंयोगादीप्सितम् । तस्मात्तेन निराकादकी कियते सामान्यम् । घाद्यविशेषस्थानीयं सामजातम् । तस्य घातुविशेषस्थानीयस्य निर्वर्तकः स्वेन त्चो विधीयते । एवं करोतिरमृतप्रादुर्भीववचनोऽनुगृहीतो भविष्यति । इतरथा यस्ताम ऋच संस्कृयीतत्त्व इत्यम्यासब्क्षणा प्राप्तोति करोतेः ।

९ निर्धृतौ–पा०। २ कुलेपु-पा०। ३ कुलशब्देन-पा०। ४ कुलेषु-पा०। ५ मुर्जि प्रति-पा । ६ सिद्धमिति--प्रतिप्रधानं गुणातृतिरिति न्यायादिति शेषः । ७ सामान्यवचन इति-धात्व-र्थेषामान्यात्मकभावनाववनः कर्मशाकाङ्क्षी धारवर्थविशेषवाचिना धातुना निराकाङ्क्षी भवति, मान्ययेत्यर्थः । ८ द्वितीयासंयोगादिति-कर्मोत्पन्नलकारेण कियत इत्यनेन सामानाधिकरण्यादि-खर्थः ।

इत्यनेन संबध्यते। एवं सित क्रियायो त्रिसंख्या विहिता भवति। तत्र स्वपदगतस्य किंचिद्धियायकेन विहितं भवति। इतस्या, ऋचः सं-ख्यायाश्च संबन्धस्य पदान्तरगतेन शब्देन भावनोच्येत । तथा, अर्थ-विशक्षकं: स्यात्। तस्मात्सामनिर्द्वाति त्रिति त्रिसंख्योच्यते।

आह । ननु त्रिसंख्या ऋक्शब्देनैवात्र संबध्यते । अन्यया, असति साप्रध्यें समास एव न स्यादिति । अत्रोच्यते । न ब्रूमो न संबध्यत इति । संबध्यत एव । समासश्च भवति । स तु समासशब्दः सामिन्द्रै-त्ताबुपैदिश्यत इति । तत्र त्रिशब्दस्य ऋक्शब्दस्य वार्थों निर्दृत्तावुपदिष्टो भवति । ऋचि साम निर्वर्तियतव्यम् , एवं तास्तिस्र ऋचो भवन्ति, न स्यूना इति । इतरस्मिन्पक्षेऽभ्यासिद्धसंख्यया संबध्यत । तत्र, साम क्रियत इति छक्षणा स्यात् । अभ्यासिन्द्रितौ सामिनिट्टितिशब्दो भवेत् । तस्मा-द्वधासख्य गानं कर्तव्यम् ॥ १४ ॥

#### शब्दार्थत्वाद्विकारस्य ॥ १५॥

इतश्र पश्यामः । तृचे व्यासज्य साम गातव्यमिति । कृतः । श्र-ब्दार्थोऽयं सामसंज्ञको विकारः । ऋचो गुणभूत इत्यर्थः । स यदि व्यासज्यं क्रियते, बहून्यक्षराण्यविकृतानि भवन्ति । तत्रायं चोदकोऽ-नुग्रहीच्यते । तस्माद्वचासज्य गातव्यम् ॥ १५॥

#### दर्शयति च ॥ १६ ॥

अथवाऽन्यः श्रुतिप्रकारः । यदि, ऋगनुवादेन तृचो विधीयते तथा सत्येकी विधीयमानस्वाद्भुणमूतः । शब्दवृत्तेन चाप्रधानमूतः । र्कपर उद्दिश्यमानस्वारमधानमूतः । र्कपर उद्दिश्यमानस्वारमधानमूतः । शब्दवृत्तेन चागुणमूतः । तयोः सापेक्षत्वादसमासः स्यात् । 'तृचे ' इति च समासः । तस्मादिप च घात्वर्थे किंचिद्विषेयम् । अपि च, सष्ठम्याऽऽधारस्वं तृचस्य प्रतिपाद्यते । तत्र यद्येकस्यां सामाऽऽधीयेत तथा सष्ठमी बाध्येत तिस्षु श्रुता ॥ १४ ॥ [ १५ ॥

१ उपयुज्यते-पा॰ । २ वर्तेत-पा॰ । ३ एक इति-तृच इत्यत्र त्रिशब्दोपास्तित्वह-पोऽर्थ इत्यर्थः । ४ ऋक्शब्दार्थो वस्तुतः शब्दहस्या च प्रधानमूत इत्याह-अपर इत्यादिना ।

ऋंक सामोवाच मिथुनी संभवावेति। सोऽब्रवीत्, न वै त्वं ममाळ्मसि जायार्थ, वेदो मम माईमेति । ते द्वे भूत्वोचतुः । सोऽल्लवीत् । न पुर्वा मपाळं स्थो जायार्थे, वेदो मम महिमेति । तास्तिस्रो भूत्वोच्चः, मिथुनी संभवागीत । सोऽब्रवीत् , संभवामीति । तस्पादेकं साम तुचे क्रियते स्तोत्रीयमिति । नैका स्तोत्रीयसाम्नः संभवति । नापि है, तिस्रः संभ-बन्तीति च्यासज्य गानं दर्शयति ॥ १६ ॥

# वाक्यानां तु विभक्तत्वात्त्रातिशब्दं समाप्तिः स्यात्सं-स्कारस्य तदर्थत्वात्॥ १७॥ सि०

त्रशब्दः पक्षं व्यावर्तयाति । वाक्यानि विभक्तानि त्रीण्येतानि । यारितस्र ऋचस्तत्रैकैका ऋक क्रत्स्नेन पदमामेण कांचित्स्तुतिमभिनिर्व-तयति, न ऋगन्तरेण सह कंचिद्धें संस्तौति तत्र साम, ऋचः संस्तवम-भिनिर्वर्तयन्त्या गुणभावं गच्छन्साहाय्यं करोति । तत्र यादि व्यासज्य गीयत, न ऋचः स्तुतिमभिनिर्वर्तयन्त्याः साम, उपकारकं स्यात्। न हि सामावययः साम भवतीति । न च ऋक्समुदायेन कश्चिदर्थः स्त्यते, यत्र सामसंबद्धा स्तुति कुर्यात् । ऋक् स्तुति करोति, सा न सामसं-षद्धा । च ऋक्समुदायः सामसंबद्धः स स्तुति न करोति । तत्र पत्यु-

#### 28 H ]

प्रत्यृचं वा गेयम् । कुतः । सा स्तोत्रसाधनतया विहिता । सा स्वरं वर्णानां संस्कारमनियमेनाऽऽकाड्काति। तत्र साम नियम्यते संस्कारकत्वेन । तस्मात्साम ऋकुसं-स्कारद्वारेण स्तात्रेण संबध्यते । यथा ऋग्गणः । 'एकं साम तुचे क्रियते' इति निर्ज्ञाते सान्नि संस्कारके गुणवाक्यमिदम्। तत्र योऽप्राप्तो गुणः स विधीयते। यत्सान्ना ऋचं संस्कुर्यादित्यनूचते, तास्तिस्र इति विधीयते । न्यासज्य गाने साम्ना न ऋक् संस्किः येत । ऋगेकदेशः संस्क्रियेत । न च ऋगेकदेशः स्तुर्ति करोति । न च ऋगेक-देशस्य स्तोत्रीयेण संस्कारोऽपोक्षितः । ऋतः स्तुतिसाधनत्वात् । तस्माद्वचासज्य गाँने कृतस्रं वाक्यमनर्थकं स्यात्।

९ 'ऋक् सामोवान, मिथुनी संभवाविति । सोऽनवीत् 'न वै त्वं ममालं जायात्वे, वेदो मम महिमोति । ते दे भूत्वोचतुः । सोऽनवीत्, न वै वां ममार्लस्थो नायात्व इति । तास्तिस्रो भूत्वोचुः । सोऽजनीत्, संभवामीति । तस्मादेकं साम तुने कियते स्तोत्रीयम् ' इत्येवं भाष्ट्रीपिकाया खण्डदेव-धृतः पाठः ।

चं सास्नि परिसमाप्ते क्रियमाणे सामवता शब्देन स्तुतिः कृता भूत्राति। सामसंस्कारस्य स्तुतिभावनार्थत्वात् । पत्युचं परिसमाप्तं गानं कर्त्रद्य-मिति ॥ १७ ॥

### तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ १८ ॥

अन्यार्थमिष वाक्यमेतमर्थं दर्शयति । अष्टाक्षरेण प्रथमायामृचि प्रस्तौति द्वयक्षरेणोत्तरयोरिति प्रस्तौवभेदं दर्शयति । तथा च, एका वाऽस्योत्तमा स्तोत्रीया, तामुद्गृद्धोद्गायेदिति— उद्गीयभेदं दर्शयति । तस्मादिषि पत्युचं गानं कर्तव्यमिति । अर्धचेषगीतेष्विष ऋच्येव गानं कर्तिव्यम् । अपरिपूर्ण तद्वाक्यमर्थचे भवति । ऋ चितु परिपूर्णत इति । पादमगीतेषु पाद एव गानं कर्तव्यमिति । पाद एव हि तत्परिपूर्ण वाक्यम् ।
यथा, गोष्ठो वासिष्ठ इति । एवं यावति परिपूर्ण वाक्यं, तावति साम
परिसमापितव्यम् । कचित्पादेऽपि पूर्ण वाक्यम् । ऋच्यिप, कविदर्भचेंऽपि परिपूर्णम् । यत्र यथा परिपूर्ण तत्र तथा गातव्यमिति ॥ १८ ॥

#### अनवानोपदेशश्व तद्भत् ॥ १९ ॥

अनवानीपदेशश्च तद्वद्युक्ती भविष्यति । यथाऽस्माभिन्यीय उप-दिष्टः । अनवानं गायतीति, शक्यतेऽनवानं प्रत्यृचं परिसमापप्रितुम् । न तु तिस्रषु व्यासच्य शक्यते । अपि च, स्वाध्यायकाळे प्रत्यृचं गानं परिसमापितम् । स्वाध्यायकाळे चाभ्यासः, प्रयोगकाळे कथं प्राश्चता स्यादिति । तद्यदि प्रयोगकाळे प्रत्यृचं गानं कर्तव्यं, ततः स्वाध्यायकाळे तद्भ्यासो युक्तः । तस्मादिष प्रत्यृचं गेयमिति ॥ १९ ॥

### अभ्यासेनेतरा श्रुतिः ॥ २०॥

पादमगीतेषु पाद एव गानं कर्तव्यम् । पाद एव हि तत्पिरपूर्ण वाक्यम् । यथा गोष्ठो वासिष्ठ इति । एतदयुक्तं भाष्यम् । कथम् । ऋज्येवैते सामनी उत्पन्ने, न पादे । समाना गीतिरिति छाघवात्रिषु पादेषु न गीयते । यथा, 'तेम्यो दश प्राचीः' इति मन्त्रे । अपि च, पादोत्पन्नायाः पाद एव प्रयोगञ्जान्दोग्ये नैव दश्यत कह इति ॥ १७ ॥ [ १८ ॥ १९ ॥

१ प्रस्तावे भेदं-पा॰ । २ एते सामनी इति-गोष्ठवासिष्ठसंझके सामनी इत्यर्थः । ३ ऊहे-फह्मन्ये ।

अय यदुक्तं, तस्मादेकं साम तृचे क्रियत इति । तास्वभ्यासेनेतरा श्चितिर्द्रष्ट्रच्या । पर्यायेणत्यर्थः । न हात्र ऋक् सामानिर्द्रस्यर्थद्वपादीयते । तस्याम शक्यमिदं वक्तम् । सामनिर्द्यत्तिसाधनीभृतामृचं त्रिशब्दः परिच्छेत्स्यतीति । साम स्तोत्रस्य गुणभूतं निर्दिवयते । रथंतरं पृष्ठं भवति, बृहत् पृष्ठं भवतीत्येवमादि । तत्र पत्युचं न्यायेन गानं प्राप्तं, न सामनिर्दृश्या संख्या संबध्यते । किं तर्हि । ऋग्भिः । तत्रा-न्यथा नावकल्पत इत्यभ्यासो लक्ष्यते । तिसुष्वभ्यसितव्यं सामीति । यथा त्रिषु कुळेषु देवदत्तो भोजयितव्य इति । यदा त्रिसंख्या कुळै: संबध्यते, तदाऽभ्यासी छक्ष्यते । एवमिहापि द्रष्ट्रच्यम् । तस्मात्प्रत्युचं परिसमाप्तं गानं कर्तव्यमिति ॥ २० ॥

( समानच्छन्दरकास्वेव तिमृषु ऋक्षु गानाधिकरणम् ॥४॥ )

[४] तदभ्यासः समासु स्यात्॥ २१ ॥ सि०

अस्ति ज्योतिष्टोमः । ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतेति । तत्रैतत्समा म्नायते, तस्मादेकं साम तुचे क्रियते स्तोत्रीयमिति। तत्रैतत्समधिगतम्। प्रत्युचं परिसमाप्तं गेयमिति । इदमन्यत्सांश्रयिकं, समासु विषमासु वा गेयम्रत समार्षेवेति । किं तावनः प्रतिभाति। नियानकस्य शास्त्रस्याः भाबादानियम इति।

एवं प्राप्ते, ब्रूमः । समास्वेव गेयं, न नानाछन्दस्कास्विति । किमेवं भविष्यति । गीतेः संशरविलेशौ न भविष्यतः । यदि न्युनच्छन्दस्का ऋच जपादास्यामहे गीतिं संशृणीयाम । अथ, अधिकच्छन्दस्काः, ततो गीति विळेश्वयाम । उभयया चाऽऽर्ष बाधेमाह । समासु त्वादीयमाः नामु न किंचिद्दुष्यति । तस्मात्समासु गानं कर्तेव्यमिति । अपि च, त्रिशब्दोपचारः समासु युक्तो भविष्यति । समाने हि कस्मिश्चिदाश्रीय-माणे संख्याव्यवहारो भवाते ॥ २१ ॥

#### लिङ्गदर्शनाच ॥ २२ ॥

**छिङ्गः** खरुव प्यस्मिन्नर्थे पश्यामः । स्थाल्यां सक्त्ववधीयत इत्याहुः, यद्बृहद्गायत्रीषु क्रियते, ऋक्त्वेनान्तरुजतीति, न चास्यां संभवतीति विच्छन्दस्कासु दोषं ब्रुवन् समानच्छन्दस्कासु गानं दर्शयति॥२२॥

( उत्तराश्चवेदेनोत्तराग्रन्थपठिनानामेव ऋनामुपादानाधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

# [4] नैमित्तिकं तूत्तरात्वमानन्तर्यात्प्रतीयेत ॥ २३ ॥ सि०

ज्योतिष्ठोमे समामनन्ति । रथंतरमुत्तरयोगीयति, बृहदुत्तरयोगी-यति, कवतीषु रथंतरं गायति, यद्योन्या गायति, तदुत्तरयोगीयतीति । तत्रैतत्समधिगतम् । समासु गेयमिति । अथेदानीमिदं संदिश्चते । किं योन्युत्तरयोगी, जत्तराम्रन्थसमधीगतयोगी गेयमुतोत्तराम्रन्थसमधीते एव जपादातव्ये इति । किं प्राप्तम् । नियमकारिणः शास्त्रस्यामाबाद-नियम इति ।

एवं प्राप्ते, ब्र्मः । नैमित्तिकं त्त्तरात्वमुत्तराग्रन्थसमधीतास्पपद्यतः इति । क्रतः । समाख्यानात् । मक्रतत्वाचीत्तराग्रन्थाधीतानाम् । आह । द्वाभ्यामपि समाख्यामकरणाभ्यां वाक्यं वळीयः । तस्मादिनयम एव मामोति । अत्रोच्यते । सर्वे हि संविन्धश्चदाः पदान्तरमनपेक्षमाणा न कंचिद्य्यर्थमाहुः । तस्माद्पेक्षितं पदान्तरं, तत्मकृतं संविद्धितं वा । इत्रथाऽपरिपूणोर्थे वाक्यमनभिषायकमेव कस्यचिद्धस्य स्यात् । संज्ञांग्रहणे पुनर्ने पदान्तरमपेक्षते । श्रुत्येव परिपूणीर्थो गृह्यते । तस्मान्न संविन्धश्चदोऽध्यवसानीयः । उत्तरासंज्ञेवोपादात्व्येति । न हि संज्ञासु गृह्यमाणासु पदान्तरानन्तर्यमपेक्षितव्यं भवति ॥ २३ ॥

### ऐकार्थां व तदभ्यासः ॥ २४ ॥

सिद्धान्तस्तु, उत्तराशब्दो रूढ्या प्रन्थे प्रसिद्धः । उत्तरा वर्तते, उत्तरा अध्यापयाम इति । तिस्मिन्गृद्धमाणे न पदान्तरसंनिधानमपेक्षितव्यम् । योन्युत्तरासु गृह्ममाणासु प्रकृतत्वमपेक्षितव्यम् । तत्र विल्लिन्तः प्रत्ययः । इतरत्र त्विविल्लिन्तः ॥ २३ ॥

<sup>&#</sup>x27; रथंतरमुत्तरयोगीयति ' इति । अत्र पूर्वपक्षवाग्रुत्तराश्च्यं संख्याश्च्यं मन्यते । ' यद्योन्या तदुत्तरयोगीयति ' इति वाक्याद्योन्युत्तरे गम्येते । प्रकरणादुत्तराप्रन्यस-माम्नाते । प्रकरणाच वाक्यं बळीयः । अथवा, ' यद्योन्या तदुत्तरयोः ' इति योन्युत्तरे वाक्यात् । उत्तराप्रन्थपिते अति वाक्यादेव । तस्मादिनयमः ।

९ उतरात्रन्थसमधीतानाम्-पा॰ । २ संज्ञासंज्ञिमहणे न पुनः-पा॰ । ३ अपेक्षितव्यिमिति--संवित्यशब्दत्वादिति शेषः ।

तोस्वेव चोत्तराग्रन्थसमधीतासु सामाभ्यसितव्यम् । एवमेकार्थता तृचश्चक्दस्य भविष्यति । एकं कंचित्सामान्यविश्वेषमाश्चित्य तृचश्चव्द-मुपचरन्ति । एतदेवमुक्तम् । यद्विशेषे कर्स्मिश्चित्संख्या भवाते । इतः र्या हि सर्वत्र सर्वसंख्या भवेयुः । तथा हि संव्यवहारानावः स्यात् । तस्मात्समानच्छन्दस्कासु समानदेवताकासु च त्वशब्दोपचारादुत्तरा-ग्रन्थंसंपर्धीता एव ग्रहीतच्या इति ॥ २४ ॥

> ( अथवा--- त्रेशोकसाम्न उत्तराप्रन्थपठितयोर्न्हत्योरेव गाना-धिकरणम् ॥ ९ ॥ )

एवं वा---

[ ५ ] तदभ्यासः समासु स्यात् ॥ २१ ॥ पू०

अस्ति द्वादशाहः, द्वादशाहेन मजाकामं याजयेदिति । तत्र चतुर्येऽः इनि त्रेशोकं नाम साम, अतिजगत्यामुत्पन्नम् । अतिजगैती-विश्वाः पूर्वनां अभिभूतरं नरं सज्स्ततक्षुरिन्द्रं जनतुथ राजसे । ऋत्वा वरिष्ठं वर आमुरीमुतोग्रमोजिष्ठं तवसं तरस्विनम् । उत्तरे द्वे वृहत्यौ । तयोः पूर्वा, नेर्नि नमन्ति चक्षसा भेषं विषा अभिस्वरा । सुदीतयो वो अद्वहोऽपि कर्णे तरस्विनः समृक्षिः। उत्तरा, सभी रेपासी अस्वरिन्द्रं सोमस्य पीतथे । स्वर्पति यदी वृत्रे धृतव्रतो ह्योजसा समृतिभिरिति । तत्रेषोऽर्थः सांशियकः। कियन्ये अतिजगत्यानुषादाय सपासु गेय-मृत ये एव ते उत्तरे बृहत्याँ, एते एवीपादाय विषमास्वेच गातव्यः मिति । कि शाम् । संशर्भविछेशी मा भूतामित्यन्ये उत्पत्तिजगत्यावुः पादाचैत्रत्साम समास्वेवाभ्यसित्वप्रामिति ॥ २१ ॥

एकंविञ्चातिकृत्वः षोडश्चिन्यभ्यस्यमाने त्रैशोकस्याभ्यास इति। एतद्युक्तम्। म हि द्वादशाहे बोडिशन एकविंशतिकृत्वः प्रयोगः । कि तर्हि । सकुदेव प्रयोगः । तस्मादन्यो वाक्यार्थः । ' एकविंशः वोडशी ' इति सर्वस्तोत्राणि वोडशिनि, एक-विशानि भवन्ति । ( तंत्रीकविश्वतिकृत्वः संपत्तये ) त्रेशोकस्य सप्तकृत्वोऽम्यानः । त्तस्मित्रम्यस्यमाने सञ्चातिजगत्यो भवन्ति। एतं सति जगतीबहुत्वं भविष्यति॥२४॥

९ अतिजगतीति-पा॰ । २ यत्तावद्भावनकारैः ' तद्भ्यासः समासु स्यात् ' इत्यादिस्त्रचतुष्टः येन वर्णकान्तरमारचितं तत्र 'ऐकाश्योच तदम्यास ' इति सूत्रस्यं माध्यमाक्षिपति-एकविंश-वीत्यादिना । ३ चिह्नितस्थाने ' तत्रैकविंशतित्वसंपत्तये ' इति पाठ आवश्यक इति भाति ।

### लिङ्गदर्शनाच्च ॥ २२॥

छिङ्गं खरवप्यारमन्नर्थे दर्शयति, अतिनगतीपु स्तुवन्तीति । किं छिङ्गम् । अतिजगतीध्विति बहुवचनम् । तस्मादन्ये अतिजगत्यावुषा-दातव्ये इति ॥ २२ ॥

नैमित्तिकं तूत्तरात्वमानन्तर्यात्यदीयेत ॥ २३॥ सि०

नैभित्तिकं तूत्तरात्वमानन्तर्योदुत्तरापाउनिभित्तमानन्तर्यं सति प्रती-थेत । श्रुतिहि वाक्याद्धलीयसीति । प्रकृतत्वादुत्तरे वृहत्यावेवपनुग्रही-ष्येते । तस्मान्नान्ये आदात्व्ये इति ॥ २३ ॥

#### ऐकार्थाच तदभ्यासः ॥ २४ ॥

एवं च समानदेवताके त्रेशोंके तुच इति तुचशब्दोपचारी युक्ती भ-विष्यति । तस्मादपि नान्ये उगादात्त्र्ये इति । अत्राऽऽह । अय यद-क्तभू, अति जगतीषु स्तुवन्तीति शब्दोपचारादातिजगतीबहुत्वं दर्श-यतीति । तत्पनिहर्तव्यद्ध । अत्रोच्यते । तदभ्यास (प्व द्रष्टव्यः । पोड-क्यभ्यासः । एकविशः पंदिशीति, एकविशतिकृत्वः पाडिशन्यभ्यस्य-माने त्रेशोकाभ्यासः । तत्र सप्तकृत्वोऽतिजगत्यागभ्यस्यमानायाम-तिजगतीषु स्तुवन्तीति वचनग्रुपपत्स्यत इति॥ ५४ ॥

( बृहद्वयंतरयाः स्वयोन्युत्तरापप्रयन्न संपादितककुमीरेप गानाविक्रणम् ॥ ६ ॥)

# [६] प्रागाथिकं तु॥ २५ ॥ सि०

ज्योतिष्टोमे श्रूयते, बृहत् पृष्ठं भवति, रथंतरं पृष्ठं भवतीति । रयं-तरस्य योनिवृहती, अभि त्वा शुर नोतुमी दुग्धा इव धेनवः । ईश्वान-मस्य जगतः रुद्देदशभीयागामेन्द्र तस्थ्रपः। उत्तरा पङ्क्तिः, न त्वावा-न् अन्यो दिव्यो न पार्थियो न जातो न जिन्हियते । अश्वायन्तो मधः विश्वन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे । वृहतो योनिर्वृहत्येव, त्वामिद्धि इवामहे साता वाजस्य कारवः। त्वा इत्रेष्विन्द्र सत्पति नरस्त्वा का-ष्टास्वर्वतः । उत्तरा पङ्क्तिरेव, स त्वं निश्चित्र व ज्ञहस्त धृष्ण्या महः-स्तवानो अद्रिवः। गामश्वं रध्यमिन्द्र संकिर सत्रा वाज न जिग्युषे,

उपादातव्ये-पा• । २ त्रैशांके त्वशब्दोपचारो भाविष्याति-पा• । ३ स्तुवन्तीत्याति नगती-बहुत्वं-पा० । ४ एप-पा० ।

इति । तर्यार्वच्छन्दस्कं गानमाम्नायते, न वै बृहद्रथंतरमेकच्छन्दो र्यंत्रयोः पृत्री बृहती कक्कभावुत्तरे हति । तत्रायमर्थः सांग्रयिकः । किमन्ये उत्पत्तिककुभावागमय्य गातव्यमुत याडसी पूर्वी बृहती, उत्तरा च पड्-िक स्तयाः प्रथमेन तुचकर्ष कृत्वा ककुबुत्तराकारं गानं कर्वव्यागिति । िं पाप्तम् । उत्पत्तिकक्रभावागमयितन्ये इति । क्रतः । एवमन्यासां केकुंभामुत्पत्तिरवर्वती भविष्यति, यदि ताः ककुष्कार्ये प्रयुज्यन्ते । याह । नन् वाचरतामे तासामर्थवत्ता भविष्यति । उच्यते । सत्यमर्थ-बना तत्र ऑवध्यति । ककुपुकार्यार्थनाऽपि तु गम्यते । सा नापह्नोतन्येति ।

एव पाप्त, कुनः । पामाथिकं तु । तुश्चन्दः पक्षं च्यावर्तयति । पामा-थिकं यामगान कर्नच्यामिति । याडसौ पूर्वी बृहती, उत्तरा च पङ्क्ति-स्तयाः प्रव्रयनं इतन्यम् । एवं हि स्मरन्ति । काकुभः प्रगाथ इति । गाइ ! नतु ककुभि, अनाद्याया काकुभ इति न प्राप्नोतीति । उच्यते । तस्येदांमात, तत्र भव इति वा, न दोषः ॥ २५॥

#### स्वेच॥ २६॥

एव १, व्य उन्हासि गानं कृतं भवति । उत्तरापाठेन हात्रेषा पड्-कि रुपद्विता तृचकर्मणि । तत्र मकतद्दानमभक्कतमित्रया च न कता भांत्रध्यांत । तस्मादिष तयोः प्रग्रथनं कर्तव्यमिति ॥ २६ ॥

#### प्रगाथे च॥ २७॥

एत चात्र मगायश्चन्द उपपन्ना भवति । प्रकर्षे हि प्रश्नन्दो द्योतयति । पक्षपंण यत्र गानं स प्रगाथः । कश्च प्रकर्षः । यत्किचित्पुनर्गायति । भस्माद्धि प्रकृतयोः प्रग्रयनं कर्तव्यमिति ॥ २७ ॥

#### लिङ्गदर्शनाव्यतिरेकाच्च ॥ २८ ॥

अन्यतिर्कण च सर्वत्र लिङ्गं दर्शयति । कथभिदमन्यतिरेकेणेति । यन्त्रकृतयोरेव प्रग्रथनप्रुपपद्यते, न प्रकृतव्यतिरेकेणोति । कि छिङ्गं भवान । एवमाइ । एषा वै मतिष्ठिता वृहती या पुनःपदा । तद्यत्पादं

एवं हि भ्मरन्ति । काकुभः प्रगाथ इति । एतद्युक्तम् । बाईत एवायं प्रगान यक्त-दार्थैः रमर्थते । अतो भ्रान्त्या परिचोदनापरिद्वारी ॥२५॥[२६॥२७॥]

१ यवैतयोः-पा । १ ककुभावतराकारं-पा ।

पुनरारभते तस्माद्वत्सा मातरमि दिकरोतीनि । पुनःपादारम्भः प्रग्र-थन उपपद्यने, नान्यथा । तस्माद्याऽसी पूर्वा वृहती, उत्तरा च पङ्क्तिः, तयोः प्रग्रथनेन तृचकर्म कृत्वा ककुबुत्तराकारं गानं कर्तव्यमिति ॥२८॥

( अथवा—वृहतीविष्टारपड्कस्योरेव प्रप्रथनेन सपादिते बाहते तृचे सौस्वयी धाजयसाम्नोर्गानाधिकरणम् ॥६॥ )

एवं वा--

## [६] प्रागाथिकं तु ॥ २५ ॥ सि०

अस्त ज्योतिष्टोमः । ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेरोते । तत्र त्रिच्छन्दा आवापो माध्यंदिनः पवमानः पश्चमामा । गायत्रामहीयवे
गायत्रे तृचे भवतः, गैरवयौधाजये वाहते तृचे, अध्यानमन्त्य त्रिष्टुप्तिनः
ति । यदेतद्रौरवं यौधाजयं च द्वे सामनी, तयोः पूर्वा वृहती, पनानः
सोम धारयापो वसानो अपीसे । आ रत्नधा योनिमृतम्य भीदस्युत्मो
देव हिरण्ययः । उत्तरा विष्टारपङ्क्तिः, दुहान छ्रघांदेव्यं मधु प्रियं
प्रत्नं सधस्यमासदत् । आपृच्छचं धरुणं वाज्यपीति नृभिर्मृतो विषक्षणः ।
तदत्र संशयः । किमन्ययोरुत्पत्तिवृहत्योरागमं कृत्वा शमामु गातं
कर्तव्यमुत याऽसौ पूर्वा वृहती, उत्तरा च विष्टारपङ्क्तिम्लयोः प्रश्चयनेन
तृत्त्वक्षमं कृत्वा वृहतीकार गानं कर्तव्यमिति । किं प्राप्तमः प्रश्चिनन
तृत्त्वक्षमं कृत्वा वृहतीकार गानं कर्तव्यमिति । किं प्राप्तमः भविष्यतीति ।

एवं प्राप्ते ब्रूमः । प्रामाथिकं तु । तुश्चव्दः पक्षं व्यावनेकृति । प्रामाधिकं सामगानं कर्तव्यं, नोत्पत्तिवृहत्यावागमध्यितव्ये । प्रश्वतयोरेव प्रम्रथनं कर्तव्यम् । एवं हि स्मर्गति, बाईतः प्रमाय इति । उत्पत्तिबृह-त्योसनीयमानयोः प्रमाथो न स्यात् । तत्र स्मृतिविध्येत । तस्यात्पक्त-तयोः प्रम्रथनं कर्तव्यमिति ॥ २५ ॥

#### स्वेच॥ २६॥

एवं च स्वे छन्दिस प्रकृते गानं भविष्यति, न अकृतहानपत्रकृत-प्रक्रिया । तस्मादिष नान्ये वृहत्यावागमियतच्ये इति ॥ २६ ॥

#### प्रगाथे च ॥ २०॥

एवं च प्रगाथशब्द उपपन्नो भविष्यति । स हि प्रकर्षे गानस्य भवति । प्रकर्षश्चेह पुनःपादे, उपादीयमाने भवति । तस्मादपि नान्य बृहत्यावुपादानव्ये इति ॥ २७ ॥

### लिङ्गदर्शनाव्यतिरेकाच्च ॥ २८ ॥

अन्यतिरेकेण च लिङ्गं दर्शयति । किं लिङ्गं भवति । एवपाह, पिष्टिस्तिष्टुभो माध्यंदिनं सवनिमति । कथं कृत्वा लिङ्गम् । यदि प्रग्रय-नेन बृहतीकारं गानं ऋियते, ततः सैर्वस्मिन् सबने या ऋचः समा-म्नातास्ताः पष्टिर्भवन्ति । इतस्या जत्पत्तिवृहत्योरानीयमानयोरभ्य-धिका भवेयुः । तदिदं निर्दिश्यते, गायत्रामहीयवे गायत्रे तृचे भवतः । ताः षड् गायत्रयः । रीरवयीधाजये वाहते । ता अपि षड् वृहत्यः । औ-श्चनमन्त्यं त्रिष्टुप्सु । ता अपि तिस्रिस्त्रिष्टुमः । अय होतुः पृष्ठे वृहति रथंतरे वा सप्तदंशस्तोमे क्रियमाणे पश्च वृहत्यो भवन्ति । द्वादश्च च ककुभः । कथम् । एषा हि तत्र तत्र विष्टुतिः । पश्चभ्यो हिंकरोति, स तिस्तिः, स एकया स एकया । पश्चभ्यो हिंकरोति, स एकया, स तिसृभिः, स एकया। सप्तभ्यो हिंकरोति स एकया, स तिसृभिः, म तिसुभिरिति।

तत्र वृहतीभिस्तिसृभिः प्रथममेकया च ककुभा, पुनश्चेकया ककुभा। ततः पुनरेकया वृहत्या तिसृभिः ककु िभः, एकया च ककुभा । एवं चतस्रो बृहत्यः षद् ककुभः । ततः पुनः, एकया बृहत्या, पुनश्च ति-स्भिः ककु विभः। पुनश्च तिसृभिः ककु विभिति। एवं पश्च वृहत्यो द्वादश ककुभ इति । ताभिश्च बृहतीभिः सहैकादश बृहत्यो भवन्ति । ततः पण्णां गायत्रीणां चतस्रो गायज्ञ्यो द्वादशभिः ककुब्भिद्वीदश वृहत्यो भवन्ति । एवं त्रयोविंशतिर्वृहत्यः । ततो वामदेव्ये सप्तदशका गायञ्यः । पाचमानीभ्यां द्वाभ्यां गायँत्रीभ्यामविश्वष्टाभ्यां सहैकोनविश्वतिगायञ्यो भवन्ति । ततो नौधसकाल्येययोरेकत्र सप्तद्य बृहत्यः, एकत्र सप्तद्य।

अत्र ग्रन्थः । पष्टिस्त्रिष्टुभो माध्यंदिनं सवनमिति । नात्र कर्मणि सवनग्रब्द इति । यदि कर्माणे सवनशब्दो वर्तते, तथा सति ज्योतिष्टोममात्रे प्रवृत्तो न माध्यं-

१ गौयमाने-पा॰ । २ सर्वस्मिन् सवने इत्यस्य स्थाने, अस्मिन् सवने इति पाठ उचितः ।

ताश्चतुर्स्तिशत्, पूर्वसंकलिताभिस्त्रयोविश्वत्या बृहतीभिः सप्तपत्राश्चत्वृः हत्यो भवन्ति । यास्ता एकोनविश्वतिगायत्र्यस्तासां सप्तपञ्चाशता गाः यत्रीपादैः सह सप्तपञ्चाशद्वृहत्यः सप्तपञ्चाशत् त्रिष्टुभो भवन्ति । पावपानीभिस्त्रिष्टुब्भिः सह पष्टिस्तिष्टुभ इति सिद्धं भवति।

अथ बृहद्रथंतरयोरुत्पत्तिककुभोरागमः कियते ततो याः सवने स-माम्नाताः, ताः षष्टिभेवन्ति । ये ते द्वे सवने ककुभावसमाम्नाते आ-नीयते, तयोद्वीदशकृत्वः प्रयोगः । तेन सा षष्टिः पूर्यते । यास्ता ऋचः सवने समाम्नातास्ता इह सवनशब्देनोच्यन्ते, न कर्मणि सवनशब्द-प्रयोगः । तत्र हि त्रिषु सवनेषु बह्वचिक्तिःदुभो भवेयुः । न षष्टिस्तिष्टुगो माध्यदिनं सवनिमिति । तस्माधाऽसौ पूर्वा बृहती, उत्तरा च विष्टारप-इक्तिस्तत्र प्रैग्रथनं कृत्वा गातव्यमिति ॥ २८ ॥

दिनं विशेष्यते। तत्रायं प्रयोग एव न स्यात्, 'षष्टिस्तिष्टुमो माध्यदिनं सवनम् ' इति। यदि सवनशब्दो न कर्मणि वैति । तथा सित सामानाधिकरण्यमुप्पद्यते । यदि च छक्षणया कर्मणि सवनशब्दो वर्तेत तथा सत्याध्वयेवे होत्रे च बह्न्यस्तिष्टुमो मवेयुः । तथा सित 'षष्टिस्तिष्टुमो माध्यंदिनं सवनम् ' इति प्रयोगो न स्यात् । तस्मात्सवन-शब्द्वश्चन्दोगे श्रूयमाणस्तत्राऽऽस्नातासु वैति । यदि चोत्पत्तिबृहत्यावानीयेयातां तदा प्रकृतानां पष्टित्वामावाद्दाशतयीम्य आगमः स्यात् । तत्र तयोः प्रकरणसंबन्धः कर्तव्यः । न च प्रमाणमिति । प्रयथनेनापि स्तुन्युत्पत्तेः । प्रगायसामर्थ्याद्वश्चं प्रयथनं कार्यम् । तत्रोत्पत्तिबृहत्योश्चिमानयोः 'षष्टिस्निष्टुमः ' इत्यसंबद्धं प्रगा-यवचनं च ॥ २८ ॥

१ ता इखस्य स्थाने, न ता इति पाठ आवर्यक इति भाति। र प्रगार्थ-पा०। रे न स्यादिति—त्रिषु सवनेषु बहुवीनां त्रिष्टुमा सत्त्वादिति रोषः। ४ न कर्मणि वर्तत इति—िकंतु लक्षणया
सवनशब्द सवनाङ्गभूताषु ऋक्षु वर्तत इति रोषः। ५ उपपद्यत इति—लक्षणया ऋग्वाचिना सवनशब्देन त्रिष्टुच्छब्दस्य सामानाधिकरण्यमुपपयत इत्यर्थः। ६ यदि च मुख्येऽपि त्रिष्टुच्छब्दे षष्टित्रिद्धुप्संबन्धिलक्षणाम-युपगम्य सामानाधिकरण्यं निर्वाह्यत इत्युच्यते तदा दोषमाह—यदि वेत्यादिना।
७ वर्तत इति—तथा च जवन्ये माध्यंदिनस्वनपद एव लक्षणामङ्गीकृत्य माध्यंदिनस्वनाङ्गभूता
याः सामवेदे समाम्नातास्ताः पष्टिरित्यभिश्रायकं 'पष्टिल्रिष्टुभो माध्यंदिनं सवनम् ' इति लिकं
भवतीत्यर्थः।

( अथवा-अनुष्टुब्गायत्रीद्वयप्रप्रथनेन संपादिते आनुष्टुमे तुचे इयावाश्वान्धीगवसाम्नोर्गानाधिकरणम् ॥ ६ ॥ )

एवं वा---

# [६] प्रागाथिकं तु ॥ २५ ॥

पश्चच्छन्दा आवाप आर्भवः पवमानः सप्तसामा । गायत्रसंहिते गायत्रे तृचे भवतः, इयावाध्वान्धीगवे आनुष्टुभे, उष्णिहि सफं, ककुभि पौष्कलं, कावमन्त्यं जगतीष्ट्विति । यदेतत् , इयावाश्वमान्धीगवं च द्वे सामनी, तयोः पूर्वाऽनुष्टुप्, पुरोजिती वो अन्यसः सुताय मादिय-त्नवे । अप श्वानं श्रथिष्टन सखायो दीर्घाजिह्वचम् । उत्तरे द्वे गायव्यौ, यो धारया पावकया परिवस्यन्दते सुतः । इन्दुरक्वो न कुरुव्यः । तं दुरोषमभी नरः सोमं विश्वच्या धिया । यज्ञं हिन्वन्त्याद्रीभिरिति । तत्रैषोऽर्थः सांश्रयिकः । किमन्ययोरुत्पत्त्यनुष्टुघोरागमं कृत्वा समासु मानं कर्तव्यमथवा, याडसौ पूर्वाऽनुष्टुप्, उत्तरे च गायव्यौ, तयोः भग्रथनेन तृचकर्म कृत्वाऽनुष्टुप्कारं गानं कर्तव्यमिति । किं प्राप्तम । अन्ये अनुष्टुभावागमयितव्ये इति । कुत एतत् । एवं तातामृत्पत्तिर-र्थवती भाविष्यति ।

एवं प्राप्ते, ब्रूमः । प्रागाथिकं तु । प्रागाथिकं गानं कर्तव्यम् । एवं हि स्मरन्ति । आनुष्टुभः प्रमाथ इति । प्रमाथना समर्थमाणा नापह्ली-तच्या ॥ २५ ॥

#### स्वे च ॥ २६ ॥

एवं स्वे गानं भविष्यति । तत्र प्रकृतमनुत्रहीष्यते । नापकृतपत्रिया भविष्यति ॥ २६ ॥

प्रगाथे च ॥ २०॥

प्रमाथश्रब्दश्रोपपत्स्यते पुनःपादे गीयमाने ॥ २७ ॥

### लिङ्गदर्शनाव्यतिरेकाच ॥ २८ ॥

अव्यतिरेकेण च लिङ्कः भवति । एवमाह, चतुर्विश्वतिर्जगत्यस्तृती-यसवनम्, एका कक्कबिति। तन्निर्दिश्यते। पश्चच्छन्दा आवाप आर्भवः पवमानः सप्तसामा । गायत्रसंहिते गायत्रे तृचे भवतः । ताः पद् गाय- व्यस्तिस्रो जगत्यो भवन्ति । इयावाश्वान्धीगवे आनुष्टुभे, तयोः पूर्वीऽ-जुष्टुष्, उत्तरे गायच्यौ । तत्र प्रयथनेन क्रियमाणे द्वयोः साम्नोः ९६-नुष्टुभः, ताश्रतस्रो जगत्यः, पूर्वीभिः सह सप्त । उष्णिहि सफं, ककुभि पौष्कलम् । एकमप्येकस्यामृचि, अपरमप्येकस्याम् । ते द्वे उष्णिक्क-कुभौ । सेका जगती, गायत्रीपादश्व । पूर्वाभिः सहाष्टी जगत्यः । कावे तिस्रो जगत्यः । ताभिः सहैकादश भवन्ति । एकविंशं यज्ञायज्ञीयम् । तत्र पूर्वी बृहती, उत्तरा विष्टारपड्किः । ततः ककुभावतरे कृत्वा प्रगाथ: क्रियते । एकविंशे च स्तोमे क्रियमाणे सप्त बृहत्यो भवन्ति । चतुर्देश ककुमः । याः सप्त वृहत्यः, ताः पश्च जगन्यः । पूर्वाभिः सह षोडश । एकश्रात्र जगनीपादः । पूर्वेण गायत्रीपादेन सह विश्वतिरक्ष-गाणि । अथ चतुर्दशस् ककप्सु या द्वादश ककुभः, ताः सप्त जगत्यः। पूर्वाभिः सह त्रयोविंश्वतिः । ये द्वे ककुभौ विष्टे, सैका जगती, गायत्री-पादश्च । पूर्वाभिः सह चतुर्विशतिर्रगत्यः । गायत्रीपादः प्रविविश्वत्य-क्षरें: सहैका ककुब भवति । एवं प्रगाथे क्रियमाणे चतुर्विवतिर्जगत्यः, एका च ककुष । अथ भगायो न क्रियते, ततः स्थावाश्वान्धीगवयो-रुत्पंत्रयनुष्टुभोरागमात्, यज्ञायजीय उत्पत्तिककुभोरागमान्नेषा संख्या संपद्यते । तस्मात्प्रग्रथनेन गानं कर्नव्यामिति ॥ २८ ॥

> ( अथवा-गवामयने द्वयोर्द्धयोर्ऋवोः प्रमयनेन ब्रह्मनामगाना-विकरणम् ॥ ६ ॥ )

एव वा-

# ि६ ] प्रागाथिकं तु ॥ २५ ॥ सि०

गवामयने ब्रह्मसाम प्रकृत्य समामनन्ति, चतुःश्रतमैन्द्रा बाईताः भगायाः । त्रवस्त्रियच्च सतोबाईतास्तृचा इति । तत्र संदेहः । कि द्वयोर्द्वयोर्ऋचो: प्रैग्रथनं कृत्वा गातन्यप्रुनं तिसृषु ऋक्षु गातन्यभिति । कि प्राप्तम् । तिस्रषु ऋक्ष्विति । कुनः । एवं प्रकृती श्रुयने, तस्मादेकं साम तुचे कियत इति । तदिह चोदकेन प्राप्तम् । तस्मात्तिस्रपु गात्रव्यमिति ।

एवं प्राप्ते, ब्रूमः । प्रागाथिकं तु । स्वे च । प्रगाथे च ।

<sup>)</sup> उत्तरत्रानुष्टुभोः--पा॰ । ५ त्रयक्षिशतं सतीबाईताक्षिकाः--पा॰ । ३ प्रमायं--पा॰ ।

द्वयोर्द्वयोर्त्रेचोर्गेयम् । एवं स्वे गानं कृतं भविष्यति । कस्मिन्, स्वे प्रगाये।कथं प्रगायः स्वः।विहितो हि गर्वामयने ब्रह्मसाम प्रकृत्य। तस्माद्ब्रह्मसाम्नः स्वः प्रगायः । प्रगाथशब्देन च वचनात्स्वः प्रगाय इत्युच्यते ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥

#### लिङ्गदर्शनाव्यतिरेकाच्च ॥ २८ ॥

भवति हि लिङ्गदर्भनं, पश्चसु माःसु बाईताः प्रमाथा आप्यन्त इति ।
तश्च प्रग्रथने युज्यते, न तृचगाने। कथम् । चतुरुत्तरं हि भतं ते प्रमाथाः ।
तत्र बृहद्वयंतरयोज्योतिष्ठोमे प्रमाथद्वयम् । नौधसकालेययोरपि तत्रैव
भगायद्वयम् । इन्द्रकतुः प्रमाथ उत्तर्रसमन् पश्चसि भवति । त एते नवनवतिः प्रमाथाः शिष्टा अभिष्लवेषु कर्तव्याः । पृष्ठेषु सतोवृहत्यो विधीयन्ते । अभिष्लवाना तृतीये दिवसे सतोवृहत्यः । एवमवशिष्टान्यभिष्लवानां भत्महानि । तेषामन्त्ये सतोवृहत्यः । अन्येषु नवनवती
दिवसेषु नवनवतिः प्रमाथा आष्यन्त इति लिङ्गमप्युपपन्नं भवति । तृचे
पुनर्माने क्रियमाणे षट्विष्टस्तृचास्त्रिषु सप्ताधिकेषु मासेषु समाष्येरन् ।
तदेतस्माल्ङिङ्गदर्भनात्प्रमाथे गानं कर्वव्यभिति मन्यते ।

आह । अथ कस्मान प्रथमतृचे गानं कृत्वा ततस्तस्मानृचादेकामृ-चमादायान्ये द्वे ऋचौ गृहीत्वा तृचे गानं क्रियते । तथा हि तृचगानपापी चोदकोऽनुगृहीतो भवति । छिङ्गं चोपपत्स्यते । पश्चसु माःस वाहिताः प्रगाथा आप्यन्त इति । उच्यते । अन्यतिरेकेण छिङ्गं दर्शयति, अन्या अन्या ऋचो भवन्ति । तदेव सामेति । तस्माद्द्योद्देयोर्ऋचोः भैष्रयनं कृत्वा गानं कर्तव्यमिति ॥ २८ ॥

१ गवामयन इति—गवामयने होकपष्टचिकशतन्त्रं सुत्याः । तासा क्लिंप्तस्ताण्डकशाक्षिनामेनमाम्नाता । तन्नाशांतिशतं पूर्व पत्यः, तयोत्तरं, मध्ये विषुवान् । पूर्वस्मिन् पतासि—' प्रायणीयं प्रथममद्दः, चतुर्विशं द्वितीयं, तत्थत्वारोऽभिष्ठवाः पडदाः । तानि चतुर्विशत्यद्दानि । एकः
पृष्ठपः पडदः । एवं मासः, तादश एव द्वितीयस्तृतीयश्चतुर्यः पद्यमः । ततस्त्रयोऽभिष्ठवाः पडदाः ।
तान्यष्टादशाहानि, एकः पृष्ठचः षडदः, अभिनिन्नामैकाहः, त्रयः स्वरसामानः, इत्यष्टार्विशत्यहानि ।
आधाभ्यामहोभ्या सद्द पण्मासाः । तदिद पूर्व पद्धः । मध्ये विषुवान् । अयोत्तरं पद्धः । त्रयः स्वरसामानः, विश्वनिन्नामैकादः, एकः पृष्ठचः पडद्दस्वयित्रतारम्भणः, त्रयोऽभिष्ठवाः पडदाः, तान्यधः
विश्वत्रहानि, पुनः पृष्ठचः पडद्दस्वयित्रतारम्भणः, नत्वारोऽभिष्ठवाः पडदाः । एवं मासः, तादश एव
द्वितीयस्तृतीयश्चतुर्यः । ततस्वयोऽभिष्ठवाः पडदाः । आयुगीरिति द्वे अहनी, द्वादशाहस्य दशाहानि,
महाव्यं चितिरात्रश्चेति द्वात्रिशदहानि । आयैरष्टाविशत्यहाभिः सद्द पण्मासाः दिते । प्रगायं—पाः ।

(गीत्युपायाना शाखामेदेन समाम्नातानां विकल्पाधिकरणम् ॥ ७ ॥)

[७] अर्थेकत्वाद्विकल्पः स्यात् ॥ २९ ॥ सि०

सामवेदे सहस्रं गीत्युपायाः । आह । क इमे गीत्युपाया नाम । उच्यते । गीतिर्नाम किया । सा, आभ्यन्तरभयत्नज्ञानितस्वरिवशेषा-णामभिन्यिक्षिका । सा सामश्रन्दाभिल्प्यः । सा नियतपरिमाणा, ऋषि च गीयते । तत्संपादनार्था ऋगक्षरिविकारी विश्लेषो विकर्षणमभ्यासो विरामः स्तोभ इत्येवमाद्यः सर्वे समधिगनाः समाम्नायन्ते । तेषु संश्वायः । किं समुश्चीयन्त उत विकर्ष्यन्त इति । किं तावनः प्रतिभाति । सर्वेषां समाम्नानात्सर्वोङ्गोपसंहारित्वाच प्रयोगवचनस्य, समुश्चीये-रिन्निति ।

एवं प्राप्ते, ब्रूपः । अर्थेकत्वाद्विकल्पः स्यादिति । एकार्था हि गीत्युन् पायाः । गीतिः कथं निर्वर्तेतेति प्रयुज्यन्ते । तत्रान्यतमेन गीतौ निर्वृ-त्ताया नेतरे प्रयोगमहान्ति । तस्माद्विकल्प इति ॥ २९ ॥

( प्रगीताया एव ऋचो वैक्वतापूर्वस्तोत्रसावनत्वाविकरणम् ॥ ८ ॥ )

[८] अर्थेकत्वाद्धिकल्पः स्यादक्सामयोस्तदर्थ-त्वात् ॥ ३० ॥ पु०

कि चित्कर्भविशेषे श्र्यते ऋवा स्तुवते, साम्ना स्तुवते । यद्दवा स्तुवते तद्सुरा अन्ववायम्, यत्साम्ना स्तुवते तद्सुरा जान्ववायम् । य एवं विद्वान् साम्ना स्तुवितेति । तत्रायमर्थः साश्चियः । किमृचा वा स्तोतव्यं साम्ना वा, उत साम्नेवेति । किं तावत्याप्त्यः । विकरणः, ऋचा वा साम्ना वा । भिर्नामदं वावय दृश्यते । यद्दवा स्तुवते तद्सुरा अन्ववायिशिति । ऋचा स्तवे क्रियमाणेऽसुरा अन्ववायिशिति । ऋचा स्तवे क्रियमाणेऽसुरा अन्ववायति । परिपूर्णः भेताविते वावयं पृद्यामः । एवमर्थामदं संकीत्यते, क्यं नाम गम्यत ऋचा स्तोतव्यमिति । किमर्थम् । याभ्मन् कर्नविशेषे श्रूयते, तस्याङ्गः

न्यत्रचा स्तोतव्यं, साम्ना वा । कुनः । उभयत्र वर्तमानापदेशात् । यदि साम्नि विधायकः श्रुयेत, तथा सति काचित्रिन्दा प्रकल्प्य साम्ना स्तुत्येकवाव गता स्वात् ।

<sup>[</sup> २९ ॥ ]

१ तत्रान्यतरेण भित्तौ गीतौ निर्दृताया-पा॰ । २ भिन्नभिदं हि-पा॰ । २ १९

यथा स्यात्। तंच प्रयोगसामध्यीत्प्रयोगवचनेन गम्यत इति । नन्व-सुरसंकीर्तनान्निन्दैपा । नेत्याइ । न वयं निन्दिताननिन्दितान्वाऽसुरान् विद्यः । संकीर्तनात्कर्तव्यतामध्यवस्यामः । एवं साम्ना स्तुवत इति पू-थम्बाक्यम् । तस्माद्विकल्पः । ऋकसामयोः स्तुत्यर्थत्वाद्भयोर्ष्येकं का-र्थम् । स्तुतिहिं निर्वतियनव्येति, तदन्यतरेण सिध्यतीति विकल्पः ॥३०॥

#### वचनाद्विनियोगः स्यात्॥ ३३ ॥ सि०

नैतदस्ति, विकल्प इति । साम्नो विनियोगः स्यात् । क्रनः । तस्येह विनियोजकं वचनमस्ति । यहचा स्तुवते तदसुरा अन्ववायन् । यत्सा-म्ना स्तुवते तदसुरा नान्ववायन् । य एवं विद्वान् साम्ना स्तुवीतेति साम्ना स्तुतिः भशस्यते भत्यक्षेण प्रश्नंसावचनेन। इतस्था कल्पास्यात्, ऋचा स्तवनेऽसरा अनुगताः । तस्माद्दचा स्तोतव्यामिति । अथ साम्ना स्तवः प्रश्नस्थत, ततो यद्या स्तुवते तद्सुरा अन्त्रवायात्रितीतरप्रश्नंसा-र्था निन्दैषा, न किंचित्ररूपिष्यत इति । कथं निन्दावचनमेतदिति गम्यते । इतरस्तुतिवचनातु । तस्मात्साभ्नैव स्तोतव्यभिति ॥ ३१ ॥ ( अयवा-विकृतिविशेष प्रगीतयैव ऋचाऽऽहवनीयोपस्यानाविकरणम् ॥८॥ )

एव वा--

[ ८ ] अर्थेकत्वाद्धिकल्यः स्यादक्सामयोस्तदर्थ-त्वात् ॥ ३० ॥ पू०

न द्व विवायकः अर्थेने । तस्मारस्द्रत्वेवोमयत्र विवायकं कल्ननियम् । नद् ऋचि निन्दा श्राते । उच्यते । वितरीतिमिद्दं करमात्र मवति । इत्यन्त्वशोमना यदसुरा अप्यनागतपूर्वास्तत्राऽऽगच्छन्तीति ॥ ३० ॥

साम्ना स्तुवत, इति साम्नः स्तती वियानमसुराणामनागमनार्थवादेन । असराग-मननिन्दाद्वारेण, साम्ना सहैकवाक्यतः याति ' यद्या स्तुवते १ इत्येत रू । इतस्था निन्द्या निन्दितायाः प्रशंसा कल्पयित्वा वाक्यद्वय प्रकल्पम् । वाक्यद्वयाच्वादृष्ट-द्वयं प्रकल्प्यम् । न च विवरीतो वाक्यायेः । साम्नामुवसंहारे श्रवणात्, ' य एवं विद्वान्साम्ना स्तुवते ' इति ॥ ३१ ॥

एतच--पा॰ । २ तथत इति-'य एवं विद्वान् साम्ना स्तुनीत 'इति, अन्ते श्रुयमाणोऽपि यच्छव्दोपवन्वात्र विधायक इति वोध्यम् । ३ अर्थवादेनेति— यत्साम्ना स्तुवते, तदमुरा नाम्बनायन् ' इत्यनेनेति शेप. ।

किवित्कर्मविशेषे श्रूयते । अयं सहस्रमानव इत्येतयाऽऽहवनीयमुप-तिष्ठत इति । अत्रायमर्थः सांशियकः । किममगीतयोपस्थातव्यमुत प्रगी-योति । किं पाप्तम् । प्रगीतया, अपगीतया वा । कुतः । अविशेषोपदे-शात् । प्रगीताऽष्यसावियमेव ऋक्, अपगीताऽपीयमेव । उभयथा हि तां समामनान्ति । तस्मान्न विशेष आदर्तव्य इति । न चोद्विशेषः, स्तुतिपर-रवादक्सामयोर्विकल्प इति ॥ ३०॥

#### एवं शप्ते ब्र्मः---

#### वचनाद्दिनियोगः स्यात् ॥ ३१ ॥ सि॰

प्रगतिव विनियुत्तयेन, नामगीता । कुतः । वचनात् । किं वचनम् । अयं सहस्रमानव इत्येनया— इति प्रकृतवचनः कृदः । प्रगीमा च सामवेदे प्रकृता । सा, एतयेति संबध्यते । नत्वप्रगीताऽपि तत्र पठचते । सत्यम् । प्रगाणसंवन्धार्था तु सा । न ह्यपिठतायां प्रगाणं शक्यते कर्तामिति, ऋँक् मामार्थे । ऋचोऽध्ययनं सामार्थे गम्यते । न ह्यन्तरेण ऋचं सामनिर्द्यतिभेवति । अन्तरेणापि तु साम, ऋक् निर्वर्त्यते । न ऋक् सामाऽऽकाङ्क्षत इति । तस्माद्व सामदेवे, उपितष्ठते वा, स्तौति वेरयुक्ते प्रगीतायामेव ऋचि संमत्ययो भवति, नापरीतायाम् ।

आह । यदि प्रगीताां संप्रत्ययः पकरणात्, वचनाद्रमगीतायाम् । अपगीताऽपि हि शाखान्तरे समाम्नायते । सा पकरण वाधित्वा बाक्येन गृह्योतेति ।

एवं प्राप्ते, बृमः । 'एतया ' इति संनिहितवचनः । प्रगीता च संनिहिता । यद्य-च्यप्रगीताऽपि संनिहिता, तथाऽपि प्रगीतिव प्राह्मा । कृतः । यदप्रगीतायाः परार्थः पाठः । न ह्मपाठिताया सामध्ये निवेतिथितुम् । नन्यप्रगीताऽपि शाखामु पठ्यते । सा वाक्येन प्रहण्यिते ।

<sup>&#</sup>x27;अयं सहस्रमानव इत्येतयाऽऽहवनीयमुपतिष्ठते' इति पगीतायामपि सपत्ययोऽपगी-तायामपि । उपस्थानं, न्तुर्ति वा प्रगीताऽपि । तन्माद्विकल्पः ॥ ३० ॥

९ ऋक्सामसंबन्धे, ऋचोऽष्ययनं—पा॰ । २ प्रगोताऽपीति—निर्वर्तयेत् । अप्रगोताऽपीति श्रोषः । ३ निर्वर्तियतुमिति—नहानववारितायामृचि सुखेन साम्गानं संभवति । अतोऽप्रगीतायाः पाठः प्रगाणार्थे इति प्रगीतैव प्रयोजनसाकाङ्क्षा प्राह्येत्वर्थः ।

उच्यते। न वावयेन ऋक् गृह्यते । प्रतीकग्रहणं ह्येतत् । अयं सहस्रमानव इत्येतयेति पुनः प्रकृतीया ऋचो वाचको मुख्य ऋक् शब्दः। त्वत्पक्षे प्रतीकग्रहस्य छक्षणा स्यात् । श्रुतिछक्षणाविश्यये च श्रुतिन्यीय्या, न छक्षणा। तस्मात्प्रगीतयोपस्थातन्यमिति ॥ ३१॥ (अथवा—ऋग्यजुर्मन्त्राणा तानस्वरेण कर्माणे प्रयोगाधिकरणम् ॥ ८॥) एवं वा—

# [ ८ ] अर्थेकत्वाद्विकल्पः स्याद्वक्सामयोस्तदर्थ त्वात् ॥ ३० ॥ पू०

इह केचित्त्रेस्वर्येणाधीयँन्ते, केचिच्चातुःस्वर्येण । आह । य इमे
चातुःस्वर्येणाधीयँते, किं त उदात्तानुदात्तस्वरितेभ्योऽियकमपरं स्वरं
कुर्वन्ति । नेत्याह । तेषामप्येत एव स्वराः, येऽन्येषाम् । किं नु
कुर्वन्ति । एकं स्वरान्तरमुत्क्रम्याधीयँते । तत्र संदेहः । किं सम्रचयस्त्रेस्वर्यादीनामृत विकल्प इति । किं नाप्तम् । सर्वाङ्गोपसंहारित्वात्मयोगवचनस्य, सम्रच्चय इति । एवं प्राप्ते, ब्रूमः । अर्थैकत्वाद्विकल्पः स्यात् ।
एकोऽर्थः सर्वेषां त्रेस्वर्यादीनामध्ययनिर्वृत्तिः । तस्माद्विकल्पः ॥३०॥

#### वचनादिनियोगः स्यात्॥ ३१ ॥ सि०

वचनिमदं भवति स्मृत्यैनुमितम्, तानो यज्ञकर्मणीति । तस्मात्ताः नेन प्रयोगः कर्तव्यः । अथ त्रैस्वर्यादीनां किमर्थे समाम्नानमिति । उच्यते । अर्थाववोधनार्थं भविष्यति ॥ ३१ ॥

उच्यते । तस्याः प्रकरणेन संबन्धः कल्प्यः । इतरस्य तु कॅळिषः । 'एतया' इत्यपि नैव संनिहितवचनो बाध्यते ॥ ३१ ॥

१ प्रगीतायाः-पा० । २ प्रतिक्षव्यस्य लक्षणार्थे स्यात्-पा० । ३ आम्नायन्ते-अधीयते-इति च-पा० । ४ अधीयन्ते-पा० । ५ अधीयन्ते-पा० । ६ स्मृत्यनुमितःभिति-' यद्गक्मंण्यलप-न्यूड्खसामसु '(पा० सू० १-२-३४) इति व्याकरणस्मृत्यनुमितिमित्यर्थः । तान इति च पूर्वाः चार्याणामेक्ष्रतेः संज्ञा । ७ क्लूस इति-प्रकरणसंबन्ध इत्यर्थः । तथा चाऽऽसेयीन्यायेन कल्प्यसामाः-न्यसंबन्यामप्रगीता वाधित्वा क्लूससामान्यसंबन्धा प्रगीतैव माह्येत्याययः ।

( योनिसाम्न उत्तरावर्णवद्योनोत्तरयोर्ऋचोर्गानाधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

# [ ९ ] सामप्रदेशे विकारस्तदपेक्षः स्याच्छास्रकः तत्वात् ॥ ३२ ॥ पू०

इदमाम्नायते, रथंतरमुत्तरयोर्गायति, यद्योन्यां तदुत्तरयोर्गायति, कवतीषु रथंतरं गायति, विराट्मु वामदेव्यं गायतीति । तत्र संदेद्दः । किम्रुत्तरावर्णवश्चेन गातव्यं, किं योनिवर्णवश्चेन । कथमुत्तरावर्णवश्चेन गीतं भवति, कथं वा योनिवर्णवश्चेनति । उच्यते । किंचिदुदाहरणं गृहीत्वा व्याख्याम्यामः । यदा तावत्, दृद्धं ताळव्यपाई भवतीति, योनौ य-स्मिन् भाग आईभावः कृतस्तिसम्भेव भाग उत्तरासु, आईभावः किन्यते, ततो योनिवर्णवश्चेन गीतं भवति । अय भागान्तरे दृद्धं ताळव्यं दृष्टा, आईभावः किन्यते, तत उत्तरावर्णवश्चेन गीत भवति ।

ार्क पुनरत्र कर्तव्यम् । योनिवर्णवश्चेनति । कथम् । यावाति भाग एकारस्य योनावाईभावः कृतस्तं विचारयामः । किं तत्र कृतमिति । एकारो नोचारितः, इकाराकारावागमिताविति । एवं चेदुत्तरास्विप तावत्येव भागे यो वर्णः, स नोचारियतव्यः । इकाराकारावागमियत-व्याविति । एवं, यद्योन्यां तदुत्तरयोगींतं भवति । तस्माद्योनिवर्णवः श्चेन गातव्यमिति । अपि चैवं गीतिर्न मणङ्क्ष्यति । इतस्या कचित्य-णश्येत् । यत्र महती गीतिरल्पेष्वक्षरेषु गीयते । तत्र व्यक्तं प्रणश्चिति यद्युत्तराक्षरवशेन क्रियते । तस्माद्योन्यक्षरवशेन कर्तव्यम् ।

अपि च कचित्क्रम उपरुध्यते, यत्राक्रम आईभावभाग्वर्णः । आर्थि च कचिदुपरुध्यते । यत्र पाकृत आगमो नैव क्रियते, तत्र स्वाध्याय-

<sup>&#</sup>x27; आम्नातीदन्यत् ' इत्यारम्यौपोद्घातिकं वृत्तम् । प्रासिक्किकं च । प्रकृतिमिदानी-मिषीयते । सामोहः प्रतिज्ञातः । सोऽभिषीयते ।

अत्र पूर्वपक्षः । नोहः साम्नाम् । कुतः । वचनादेतदतिदिश्यते, ' यद्योन्यां तदुः त्तरयोः' इति । यद्यपि साम ऋगक्षराणामुपकारकमिति समिष्रगतं, त्याऽप्युपकार-स्यानतिदिष्टत्वात् । योदशं योनौ तादशमेवोत्तरयोरिप यादि । नात्रं यथातथामावः

१ साममागे—पा० । २ कृतस्तत्र—पा० । ३ (अ०९ पा० १ अ० १० मू० ५०)। ४ तथाऽपीति—नोहः साम्नामित्यनुषद्धः । ५ याहशं—यथोपकारजनकम् । ६ यदीवि—मन्यसे हृति शेषः । ७ समाद्धाति—नात्रति ।

काले गानेन च कर्मकालं गानमविकद्धं कर्तन्यम् । तस्माद्योग्यक्षरव-श्चेन कर्तन्यमिति।सामभदेशे विकार आईभावादिः।तदपेक्षो योन्यपेक्षः। एतच्छास्त्रेण कृतं, यद्योग्यां तदुत्तग्योरिति। यावति सामभागे योना-वाईभावः कृतम्तावत्येवोत्तरासु कर्तन्यः॥ ३२॥

वर्णे तु बादिरियेथाद्रव्यं द्रव्यव्यतिरेकात् ॥ ३३ ॥ सि०

उत्तरावर्णविशेन कर्तव्यं वादिर्मन्यते सम् न योनिभागवशेन ।
कुतः । योऽसी मकृतावाईभावः कृतो नासावागमः । न च तत्रैकारकोषः । किं तहींकारो नाम । अवर्णम् , इवर्ण च । अवर्ण संदृतम्,
इवर्ण विवृतम् । उमे अपि च दीघें । ताम्यामसाधुम्यां संध्यक्षरं साधु
जन्यते । तत्र मकृतावकारेकारी विश्लेषिती, नापूर्वावागमिती । गुणस्तु
तयोः कश्चिदपूर्वः कृतः । सर्वत्रात्र ममाणं मत्यक्षम् । तद्यत्र, तावति
भागेऽन्यो वर्णो भवति, न संध्यक्षरं, तत्र संश्लेषाभावे विश्लेषो न
शक्यः कर्तुम् । अन्यन्मिन् भागे यत्र संध्यक्षरं भवति, तत्र तद्वशादिश्लेषः क्रियते । एवं, यद्योन्यां तदुत्तरयोः कृतं भवति । योन्यां दि
संश्लिष्ट्योविंश्लेषः कृतः । इहापि संश्लिष्ट्ययोविंश्लेषः । इतस्या व्यतिरिक्तं कल्पितं स्यात् । अथ यदुक्तं, मीतिः मणङ्क्ष्यतीति । न मणकृक्ष्यतीति । विरामं कृत्वाऽनक्षरं गायिष्यते । संश्लेषाभावाचाश्वयो

(पाठाँन्यथाभावः) । यथा ऐष्टिकानां विकृतिषु । वचनार्दिदं साधारणीकृतम् । तस्मा-द्यथा सष्ठमे पूर्वपक्षे साधारणा धर्मा इति तथेहापि । वचनसामर्थ्याच्च यत्र मागे योनावाईभावः कृतः, उत्तरयोरपि तथैव कर्तञ्यः ॥ ३२ ॥

एवं प्राप्ते, ब्रूमः । नैतद्वचनमुपकारस्य निषेधकम् । किं तर्हि । उत्तरयोः कर्तव्य-मित्येतावत्कृत्वा कृतार्थम् । तत्तृत्तरयोः कियमाणं यथोपकरोति ऋगक्षराणां तथा कर्तव्यम् । नेदमदृष्टेनोपकरोति । तस्माद्यस्य वर्णस्य येन प्रकारेणोपकारकमवगस्यते तस्मिस्तयैव प्रयोक्तव्यमत आह—सर्वत्रात्र प्रमाणं प्रत्यक्षमिति । विरामं कृत्वाऽ-नक्षरं गायिष्यत इति । एतद्युक्तम् । ऋगक्षराणा साम संस्कारकं समाधिगतं योनी । तत्र यद्यनक्षरं गीयतेऽयथापकृतिक स्यात् । अदृष्टार्थं च स्यात् । सर्व चैतद्-न्याय्यम् । तस्माद्यत्राल्यान्यक्षराणि महती गीतिन्तत्रापि तयाऽक्षराण्येव संस्कर्तव्यानि ।

९ कि तहींकारी नाम बादिरिर्मन्यते सम-पा॰। २ विनामं-पा॰। ३ चिह्नितस्थाने ' अति-देशार्थः' इति पाठ आवश्यकः। ४ इदमिति-सामस्वरूपमित्यर्थः।

विश्लेषः कर्तुम् । आर्षक्रमी नोपरोत्स्येते ॥ ३३ ॥

( उत्तरयोः स्तोमातिदेशाधिकरणम् ॥ १० ॥ )

[१०] स्तोभस्यैके द्रव्यान्तरे निवृत्तिमृग्वत् ॥ ३४ ॥ पू०

कवतं शु र्यंतरं गायित, रथंतर प्रस्तां पाति, यद्योन्या तदुत्तर-योगीयतीति। तत्रोत्तरावणवद्योन गातव्यभित्येतत्समिधिगतम् । अथे-दानीमिदं संदिद्यते । किं स्तोभाः प्रदिश्यन्ते, नेति । किं प्राप्तम् । न प्रदिश्यन्त इति। कुतः। गीतिहिं साप, न स्तोभाः। या गीतिः साप-दिश्यते । यद्योन्यां तदुत्तर्योगीयतीति, गायितद्यब्दसंबन्धान्। अपि च, ऋक्शब्दार्थेर संबध्यमानः स्तोभोऽनर्थकः स्यात्। तस्माद्धि न प्रदिश्येत, अपि च, कचिद्धवि वचनम्, ऐन्द्रचामवभूयसाम गायतीति । तत्रातु-प्यत्तिभवेत् । श्रीतक्षभी हीन्द्रो वाक्यश्येषभ्योऽवगम्यते । तस्य तप्ती-त्यनेन संबन्धी न स्यात् । तस्मात्स्तोभस्य ऋगन्तरे निष्टत्तिः । यथा, ऋगक्षराणामगीतित्वानिष्टित्तिरेवं स्तोभाक्षराणानपीति ॥ ३४ ॥

सर्वातिदेशस्तु सामान्याञ्चोकवद्विकारः स्यात् ॥ ३५ ॥ सि०

नैतद्दित, स्तोमाना निष्टतिरिति । सर्वातिदेशो भवति । ऋक्स्तो-भस्वरकालाभ्यासिविशिष्टाया गीतः सामश्रव्दो वाचकः । कथमवग-म्यते । तत्र प्रयोगात् । यदि स्तोमा निवर्तस्न, तत्कृतो विशेषौ नोप-संगृहीतः स्यात् । तत्र शब्दो वाध्येत । तस्मात्स्तोभाः पिद्श्येरन् । यत्त्तम्, ऋक्शब्दायरसंवव्यमानाः स्तोमा अनर्थका भवेषुः । अत्र स्माः । लोकवत् । नानर्थका भविष्यन्ति । तत्र्या लोके गायनैरङ्गव-

ऋक्रतोत्रस्वरकाळाभ्यासाविशिष्टाया गीतेः सामग्रब्दी वाचक इति-एतद-युक्तम् । १ गीतिपुँ सामाख्या १ इत्युक्तत्वात् । तस्मादन्यथा वर्ण्यते । यद्यपि स्तोमा न सामग्रबद्वाच्यास्तयाऽप्यतिदिश्यन्ते । कयम् । सामोपकारकन्नन्तराणाम् । तस्यो-

तथा यत्रारुमा गोतिर्बहन्यक्षराणि, तत्रापि भैव तेषा सम्कारिकाऽवगन्तव्या । न तँत्रेक-श्रुत्यं त्रेस्वर्भ वा कर्तव्यम् । एतदेव साम्तासृच प्रति गुणभावस्य प्रयोजनम् ॥ ६६ ॥ [६८ ॥]

१ नोपरुच्येते-पा । २ सर्वातिदेशो हि—ग । ३ न तत्रेति —ऋक्शेपे, 'तानो यहक-भीणे 'इति स्मृ.यवगतमैक श्रुत्यं, अध्ययनावगतं त्रैस्वर्य वा न कर्तव्यामित्यर्थः । ४ (अ० २ पा १ अ० ११ स्० ३६)।

स्तुकाानि यानि नाम प्रक्षिप्यन्ते, तानि गीतिकालगणनार्थानि, नार्थसं-बन्धायोचार्यन्ते । सुखं ह्यक्षरैर्गीतिकालः परिच्लिद्यते । तद्वदिद्दापि कालपरिच्लेदार्थानि स्तोभाक्षराण्यतुवर्तेरन्निति ॥ ३५ ॥

अन्वयं चापि दर्शयति ॥ ३६ ॥

अन्वयतश्चापि स्तोभान् दर्शयति । यत्राऽऽर्चिकानि पदानि निवर्त-न्ते, स्तोभा गेह्माश्चानुयन्तीति । स्तोभाः—स्तोभा एव । गेह्माः-स्वराः । तस्मादपि स्तोभाः मदिश्यन्ते ॥ ३६ ॥

निवृत्तिर्वाऽर्थलोपात् ॥ ३७ ॥

वाश्वन्दात्पक्षो विपेरिवर्तते । निष्टत्तिः, अग्निष्टपतीत्येवं नातीयकानां स्तोभानाम् । शीतकर्मा दीन्द्रो वाक्यभेष उपलभ्यते । न तेनैवं नाती-यकाः स्तोभाः संबध्येरिश्रति । अन्वयात्संबध्यन्ते लोकदिति यदुक्तं, तत्परिद्दर्वव्यम् ॥ ३७ ॥

अन्वयो वाऽर्थवादः स्यात् ॥ ३८ ॥ अन्बीयुर्वा, एवंजावीयकाः स्तोभाः । न हि वयभिन्द्ररूपं प्रत्यक्षमुप-स्न्रभामहे । यच वाक्यशेषवचनं, सोऽर्थवादः ॥ ३८ ॥ ( स्तोभाना स्रक्षणाधिकरणम् ॥ ११ ॥ )

[ ११ ] अधिकं च विवर्णं च जैमिनिः स्तोभश-ब्दत्वात् ॥ ३९ ॥ सि०

अय कः स्तोमो नाम, तस्य छक्षणं कर्तव्यम् । उच्यते । य ऋग-क्षरेभ्योऽथिकः, न च तेः सवणेः स स्तोमो नाम । ईद्दशे दि छोकि-काः स्तोभश्चद्मुपचरन्तीति । तद्यथा, देवदत्तेन समाया पर प्रछपता बहुस्तोमं कथितमिति । यद्र्यवचनेभ्योऽधिकं विवर्णे च, तदाछोच्यैवं-वक्तारो भवन्ति । छक्षणकर्मणः प्रयोजनं न वक्तव्यम् । छक्षणकर्मणो दि तदेव प्रयोजनं, यछक्षितो भविष्यतीति । किमथ्रुभयं सूत्रितम् । नन्वन्यत्रत्पर्यासम्, अथिकमिति वा विवर्णमिति वेति । नेत्याद्द। भव-

पकुर्वतो दृष्टेन साहाय्यं कुर्वन्तः स्तोमा उपकुर्वन्ति । तदतिदेशे च यदि स्तोमा नाऽऽगच्छेयुस्तत्कृत उपकारोऽपि हीयेत । तस्मादतिदिश्यन्ते ॥ १९ ॥ [ १६ ॥ ॥ १७ ॥ १८ ॥

ति हि किंचिद्धिकं, न विवर्णम् । यथा, अभ्यासः, श्वादिः श्वादििरिति । नथा किंचिद्दिवर्णे नाधिकम् । यथा, विकारः, ओ ग्ना ई, इति । तस्माँ-दुभयं सूत्रयितव्यमिति ॥ ३९ ॥

( पाकृतबीद्यादिस्यानापन्नेषु नीवारादिषु बीद्यादिधर्माणामूहेनानुष्ठानाः धिकरणम् ॥ १२ !! )

# [१२] धर्मस्यार्थकतत्वाद्दव्यगुणविकारव्यानिक-ममितिषेथे चोदनानुबन्धः समवा-यातु॥ ४०॥ सि०

वाजपेये श्रूयते। बाईस्पत्यं चकं नैवारं सप्तद्यश्वरावं निर्वपतीति। आस्त च प्रकृती बोत्हेषु प्रोक्षणम्। तकीवारेषु भवति, न वेति संश्वयः। तथा, उद्गीया वा एति वाण्मवित यहि पृष्ठयः पडदः संतिष्ठते, न बहु बदेत्, नान्यं पृच्छेत्, नान्यस्मे ब्रूयात्। संस्थिते पडदे मध्वाश्येत्, घृत वा—इति मन्त्रतने घृताश्चने च पडद्द्यमा अवन्ति वा, न भवन्तीति संश्वयः। तथा, राजसूर्ये श्रूयते, नेक्टनं चकं नखावपृताना परिष्ट्रत्ये श्रूदे, इति। अस्ति प्रकृताशुल्खल्धुस्लयोः प्रोक्षणस्। पोिक्षित्ताभ्यामुल्खल्धुस्लाभ्यामवहन्तीति । तक्षविष्ठ मवति, न भवतीति संशयः। तथा चाहुमांस्येषु श्रूयते, परियो पश्चं नियुक्षीतेति । परिशे यप्यभीः कर्तव्या न किच्या इति संश्वयः। तथा, न गिरा गिरेति श्रूयाद्यदि गिरा गिरेति श्रूयाद्यात्मानं तदुद्वातीद्विरेते कृत्वोद्देयमिति । इरापदे गिरापद्यमा स्वान्त, न भवन्तीति स्वयः। किं तावरतातम्। श्रीक्षाविष्ट्रता घमोः, न नीवारादिश्व। तत्मातेषु न भवश्वरिति ।

एवं नाप्ते, झूनः । नीवारादिधः चादनानुबन्यः स्वात् । समवीते हि

३९ ॥ ] यद्यप्यवृत्त्रयुक्तः धन्तं इति स्थित, त मडापे कार्यापत्त्वा विनोहसिद्धिर्नान्तीत्यनेनाधि-

<sup>9</sup> तस्मादुम ग्रामिति । एवं च ऋगक्षरेम्योऽविकत्वे सात, ऋगद्धरविक्रक्षणत्वं स्तोमाना उद्ध-णमुक्तं मर्वात । अत्र च—ऋगद्धरविकद्धणत्वं पाद, अर्थानामे ग्रायकत्वं विवक्ष्यते, तदाऽयोमि-धायकेषु 'अप्तिष्टगी 'इत्यादिरतामेष्वव्याप्ति. । प्रकारा तरं च दुर्निवचम् । अतः स्तोमपद-वाच्यत्वप्रकारकामियुक्तप्रसिद्धिविशेष्यत्वमेव स्तोमत्वामिति सुवचम् । वाच्यतावच्छेदकं च स्तोम-त्वमक्षव्योपाविरिक्षिक्षीक्षरत्व वाच्यतावच्छेदकाप्रसिद्धिरित्यादिदोषानवक्षाश्च इति होयम् । र स्थित-मिति—प्रथमपाद इति रोष. ।

तेषु स पाकृतो धर्मः । प्रकृतो तावदंपूर्वपयुक्तोऽसी, न ब्रीह्यादिपयुक्तः । येनापूर्वस्य विशिष्टोऽयं साधनविशेषस्तत्रेष धर्मो न ब्रीह्यादाविति सम- धिगतमेतत् । नीवारादयश्च ब्रीह्यादिकार्धकारिण इत्यवगम्यते । नीवा- रस्य तांवचोदना, नैवारश्रकः कर्तव्य इति । स च नान्येन प्रकारेण नीवारो यागस्योपकरोति वर्जियत्वा तण्डुळानिर्वृत्तिम् । स प्रत्यक्षेणा- षगम्यते ब्रीहिकार्थे वर्तत इति । तस्माद्ब्रीहियर्मा नीवारे भवे- युरिति ।

एवं, षडहेनोपासीतेति चोदनायां सत्या यदा पडहः संतिष्ठते, न षडहेनोपास्यत इत्यर्थः । मधुँग्रताभ्यामञ्जनेनोपासीतेति गम्यते । यस्य

करणेन कार्यापत्तिः प्रतिपाद्यते । सा च पञ्चवा भवति । वास्तवी सा द्विविधा, प्रत्य-क्षानुमानाम्याम् । शञ्दात्रेवा । स्वशञ्दात्, प्रतिषेधेन स्वशञ्दानुमानं, संस्थया प्र-तिषेधानुमानं, प्रतिषेवाच श्रृंद्धः । तत्र प्रत्यक्षात्तावत् ' नैवारो बार्ह्यस्पत्यश्चरः '। ननु स्वशञ्देनेव नीवारा बीहिकार्ये विनियुज्यन्ते ।

उच्यते । नीवारशब्दो नीवारान्वद्दति, तद्धितो विकारं, देवता बाईस्पत्यशब्दः, चरुशब्दो द्रव्यम् । कतरः कार्यापत्तिपरः । तस्मात्प्रत्यक्षेणात्र कार्यापतिः । त्रीह्यः प्ररोडाशास्त्रयहिपनिर्वृत्त्या याग्नश्याः । नीवारा अपि तिलिर्वृत्त्या याग्नश्यनार्था एव प्रत्यक्षमुपलम्यन्ते । तस्माद्बीह्यो यथाऽपूर्धर्यो इति धर्मान्प्रयुक्तते तथा नीवारा अपि । नलावपूताना चरः ' इत्यवहननम्य तुपक्रणविप्रमोक फलं दृष्ट्वाऽनुमानं मवति, नूनमुल्ललमुसलकार्ये नला वर्तन्त इति ।

'परिधी पशुं नियुझन्ति' इति स्वशब्देनैय यूपकार्थे परिधिर्वर्तते । 'न गिरागिरेति सूगात्' इति, गिरापद भतिपेवन् तत्कार्य छत्तयति । तत्र छत्तित इरापदिविधिः । तश्च शब्दादते न शक्य विवातुम् । अत उच्यते प्रतिपेवात्स्वशब्दानुमानम् । छक्षणयौऽ-त्र स्वशब्दः । ' उद्गीया वा एताई वाग्मविति, याई पृष्ठचः पडहः सितिष्ठते ' इति

<sup>ृ</sup> १ तावहर्शपूर्णमातप्रथुक्तोऽती—पा० । ३ मावचोदना—पा० । ३ मधुघृताभ्यामु-पासीत—पा० । ४ शब्द इति-स्वशब्द करूपत इत्यर्थ. । तथा च तत्कार्थकारित्वकपा स्वानापतिः पश्चमा भवति-प्रत्यक्षात्-अनुमाना १-शतस्पश्चरात्—प्रतिपेवानुमितस्व बब्दात्—अमावे विध्यनु-भितप्रतिपेधकल्पितस्वशब्दादिति मृळतात्पर्य श्लेयम् । ५ ळक्षणये ति—अत एव परिध्युदाहरणादस्य विशेषः । परिध्युदाहरणे हि स्वशब्द. शुतः । अत्र तु ळक्षणया स्वशब्द इत्यर्थः ।

भावे यस्य निवृत्तिस्तत्तस्य स्थानेऽवगम्यते । षडहनिवृत्तौ मध्वश्चनं ब्रुवन् षडहकार्ये वदतीति गम्यते । तस्मात्ष्रहरूथमी व्रतं नियमो वा मध्वश्वने भवतीति । यागाभाव।त्तिनिमत्ता ग्रहा न वर्वतन्ते । ग्रहं वा गृहीत्वा चमसं वोस्रीय स्तोत्रग्रपाकरोतीति ग्रहचमसाभावातस्तोत्राभावः। स्तुतमञ्ज्ञशंसतीति स्तोत्रीभावाच्छस्ताभावः । सवनाभावात्सवनीया न प्रवर्तन्ते, इत्येवमादि न प्रवर्तते । ब्रतानि नियमाश्च प्रवर्तन्त इति । यश्चान्यदन्येलुप्तं, नखावपुतानामिति । नान्यथा नखावपुता भवन्ति । यदि न तैस्तुषा विषयन्ते, तस्मानुषविमोचने नखाः श्रुता इति गम्यते । अत्रश्रोत्रखळम्मलघर्भैः संबध्यन्त इति ।

तथा. परिधिर्यणकार्थे वर्तत इति विस्पष्टमेव वचनं, परिधौ पश्चं निर्वेङ्गीतेति । तस्मानदर्भकः परिधिः स्यादिति । तथा, न गिरा गिरोति अयादैरं कुत्वोद्गेयमिति नैतौ द्वाविष विधीयेते- मितिषेध इरा-पदंच। तथा हि वाक्यं भिद्येत। न चेरापदमप्राप्तत्वादन्द्यते। प्रति-षेधे त्वनुवादः संभवति । यदा, इरापदं तदा व्यक्तं गिरापदं न भव-तीति । एकवाक्यरूपं च गम्यते । यस्माद्धिरापदस्यायं दोषस्तस्मादिः रापदं ब्र्यादिति । भिन्नवाक्यरूपे त्वाश्रीयमाणे भूयसी अदृष्टानुमान-

संस्थया प्रीतिषेष: । तेन तत्कार्थम् । तस्मिन्मध्वशनघृताशने । एवमत्र छिसत-छक्षणया स्वशब्दः ।

तदेतदयुक्तम् । कथम् । यदि मध्वशनघृताशने षडहकार्ये वर्तेयातां तथा फल्माः घके स्याताम् । तत्र ' द्वादशाहन पजाकामं याजयेत् ' इति वचनं विरुच्येत । यागा ह्येतेन फले विधीयन्ते । ते च द्वादशसंख्य विशिष्टाः । न मध्वशनवृताशने यागी । ताम्यां फलबद्धचा चतुर्दशसख्योपजायेत । राजसृयवादिति चेत् । तत्र । 'षट् र्त्रिशदहो वा एष यद्द्वादशाहः ' इत्येवमादीनि लिङ्गानि विरुध्येग्त् । यदि चानयोस्तत्कार्योः पत्तिः स्यात्तथा सति षडहं निवर्तयेताम् । तत्रास्योत्पत्तिरनर्थिका स्यात् । छिङ्गविप्रः तिषेधम्तु स्थित एव । कर्तृसम्कारकेऽवगम्यमाने कथ फलमाधिके इत्यम्युपगम्येते । सर्वे चैतदन्याय्यम् ।

तत्र वर्णयन्ति । द्रयमिहास्ति फलसाधनत्वं साधनत्वं च । तत्र न फलसाधन-

९ स्तोत्राभावादस्याभाव —पा॰ । २ नियुद्धन्तीति—पा॰ । ३ प्रतिषेध इति—लक्ष्यत **इति** श्रोषः । ४ इह—षडहे ।

कल्पना स्यात् । न ह्यात्मानं गिरोदिति दोषो विधीयते । शरीरं गिरितुमसंभवः । परमात्मन्यदोषः । वाक्यभेदम्तु स्थित एव । तस्माद्गिरापदोचारणमिरापदस्य तत्कार्यापत्तिपदर्श्वनार्थः, नं गिरा गिरोति कृत्वोद्वायदिति । तस्माद्विरापदधर्मा इरापदे भवेयुरिति । मर्वत्र पर्यवसितम् ।
परिधावनैन्तरा कथा विलिष्यते ॥ ४० ॥

(परिधौ युपधर्माणामाक्षेपसमाधानाधिकरणम् ॥ १३ ॥)

# [ १३ ] तदुत्पत्तेस्तु निवृत्तिस्तत्कृतत्वा-त्स्यात् ॥ ४१ ॥ पू०

चातुर्मास्येष्वाम्नायते । मध्यमे पर्वणि परिधौ पर्शुं नियुँद्धीतेति । तन्नोक्तं, यूपधर्माः परिधौ कर्तव्या इति । तद्विपरिवर्तते । ते न कर्तव्याः । तदुत्पत्तेः — परिधेराहवनीयपरिधानार्थोत्पत्तेयपूपधर्मा निवर्नेरन् । तत्कृता हि तेऽपूर्वप्रयुक्तपशुबन्धनद्वारेणापूर्वं गच्छन्ति । तत्र यद्वन्धनस्याङ्गः-भूतमिति श्रुतं तद्वन्धनार्थमेव द्रव्यमुत्पन्नम् । यच्वाऽऽहवनीयपरिधा-

त्वाद्धमेलामः । किंतु साधनैत्वात् । तद्य्ययुक्तम् । यद्येते पष्टहकार्ये कुरुतः, क्तन्तद्धमें. संबध्येयाता, यथा नीवाराः । न चते षष्टहकार्ये वर्तन्त इत्युक्तमेव । न तदक्कत्वाद्धमेलाभो न भवति । किं तर्हि । कार्यापत्त्या । तस्मादन्यदुदाहरणमुदाहि- यते, 'सं प्रत्यामनेत् स्थानात् ' इति द्रव्यविनाज्ञात्कभीविनाज्ञः । कर्माविनाज्ञोन प्रतिषेधो छक्ष्यते । प्रतिषेधाच स्वज्ञावदः । अयमप्यस्मिन्नविकरणे नैव सिद्धान्तः । तस्मादेतत्सद्दशमन्यदुदाहरणं मृत्यम् ॥ ४० ॥

१ न गिरा गिरेति ब्र्यादेरं कृत्वोद्वायेदिति—पा०। २ परिधानुत्तरा कथा—पा०। ३ नियुछन्तीति—पा०। ४ साधनत्वादिति—मध्यशनपृताशनयोः पटहाद्वत्वेन कतुपकारकत्वात्साधनत्वः
सामान्येन पटहधर्मप्राप्तिरिति कैचिद्वर्णयन्तीत्यर्थ । ५ (अ०६ पा०४ अ०९० स०३०)।
६ नैव सिद्धान्त इति—सानाध्यद्वव्यनाशे सानाध्यफलार्थ तत्स्थाने पछशरावयागो नैव विधायते।
सानाध्यफलस्य सानाध्ययागेनैव सिद्धे साधनान्तरानपेक्षत्वात्। न हि इव्यनाशे यागलोपे प्रमाणः
मस्ति । इविरन्तरात्पत्त्या, आज्येन वा समापनसंभवात्। अतो इव्यविनाशप्रयुक्तवेगुण्यपरिहाराथत्वेन सानाध्याद्वत्तयेव पछशरावयागो विधायत इति 'अद्वविधर्वा निमित्तसंयोगाद ' इति सूश्रेण सिद्धान्तितत्वादित्यर्थ । ७ मृग्यमिति—तचोदाहरणं 'यदि सत्राय दीक्षिताना साम्युक्तिष्ठेरन्,
'सोममपम्चय विश्वजिता यजेन' 'यः सत्रायाऽऽगुरते स विश्वजिता यजेत' इत्यादि खण्डदेवोक्तमनुसंधे यम्।

नार्थमुत्पन्नं, तस्मिन् पराङ्गभूते वन्धनं कृतं भवति । न तद्धर्पाणां द्वारं भवितुमहीति । न हि तत्र क्रियमाणाः पश्चीः कृता भवन्ति, न पाञ्च-कस्य । अपि च, सत्वक्कः परिधिरतुच्छयश्च युपधर्मैः परिधित्वाद्धी-येत । युपायाज्यमानायेति च शब्द ऊहोत । तत्रायं बाधितः स्यात । तस्मा परिधौ युपधर्मा न स्युरिति ॥ ४१ ॥

आवेश्येरन् वाऽर्थवन्वात्संकारस्य तदर्थत्वात् ॥ ४२ ॥सि० आवेश्येग्न् वा यूपधर्माः परिधो। बन्धनोपकारसाधने हि विधीयन्ते। स्थ परार्थी बन्धनं नयति निष्पादयाति, करोत्यसौ बन्धनोपकारम्। अयं च संस्कारो बन्धनं निष्पादयति, नदर्थोत्पत्तिमतदर्थोत्पात्तं वा नापेक्षते। तम्मान्परिघौ यूपधर्मः कर्तव्या इति । यदुक्तम् , अनुच्छ्रयश्च सत्वकश्च परिधिरिति। अत्रोच्यते, ये परिधित्वाविरोधिनो युपधमस्ति करिष्यन्ते, न विरुद्धा इति ॥ ४२ ॥

आस्या चैवं तदावेशादिङतौ स्यादपूर्वत्वात् ॥ ४३ ॥

अथ यदुक्तं, युपायाज्यमानायेति शब्द ऊहितव्यः स्वादिति । अ-त्रोच्यते । नोहितव्यो भविष्यति । धर्मावेशाटाख्याऽपि युप इति भवि-ष्याति । धर्मनिवद्धा हि सा यथैव यूपे, तथा परिधावपि भवितुमहीते । तस्मानोहिष्यते यूपश्चद इति ॥ ४३ ॥

( अम्युद्वेष्टी द्धिपयसोः प्रणीताधर्मानुष्ठानाधिकरणम् ॥ १४ ॥ )

ि १४ ] परार्थे न त्वर्थसामान्यं संस्कारस्य तद्रथत्वात् ॥ ४४ ॥ पू०

वि वा एनं प्रजया पञ्चाभिर्धयति, वर्धयत्यस्य भ्रातुव्यं, यस्य हाविनिं रुप्तं पुरस्ताचन्द्रमा अभ्येदेति, स त्रेधा तण्डुळान विभनेत्, ये मध्यमास्तानग्नये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपाळं निर्वपेत् । ये स्थविष्ठा-स्तानिन्द्राय प्रदात्रे द्धंश्वरु, ये सादिष्ठास्तान् विष्णवे शिपिविष्टाय शुते चरुम् । शुते चरुं दधंश्ररुमित्येतदुदाहरणम् । तत्रायमर्थः सांग्र-यिकः । कि गुते दिध्न प्रणीताधर्माः कर्तव्या उत न कर्तव्या इति ।

<sup>[88 11 88 11 83 11</sup> 

१ परार्थेन -- इति तृतायन्तः पाठोऽर्थाननुसारीत्यपेक्षितः । २ अभ्युदियात्--पा० । ३ मध्यमाः स्युः-पा० । ४ येऽणिष्ठाः-पा० ।

किं प्राप्तम् । न कर्तव्या इति । परार्थमेतस्पदानार्थामिति, न प्रणीता-र्थम् । दिधि च तण्डुलिविभागश्चेको भाग इन्द्राय प्रदात्रे दातव्यः । कृतं च तण्डुलिविभागश्च विष्णवे शिपिविष्ठाय । न श्रपणार्थं दिधि पयो वा विधीयते । तत्र हि सप्तमीसंयोगोऽनुवाद एव । न चे प्रणीताकार्ये विधीयते दिधि पयो वा । तस्मात्प्रणीतीनां धर्मैर्न संयुज्येते । न हि प्रणीतानां दध्नश्चार्थसामान्यं किंचिदिस्त । तदर्थश्चायं संस्कारः श्रपण-द्वारकः । तस्मान्त प्रणीताधर्माः प्रयसि दधनि वा भवेग्रुरिति ॥ ४४ ॥

## कियेरन् वाऽर्थनिर्वृत्तेः ॥ ४५ ॥ सि०

न चैतदस्ति, भणीताधर्मा दिघपयसोर्न कर्तव्या इति । श्रपणसाधने हि ते विधीयन्ते, न श्रपणार्धम्रत्पक्षे द्रव्ये । येनार्थो निवर्तेत । तत्र तेऽपूर्वभयुक्तत्वात्क्रियन्ते । क्रियते च दिधपयोभ्यां श्रपणम् । तस्मात्त- द्वीं: संयोगः स्वात् ॥ ४९ ॥

( बृहद्रथंतरधर्माणां व्यवस्थया तत्तत्सामगानकाछेऽनुष्टानाधिकरणम् ॥ १९ ॥ )

# [१५] एकार्थत्वादविभागः स्यात् ॥ ४६ ॥ पू०

ज्योतिष्ठोमे समामनित, बृहत्पृष्ठं भवति, रथंतरं पृष्ठं भवतीति । व्यक्तो हि बृहद्रथंतर्योविंकल्पः। यस्मिन् कार्ये रथंतरं प्रवर्तते, तस्मि-क्षेत्र कार्ये बृहत्पृष्ठिसिद्धिद्वारेण धर्मा विहिताः । तस्माद्बृहद्धर्मा रथं-तरधर्माश्रोभयत्र कर्तव्या इति । बृहद्ग्रहणं रथंतर्महणं च छक्षणार्थे भविष्यति ॥ ४६ ॥

## निर्देशाद्वा व्यवतिष्ठेरन् ॥ ४७ ॥ सि०

#### 88 || 84 ||

पृष्ठश्चन्दः स्तुतेरभिधाता । सा चाद्दशर्थेत्य्क्तम् । तम्माद्वचनाद्विकल्पः । ' नृहद्वा पृष्ठं, रथंतर वा ' इति । तत्र स्तुतिरदृष्टाय, साम, ऋगक्षराभिन्यवत्या दृष्टोपकारि । तम्माद्ये साम्न्युपनिबद्धा धर्मा उच्चेगेयत्वाद्यस्तेषामुभयत्र संबन्धो न न्यवस्था । यथा त्रीहिसंबद्धं प्रोक्षणं न त्रीहिप्वेवावितिष्ठते, एविमहापि ॥ ४६ ॥

१ न चेत्प्रणीताकार्थे—पा० । २ प्रणीतावर्मैः-पा० । ३ उक्तमिति—स्तुतशस्त्राधिकरण इति

निर्देशाद्वा, रथंतरे रथंतरवर्षाः कर्तव्याः । नोचनैर्गेयं, न च बळः वद्गेषम् । रथंतरे पस्तुपमाने संमीछयेत्, स्वर्दशं प्रतिवीक्षेतेत्येवमा-दयः। वृहद्धर्माश्च, वृहति उच्चेरीयं, वृहति गीथमाने सम्रुद्धं मनसा ध्यायेदित्येवमादयः । एवं निर्देशोऽर्थवान् भविष्यति । इतरथा रथं-तरग्रहणं च बहद्ग्रहणं च प्रदर्शनार्थं स्वात् । तथा कक्षणा भवेत् । न च श्रुतिसंभवे छक्षणा न्याय्या । यदुच्यते, अधैकत्वाद्बृहद्रयं-त्रयोशित ।

सत्यमेकोऽर्थः पृष्ठसिद्धिः । एतद्प्यस्ति । अन्यया बृहता साध्य-ते पृष्ठम् । अन्यथा रथंतरेणेति । यथा पर्वणि विभज्यमाने द्वावप्यु-पायो । यथा, द्वौ पुरुषावन्तयोर्ध्रहीत्वाऽऽकर्षतः । यद्वा तीक्ष्णेन शस्त्रेण छेदनम् । तत्र यच्छस्नस्य तीक्ष्णीकरणं द्रव्यं तच्छेदनाभ्युपाये संब-ध्यते, नाडऽकर्षणाभ्युपाये तदर्थापनेऽपि । एवं बृहद्धर्मा स्थंतरे तदर्था-पने भवेयुर्वा न वेति जायते विचारणा । तत्र निर्देशसामध्यादिदमव-गच्छामः । अन्यया वृहत्साघयति । अन्यया रथंतरामिति । <mark>पत्यस</mark>ं खल्बप्यन्यदुपलभागहे। रथंतरं श्रादिकां संस्तुति कुर्वत् पृष्ठं साधः

अन्यथा बृहता साध्यते पृष्ठमन्यथा रथंतरेणेति । नन्वेवं झवता बीहियव-योरपि वर्मव्यवस्थेत्यकं भवति । अन्यया त्रीह्यः सावयन्त्यन्यया वा यवा इति ।

उच्यते । बीह्यस्तण्डुळानिर्द्वीतं कुर्वन्ति । ततः पिष्टानि, तेम्यः पुरोडाशा-धागी, यागादपूर्वन् । यवेष्येतत्त्वस्यं सर्वन् । किमतः । एतदती भवति । ब्रीहियव-योरत्यन्तदृष्टार्थत्वान्नापूर्वभेदः । तस्मादपूर्वे यागसावनद्वारेण धर्मामिलापि । उभी च मीहियवी यागसावनम् । अत्र उभयत्र धर्माः । नास्ति व्यवस्या । त्रीहिस्थानीयं साम, प्रोक्षणस्थानीया उचैर्मेयत्वादयः । तत्र यद्यपि साम दृष्टोपकाारे, तथाऽपि यस्योपकारि (तत्पृंद्धनिवर्तकम् ) । ते च स्डती मेदेन चोदिते । अदृष्टार्थत्वाच तयोरपूर्वभेदः । अपूर्वभयुक्तास्त्रं वर्माः । नन्त्रेकास्मिन्नेवापूर्वे द्वे अपि स्तुती चोधेते । एकार्यत्वाच तथोर्विकल्गे बीहियवयोरिव । तस्मान व्यवस्था ।

उच्यते । न निष्पन्नम विभारते, यत्रैते चोद्येते । किंत्वाम्यामेवापूर्व जन्यते । तत्रादृष्टार्थत्वात्स्तुत्योः, यदेव शुरादिकया जन्यते तदेव चित्रादिकयेति कृत एतत् ।

१ स्त्यमाने-पा॰ । २ चिह्नितस्थाने 'तत्पृष्ठमदृष्टनिर्वर्तकम् ' इति पाठ आवर्यक. ।

यति । वृहत् चित्रादिकाम् । तस्माद्रयंतरधर्माः श्रादिकायां स्तृतौ निबद्धा रथंतरे पस्त्यमाने भवेषुर्न वृहति । वृहद्धर्मा अपि चित्रादि-कायां स्तृतौ निबद्धा बृहति भवेषुः, न रथंतरे । तस्माद्वयवस्या धर्मीः णामिति ॥ ४७ ॥

( कण्वरथंतरेऽविरुद्धाना बृहद्वयंतरवर्माणा समुचयाधिकरणम् ॥ १६ ॥ )

# [१६] अप्राक्टते तद्दिकार।द्विरोध(द्वचवतिष्ठेरन् ॥ ४८ ॥ सि०

अस्ति वैश्यस्तोमः, वैश्यो वैश्यस्तोमेन यजेतेति । तत्रेदमाम्रायते, कण्वर्यंतरं पृष्ठं भवतीति । तत्रायमर्थः सांशियकः । किं कण्वर्यंतरेऽ-न्यतरस्य, रयंतरस्य वृहतो वा धर्माः कर्तव्या उतोभयोरपीति । किं प्राप्तम् । अन्यतरस्येति । कुतः । एवं ह्यकम् । रथंतरस्य रायंतरा भ-

तस्माचित्रादिका यथा सार्थयति, येन साधनेनोपगृहीता । शूरादिकाऽपि तैः साव-यिष्यतीति नास्त्येतत् । अत एव वचनाद्धिकरुनः । अनेकार्थ्यात् । तम्माद्यथा, श्रयंणानामपूर्वभेदाद्व्यवस्या, एविमिहापि । त्रीहियती न साक्षादपूर्वस्य सावकी । यागादपूर्वम् । स चाऽऽप्नेयादिभिरुत्पादितो त्रीहियतवाक्ययोर्द्वव्यविवानायानृद्यते । न तु ताम्या यागोत्पत्तिः कियते । येन यागभेदोऽपूर्वभेदश्च स्यात् । तन्मात्तत्रा-पूर्वस्य भित्रत्वाद्यका व्यवस्या ।

अन्ये त्वाहुः । यद्यपि साम हृशेषकारि, स्तोभास्त्वहृशेषकारिणः । तम्मात्स्तो-भमयुक्ता उपैर्गेषत्वादयः । अतो व्यवस्या । तथा च वक्ष्यात । 'साम्नाऽपि हृष्टम-हृष्टं च कियते ' इति ।

तद्युक्तम् । रथंतरशब्दः स्तोमलक्षणार्थः स्यात् । अपि च स्तोमाश्चोचैरीयत्वा-दयश्च सान्ति गुणमृताः । गुणाना च परार्थत्वादसनन्य इत्युक्तम् । अरुणीन्यायोऽ-पि नास्ति, स्तोमानामुचैन्त्वादीना च परस्परनिराकाङ्क्तत्वात् । यत्तु ' सान्नाऽपि दृष्टमदृष्टं चेति 'ऋगक्षराभिन्यक्त्या दृष्टं, येन पुनरदृष्टार्थी स्तुतिमृत्पाद्यति तेनादृष्टम् ॥ ४७॥

१ साधयतीति—स्वापूर्विम यर्थः । २ श्रयणानामिति—' पयसा मैत्रावहणं श्रीणानि ' ' सक्तु-भिर्मिन्थनम् ' इत्यादाविति शेषः । ३ वक्ष्यतीति— एकन्तरिताधिकरणे नाष्यकार इति शेषः । ४ रथं तरशब्द इति—' रथंतरे प्रस्तुयमाने ' इत्यादिविधाविति शेषः । ५ इत्युक्तमिति—( अ० ३ पा० १ अ० १२ सू० २२ ) इत्यत्रिति शेषः । ६ अहणान्याय इति—( अ० ३ पा० १ अ० ६ सू० १२ ) अत्रत्य इति शेषः ।

वन्ति । वृहतो वृहद्वेषीः । निर्देशसामध्यादिनि । निर्देशेरेऽनुच्यमाने यावदुक्तं तात्रत्याप्तामिति । तस्मादन्यनरस्य धर्याः कर्नच्या इति ।

एवं प्राप्त, ज्ञाः । अप्राक्तते कावर्यंतरे तद्विकारात् । यस्मात्कण्व - रथंतरम्व मयोः कार्ये वर्तते, तस्मादु नयधमोठ्ठं मेत । त हि विक्वतीः निर्देशोऽस्ति, यथा प्रकृतौ । अर्थापत्तित इड वर्मा मवन्ति, न चोद्केन । कण्वर्यंतरम् मयार्थापन्ति । तस्मादु मयत्रमोठ्डं मेत । ये तु विकद्धा धर्माः, तद्यथा, उर्चेगेय वलवद्देयामेत्यवं नातीयका विरोधाद्वचविष्ठेरन् । अविकद्धेषु ममुच्चयः ॥ ४८ ॥

( बृहद्रयतरोमयमामके कतौ रयंतरादिवर्मणा यक्ततिगद्वयवस्याविकरणन् ॥१७३) )

# [ १७ ] उत्तयसाम्नि चैवमेकायीपत्तेः ॥४९॥ पू०

सन्त्युभयसामानः कतवः । ससव उमे छ्यांत्, गोसव उमे छयांत्। तप्रवितावष्यकाहे उमे वृहद्रयंगरे छ्यादिति श्रूयत । सन्ति तु
मक्कती वृहद्भमा रयंतरयमान्य । त १६ चोदकेन प्राप्यन्ते । तत्र
संश्चयः । किमुभयमान्ति, उमययमीः कतंत्र्या अयवेहापि तयैव व्यविश्विर्श्वानां कि प्राप्ति । उम्मानिक क्ष्यान्तः चेवं स्तत्। यया कण्वस्यतरे। उमे छत्र सामनी पृष्ठकार्ये वर्तन, निकेक ्रा तस्मानिक क्षयमाँ छैभेत । उमे छत्र संहते, उम्यमें लंबु ज्यंयातान्। उमे हि ते संहते,
प्रकार्यापतेः पृष्ठकार्ये वर्ते व इति ॥ ४९ ॥

स्वार्थत्वाद्वा वनवस्था स्थात्मळितिनत् ॥ ५० ॥ सि० वाश्चब्दः पसं व्यावर्गयनि ॥ न चैनदस्ति वृहद्वर्थनस्योः संहतयो-

द्वेवा कर्नणा आविः, चाँदकेतः अर्थापरका च । कण्यस्यतरं कोभयोः कार्याः पन्नम् । अतः अन्यप्रकारकार्यः । अयोविषतः इहं यभोः भवन्ति, च चोदकेन नेति कार्योक्षरिताः ।

तदेतद्युक्तम् । क्यम् । बृहद्वयंतरयोर्श्विष्टांम समुचयः । किमतः । एतदते। भवति, यद्यप्यक्षिटेत्यस्य बृहद्वयंतरे एउसायनत्वेनात्रमते, तयाऽनि तयार्पेकल्पिकत्वादे-कस्यैवेद कण्वरयंतरमापद्यते । एवं चोदकस्यैव वर्मान्त्रहीष्यतीति ॥४८॥[४९॥]

१ बृहद्धर्मा इति—पा० । २ एकार्यापन्ने—पा० । २ कार्यापतिमाहिति—कार्यापत्तिनेवार्थाः ।

कभये वर्षाः कर्तन्या इति । स्थंतरे स्थंतरवर्षा वृहाते वृहद्धाः । कृतः । स्वार्थत्वाद्धपीणाम् । स्थंतरवर्षा स्यंतरार्थाः, वृहद्धमी वृहद्धाः । सामनोश्चेते वर्षाः, न पृष्ठस्य । तश्च साम भयुज्यते स्थंतरं बृहद्धाः । स्थं तरे भयुज्यमाने तद्धाः भयोक्तन्याः । वृहत्यि भयुज्यमाने वृहद्धाः । स्थं सामभयुक्ता एवेते वर्षाः । साममाऽपि । हि दृष्टमदृष्टं च क्रियते । तस्मानसापि वर्षप्रयोजने समर्थम् । अतो न्यवस्था वर्षाणा प्रकृतिवत् । तथा प्रकृती स्थंतरे प्रयुज्यमाने तद्क्षः प्रयुज्यते । वृहति तद्क्षम् । एवः विहापीति ॥ ५०॥

( पार्वणहोमयोर्विकृतावनातिदेशाधिकरणम् ॥ १८ ॥ )

[ १८ ] पार्वणहोमयोस्त्वप्रद्वातिः समुदायार्थसंयो-

गात्तदभीज्या हि ॥ ५१ ॥ सि०

स्तो दर्शपूर्णमासी । तत्रेदं समामनन्ति । स्रवेण पार्वणी जुहोतीति । सोर्पादिषु वैश्वतेषु कर्मस भवति संदेहः । किं तेषु पार्वणहोमी कर्तव्यो, न वेति । तत इदं तावत्परीक्ष्यम् । किं काळाभीज्या पार्वणहोमी, उत समुदायाभीज्येति।काळाभीज्याया तयोः मष्टाचिः । समुदायाभीज्याया-ममष्टिचः । कुतः संश्यः । उभयत्र भसिदः । उभयत्र हि पर्वश्वन्दो छोके मसिदः । काळे ससुदाये च, आ हिमवत आ च कुमारीभ्यः । किं तावत्प्रास्म । काळाभीज्योते । ततः क.ळगता मसिद्धिवर्थपदिश्यते ।

प्वं प्राप्ते, ब्र्मः। पार्वणयोवैकृतेषु कर्मस्वप्रवृत्तिः। कृतः। समुदान् यार्थसंयोगात्। ततः समुदाये प्रसिद्धिव्यपदिश्यते। काले प्रसिद्धिं परि-इरिष्याम् इति। अतः समुदायवाचित्वात्पर्वश्चव्दस्य समुदायस्याभियष्ट-व्यत्वाद्वैकृतेष्वप्रवृत्तिरिति॥ ५१॥

देष्ठानुवादेन कण्वरथंतरिविधः । यत्य्य तत्रण्वरयंतरिनिति । बृहद्रयंतरे च न पृष्ठानुवादेन विभीयेते । चोदकेन विकल्पेन पाप्तुवती वचनेन समुचीयेते । तस्मा-ध्याप्राष्ठे प्रयोक्तव्ये । यद्यपि च पृष्ठश्चव्दो नोचारितस् थाऽपि पृष्ठसाधने प्रकृतौ दृष्टे इति विकृतावपि पृष्ठसाधने एव भवतः । नान्यास्मन्देशे प्रयोक्तव्ये इति ॥५०॥ [ ५१॥

<sup>9 &#</sup>x27; उने वृहद्वयंतरे भवतः 'इसादी पृष्ठानुवादेन सामद्वयं कण्वरयंतरवाद्विधीयते । तथा च षद्वयंतरस्य कार्ये पृष्ठस्तात्रं तदुभाभ्या साध्यते । एवं वृहत्कार्यमापे । अतः कार्यप्रयुक्ता धर्माः कण्वरयंतरवदेवोभयत्रोभये स्युरित्येवं पृर्वेपक्षे प्राप्ते सिद्धान्तमाह्—पृष्ठानुवादेनेति ।

#### कालस्येति चेत् ॥ ५२ ॥

इति चेत्पश्यसि, कालस्य पर्वश्रब्दो वाचकः। तस्मात्कालाभीज्येति। सत्परिइर्तव्यम् । आभाषान्तं सूत्रम् ॥ ५२ ॥

पर्करणेन विशेष्यते---

#### नामकरणत्वात् ॥ ५३॥

नास्ति कालस्य प्रकरणम् । अस्ति त सम्रदायस्य । तस्मात्प्रकरणेन विशेषेण समुदायवाची गृह्यते, न काळवाची । अत्राऽऽह । न प्रकर-**णेन भन्**यते पर्वशब्दस्य काळवाचिनां बाधितुम् । दुर्वछं हि छिङ्कात्म-करणम् । उच्यते । नायमभयत्र पर्वशब्दो वर्तते । यदि कालवचनः. तत्संबन्धात्सग्रदाये गम्यते । यदि वा समुदायवचनः, तत्संबन्धात्काले। अन्यतरवचनो युक्तो नोभयवचनः । तत्र समुद्रायवचने कल्प्यमाने प्रकरणमनुष्ट्रहीतं भवति । अपि च, प्रणातेः पर्वशब्दः । प्रणातिश्र दाने प्रसिद्धः । दानानि च समुदायाः । तस्पात्समुदायाभीज्या । एवं शब्दावय-वर्षसिद्धिरनुष्ट्रीता भवतीति । तस्माद्वैकृतेषु पार्वणयोरमद्वतिः ॥५३॥

#### मन्त्रवर्णाच ॥ ५४ ॥

यन्त्रवर्णाच फलवदनुवादो भवि<sup>दे</sup>यति । ऋषभं वाजिनं वयं पूर्णः मासं यजामहे । अमानास्या सुभगा सुश्लेवा, इति च । तस्मादिष समु-दायाभीज्योति ॥ ५८ ॥

#### तदभावेऽभिवादिति चेता ॥ ५५ ॥

नैतद्दित, यदुक्तं वैकृतेष्वपद्यक्तिरिति । तद्यभावेऽपि--यद्यपि समु-दायवचनोऽयमु े न च वैकृतेष्वयमस्ति समुदायः । तथाऽपि पार्वणहो-मी भवेतामेव । कुतः । अन्या एवंशब्दिका देवता भविष्यन्ति । समु-दायो वाडसानिहितोऽपि यक्ष्यते, सौर्याद्यपकाराधेन । यथा, अग्निमम आवह- इति । संनिहितोऽसंनिहितो वाडिम्यागिथेनाऽऽवाह्यते । प्व-मिहापीति ॥ ५५ ॥

#### नाऽऽधिकारिकत्वात्॥ ५६॥

नैतदेवम् । आधिकारिकं हीदं वचनम् । आधिकारे भवं, यस्या-

<sup>11 47 11 43 11 48 11 44 11</sup> 

धिकारस्तस्य गुणं विद्धातीति । आग्नेयादीनां चाधिकारः । ते चात्र देवताः । तेषां होमो देवतार्थः । एवं यत्र सा देवता नास्ति, तत्र तः दर्थो होमो न करिष्यते। तस्मात्पार्वणहोमयोवैकृतेभ्यो निष्टत्तिः ॥५६॥

( पार्वणहोमयोरन्यतरस्यैव तत्तत्समुदायोपकारकस्य दर्शपूर्णमामयोरनु-छानाविकरणम् ॥ १९ ॥ )

# [१९] उभयोरिवशेषात् ॥ ५७ ॥ पू०

इदिमिदानीं संदिद्यते । किमुभौ होमौ पैर्णमास्याममावास्यायां च, जत पौर्णमासीहोमः पौर्णमास्याम्, अमावास्याहोमोऽमात्रास्यायामिति । कि मास्य । जभावष्युभयत्र । कुतः । जभयोर्टि मकरण जभा-वष्यास्नातौ । तस्मादुभयत्र भवितुमहतः ॥ ५७ ॥

यदभीज्या वा तद्विषयो ॥ ५८ ॥ भि०

#### 98 [1]

किमुभी होमी पीर्णमास्याममावास्यायां चेत्येतदयुक्तम् । यदा समुदायस्य संस्कारको होमाववगती तदा य. पीर्णमासीछिङ्गः म पीर्णमास्यामव प्राप्ताति । इत-रोऽपि तत्रवेति, नास्त्यनियमः । तस्मादन्यथा वर्ण्यते । प्रयोजनैकृते एते । यदि पर्वश्रब्दः काळवचनग्तथा मित काळस्यासंस्कार्यत्वादारादुपकारको स्थाताम् । कः थम् । यद्यपि काळस्य कर्माङ्कताऽवैगम्यते, तथाऽपि सङ्कदेव वेदिते कर्म प्रस्त्यते । न तस्य भूयो भृयः स्मृत्या प्रगोजनम् । यथाऽज्यान्यङ्गानि भूयो भृयः स्मारकमपेन्क्षन्ते, नैव काळः । तस्मारक छवचने पर्वश्वविद्यानि होमी प्राप्तुतः । अत आह— काळाभीज्याया विकृतिषु प्रवृतिसिति । न च प्रकरणादुरकृष्य काळस्य संस्कारको कल्प्येते । फळकल्पनामणन् । तस्माद्यदि काळवचनः पर्वश्वव्यन्तया सन्त्यारादुपकारकैकत्वाल छिङ्गं व्यास्या करोति । अत आह—' उमयोरविद्यायत् । स्त्रता सम्मुदायवाचकत्वेन तस्य सम्कार्यत्वाद्भवति व्यवस्था गरणे छिङ्गम् । अत आह—' यदमीज्या वा तद्विषयी । इति ॥ ५७॥।

<sup>9</sup> प्रयोजनसूत्रे इति— ' उभयोरिविशेषात् ' ' यदमीज्या वा तिहिषयो ' इति सूत्रह्वयं नाधि-करणान्तरपरं, किं तु पूर्वीधिकरणप्रयोजनपरित्त्वर्थः । २ अदगग्यत इति— तथा च पर्वशब्दस्य कालवाचित्वेऽपि कालस्य वर्माङ्गतयोपयोगात , तस्य च ' देशवार्ला रंकीर्यं ' इत्यादिस्मृतिबलेन कर्मादौ सक्तरस्यतस्यापि पुनरकालिकत्वसंभावनानिभित्तकाश्रद्धापरिहारार्थं वर्मवदेव स्मरणोपपत्तेः सामवायिकत्वलामाय युक्तमेव कालसंस्कारकत्वामिति कथमारादुपकारकत्वमिति शह्काशयः ।

वाशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । नैतद्दित, उभयमुभयत्रेति । यद्भीष्या, स तत्र भवेत् । तस्य हि स उपकारकः । अनुपकारक इतरस्य । नि चानुपकारकः कर्तव्यः । समुद्दायप्रधानावत्र होमावित्युक्तम् । तस्माद्य-दभीष्या, तद्दिपयौ भवेतामिति ॥ ५८ ॥

> ( समिदादिपदानां नामधेयस्वेन प्रयाजानामारादुपकारकत्वाधि-करणम् ॥ ्० ॥ )

# [२०] प्रयाजेऽपीति चेत् ॥ ५९ ॥ पू०

दर्शपूर्णमसयोः प्रयाजा अम्माताः— सिंधो यजित, तन्नपातं यजित, इडो यजित, बर्डियंजिति, स्वाहाकारं यजितीते। तत्र संशयः क्रियते। किं सिंधो यजितित्यादिशन्दः सिंमदादयो देवनाविशेषा विधीयन्ते, एतान्सिमदादीन् यजिति। किंवा न प्रकृतैः सिमदादिशिः संवन्ध उपादीयते, एवंशिन्दिका देवता न प्रकृतावुपदिश्यन्त इति। किं तावन्मास्य। प्रकृतानां सिमदादीनां यागो विधीयते। सिमदाद्विश्य देवता वावयमंबन्धादिति। एवं प्रकृतैः सिमदादिभिः संबन्धे क्रियमाणे शकरणानुद्रहो भविष्यति। तम्सान्ययाजेऽपि प्रकृता देवता भवित्वमहत्तीति। देवतामाधान्यं च यथा पार्वणहोम इति॥ ५९॥

#### नाचोदितत्वात्॥ ६० ॥ सि०

नैतदेवम्। नात्र समिदादयश्रोद्यन्ते देवतात्वेन । कुतः । द्वितीयाः निर्देशात् । तद्धितिन्देशेन वा देवता कोद्यते, चतुर्थ्यन्तिन्देशेन वा । तत्र हि ताद्थ्ये गम्यते । ताद्थ्ये च साति देवता भवति । न देवता नाम जात्या काचित् । सैव कस्यचिद्रपस्य देवता, सैव नान्यस्य । अयस्य यां प्रति ताद्थ्ये, सा तस्य देवता । द्विनीया हीष्सिततमे कारके भवति । तत्र न द्रव्यस्य ताद्थ्ये गम्यते । तस्मान्न द्वितीयान्तेन देवताः विधानम् ।

अत्राऽऽह । तादर्थ्यं कल्पियन्यामः । यथा, विष्णुं यज्ञति, वक्णं यज्ञतीति । अत्र न विष्णुविष्णां वा यागः । नापि यागादर्थान्तरं, या-

<sup>[ 9&</sup>lt; 11 99 11 ]

अत्र तिद्धान्ते प्रन्थः । 'विष्णुं यजाते, ' वरुणं यजाते' इति परिचोदना । अत्रोच्यते । वाक्यान्तरेण वैष्णवदानो विह्तिः । तस्यायमनुवादः । यदि वा याग

गस्य कारकं यदीाप्सतं, तद्द्वितीययाऽभिषीयते । तेन तत्र कल्प्यते तादर्ध्यम् । शब्दान्तरेण वा विहितं गम्यते । इह त न शब्दान्तरविहि-तम् । न चैवं शक्यं परिकल्पयितुम् । न च यागस्य कारकत्वेन संभ-वाते । समिदादिशब्दकत्वातु यजीनां समिदादयः शब्दा वाचका उ प्रधन्ते । क्रियायां चेष्सितायामिष्यते द्वितीया । यथा पाकं पचतीति ।

तरमात् , समिघो यजतीत्ययमर्थः, समिद्यजिः कर्तव्य इति । यदा च याज मत्युनुष्टानं चोद्यते, तदा याजिरुपदिष्टो भवति । यदि पुन-रत्र देवतीपदिश्येत, उपदिष्टे यजी देवतीपदिश्येत । तत्रीपदिष्टीपदेशे वाक्यं भिद्येत । तस्मान्न देवतोपदेशः । यदा न देवतोपदेशस्तदा मान न्त्रवर्णिको देवताविधिः । तदा चीपादंयत्वादेवंश्विदका देवताश्रीधन्ते । तस्मान्मान्त्रवर्णिको देवताविधिः।। ६० ॥

> इति श्रीश्वबरस्वामिकृते भीमांसाभाष्ये नवमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

अथ नवमेऽध्याये तृतीयः पादः ॥ ( सौर्यादिविकृतावितिष्टमन्त्रे वैकृतद्रन्यादिवाचकपदोहाधिकरणम् ॥ १ ॥ )

ि १ ] प्रक्रतौ यथोत्पत्तिवचनमर्थानां तथोत्तरस्यां ततौ तत्रऋतिस्वादर्थे चाकार्यस्वात ॥ ३ ॥ सि० वैकृत।नि कर्माण्यदाहरणम् । सौर्ये चरुं निर्विषेद्वह्मवर्चसकाम इति।

एवात्र विधीयते । तस्य प्रकरणसंनिधिभ्या मान्त्रवार्णको विष्णु: प्राप्तः । तस्या-यमनुवादो यागस्तुत्यर्थः । न चात्र नामधेयं विष्णु । द्वितीयान्तस्य यज्ञतिसामाना-चिकरण्यामावात् । प्रयाजेष्वपि च मान्त्रवर्णिको देवताविविः । अग्निसमिदादिश्चेवमेवा-न्दाते । संज्ञास्त्रपा वा । यद्यपि सामानाधिकरण्यमस्ति । न च सा भेदिका, किंत्व-म्यास एव भेदक: । तदुक्त द्वितीये ॥ ६० ॥

> इति श्रीमहकुमारिलाविराचितायां मीमांसामाष्यव्याख्यायां द्वप्टीकाया नवमाध्यायम्य द्वितीयः पादः ॥

मन्त्रविषय इदानीमृहश्चिन्त्यते । स च षडङ्गः । यद्यस्यपरा मन्त्राः, मुस्यार्था-

९ द्वितीये— इति । (अ०२ पा०२ अ०२ सू०२) अत्रेति श्रेषः ।

ऐन्द्रामिकादशकपालं निर्वेपत्म नाकाम इति । चित्रया यजेत पशुकाम इति । वैश्वदेशीं सांग्रहणीं निर्वेपेद्यामकाम इति । अस्ति तु मकुती नि-वीपमन्त्रः, अग्रये जुछं निर्वेपामीति । तथा, इन्द्राय मक्त्वते नैवारमेका-दशकपालं निर्वेपेदिति । अस्ति तु मकुती ब्रीहिलिङ्गो मन्त्रः, स्थानं ते सदनं कुणोपि धनस्य धारया सुश्चेनं कल्प्यापि । तस्मिन् सीद्यमृते मितिष्ठ ब्रीहीणा मेध सुमनस्यमान इति । तचैतच विकृती चोदकपामं संदिद्यते । किपविकारेण प्रयोक्तन्यमुत्तोहेनेति । किं प्राप्तप् । अविकाररेणोति । तथा, आर्थमञुगृह्यते । यत्पकृती कर्तन्यं, तद्विकृताविति । मकुती चाग्निवीहिश्चन्दी प्रयुक्ती । तस्मादिकृताविप तावेव प्रयोक्तन्यानिति ।

एवं पाप्ते, ब्रूपः । सत्यं, पक्तती यथोत्पत्ति वचनपर्धानां कृतं मन्त्रे, तथोत्तरस्यामापि तती विकृती तेनैव मन्त्रेण वचनं कर्तव्यम् । तत्त्रकृतित्वात् । तथा प्राप्त इदमुच्यते । नैतदेवम् । अर्थे चाकार्थत्वा-दिति। एतावर्थीं, आम्निर्ताहशब्दी सूर्य नीवारं च नाभिद्व्याताम् । च-

भिषायिनश्च, अपूर्वप्रयुक्ताश्च धर्माः प्रकृतौ, समवेतार्थाभिषायिनोऽपरार्थाश्च । यदि बोच्यते देवता विकृतिशित । तथोहोऽप्यप्टविषः । काचित्पकृतिरूह्मते । यथा, स्यायिति । काचिल्लिकृतिरुह्मते । यथा, वसुरासि रुद्दोऽसीति । (साङ्गे ) काचिद्वचः नमृद्धते । यथा प्राजापत्ये, छागानाभिति । काचित्पकृतिश्च छिङ्गं च, अदित्ये जुष्टः मिति । काचित्प्रकृतिवचने, विश्वभ्यो दवेम्य इति । काचिछिङ्गवचने, प्राम्योऽप्रिमिति । कचित्रयौणामिष । यथौ धृतप्रोक्षणे, धृत देव शुद्धमासि । कचिद्रम्यासः, एकधिकभिति यथा । प्रकृत्यूहम्तत्र प्रथमे पादे प्रायण चिन्तितः । इदानी वचनोह-श्चिन्त्यते । नतु च ' कछँदेवतयोश्च ' इत्येवमादिना गतार्थमेतत् ।

उच्यते । यत्तत्र नाऽऽशाङ्कित तदाशङ्कयते । चोदको द्विविधः । शब्दची-दकोऽर्थचोदकश्च । तत्र ' तीर्थ चरु निर्विषेत् ' इति विध्यादिवाक्यं विध्यन्तवाक्यै-निराकाङ्क्षी क्रियते । वाक्यसामान्याच प्रयाजादिवाक्यानामतिदेशः । एवं मन्त्रवा-क्यानामगीति पूर्वः पक्षः । उपकारापेक्षया तु सिद्धान्तः । अर्थचोदकत्वेन स

१ अर्थेऽकार्यत्वात्—पा॰ । २ त्रयाणा—प्रकृतिलिङ्गवचनानाम् इ इत्यर्थः । ३ यथेति— प्रकृती 'आपो देशीः शुद्धाः स्थ' इति प्रोक्षण्यभिमर्शनार्थो मन्त्रः'। यत्र विकृती 'वृतं प्रोक्षणन्' इति विद्वितं, तत्र 'वृत देव शुद्धमिस इत्येषं सवीश कहात इत्यर्थः।४ (अ॰ ९ पा॰ १ अ॰ ३ म् ० ४)।

श्चन्दोऽत्र तुश्चन्दस्यार्थे । मन्त्राणां चार्थत्रचनं कार्ये, न स्वरूपम् । स्व-रूपे श्वदृष्टं कलपितन्यम् । अर्थवचनेन दृष्ट उपकारः । तस्मादृद्धित-न्याविति ॥ १ ॥

### लिङ्गदर्शनाच ॥ २ ॥

छिङ्गं खल्यप्यस्मिन्नर्थे भवति । न माता वर्षते न पिता न स्राता न सला, इति । मत्यसं स्रातरं सखायं च वर्षमानं पश्यामः । अतो नार्थष्टद्भितिषेषसंवादोऽयम् । शब्दद्यद्भितिषेषस्तु— न स्रातृशब्दो वर्षते, न सिखग्रब्द इति । का च नयोद्यद्धिः । वर्णान्तरोपजननम् । सा, एकस्मिन् स्रातेनि, द्योश्रीतराविति । एनदुक्तं मवति । न स्रातृ-शब्द ऊह्यते, न सिखग्रब्दश्रीते । अतोऽवगम्यते, अन्य उद्यन्त इति । यथा, न भवन्तः समाजं गच्छन्ति, न भवन्तः भेक्षका भवन्तीत्युक्ते न्नमन्ये गच्छन्ति गम्यते । एविभिद्यपि, न स्रातोद्यते, न सखा, इत्युक्ते न्नमन्य उद्यन्त इति छिङ्गद्यनम् ॥ २ ॥ (भीद्रे चरी अकृतवर्हीःस्तरणम् ॥२॥)

गक्षः परा प्राक्षणगरितस्य सार्वानस्यागं राज्यस्थानस्यान् ॥ र स्थितं तावदपर्यवसित्तसेवान्तरः चिन्तान्तरं वर्तिष्यते—

## ि २ ] जातिनेभित्तिकं यथास्थानम् ॥ ३ ॥ सि॰

इदमामनान्त । कीई वर्ष निर्वशिच्छिने श्रीकाम इति । तत्रेदं विधी-यते । पौण्डरी काणि वहीं वे सवन्त्रीति । अस्ति पद्धनौ मन्त्रः । स्तृणीत विद्धेः परिवत्त वेदि जामि मा हिंसीरम्या अयाना । दमैः स्तृणीत इतिः सुपणेनिष्का इमे यजनानस्य जन्त इति । इह चोदकेन प्राप्तः । अत्र दमैरिति जालिकव्दः । हरितीरिति निमित्तिको गुणशब्दः । तत्र संश्रयः । कि जालिकव्द जहितव्यः निमित्तिकोऽविकारण प्रयोक्तव्य उत्तोमाविष यथास्यानमृहितव्नी, जातिशब्दः स्तरणे, निमित्तिकः स्तर-णसाधने द्रव्य इति ।

तत एवं तायत्पत्तीक्षम्। किलयं इत्तिश्रद्धाः इत्तिगुगविवक्षयाः प्रयुक्त्यतः उत स्तरणद्रव्यगुणाभिवित्सयेति । कश्चात्रः विश्लेषः । यदि

बल्बान् । अर्थानियानाय हि शब्दचोदकः प्रवर्तत, न एथक् , जहरुकस्पनाभयात् । तस्मान्नास्त्यक्षरातिदेशः । अर्थीतिदेशस्त्विति ॥ १ ॥ [ २ ॥

१ अर्थातिदेशस्तित-अयं च साक्षारकार्यसिद्धवर्यत्वादावरयक इलर्थे ।

दर्भाणां इरितगुणसंबन्बो वक्तन्यः, न्यक्तमसार्वेद्दष्टोऽर्थः । तदा पुण्ड-रीकाणामप्यदृष्टायैव हरितसंबन्धो वचनीयो भवतीत्यविकारेण प्रयो-क्तव्यः । अथ स्तरणद्रव्यगुणविवक्षया प्रयुज्यते, तत्र पुण्डरीकाणामपि स्वगुणो वक्तव्यो भविष्यति । तदेतदृद्वयमपि हरितश्रब्दादवगम्यते । किंचु विविश्वनामिति संश्वयः।

विं तावत्पास्य । आविकारेण पयोक्तव्य इति । तत एतत्ताविक-न्त्यते । हरितगुणविवक्षया अयुज्यत इति । कुतः । हरितशब्दस्य मन्त्रे भावात् । न हि यो यो द्रव्यगणः सोऽवश्यवचनीयो भवति । यस्य यस्य तु वाचको मन्त्रे शब्दोऽस्ति, स गुणो वक्तव्य इति गम्यते। इरितगुणस्य वाचको मन्त्रोऽस्ति । तस्माद्धारितगुणा वक्तव्य इति ।

नतु स एव स्तरणद्रव्यगुणस्य वाचकः । नेत्याह । न ह्यसी स्तर-णद्रव्यगुण इत्यनेन कारणेन हरितशब्देनोच्यते । कथं तर्हि । हरित-त्वयोगाद्धरितशब्देनोच्यते । स एव हारित्यं श्रुत्याऽभिद्धाति, लक्ष-णया स्तरणद्रव्यगणम् । श्रुतिश्र छक्षणाया ज्यायसी । तस्माद्धरित्मु-णविवक्षया प्रभुज्यते, विकृती नोहितव्य इति ।

एवं प्राप्ते, ब्रूपः । जातिश्रब्दां नैभित्तिकश्रामावष्युद्दितव्यौ । तत एतद्वर्ण्यते । स्तरणद्रव्यस्य गुणविवक्षया प्रयुज्यत इति । यद्यपि हारि-त्यं अत्या इतितशब्दोऽभिवदति, तथाऽपि इतितगुणवचनमनर्थकम् । अद्दष्टं हि तत्र कल्पनीयं स्यात् । तचाश्ववयं दृष्टे संभवति । स्तर्णद्रव्य-गुणं तु लक्षणयाऽभिवदति। तद्वचने तु दृष्टं प्रयोजनं, स्तरणद्रव्यप्रद्रा-यनम् । एवं चेदिहापि स्तरणद्रव्यस्य पुण्डरीकस्य गुणः प्रत्यायचि-तब्यः । तस्मात्तद्वाचक ऊदितव्यो रक्तशब्द इति ॥ ३ ॥

तत एवान्तरागर्भिणीन्यायो भवतीत्यन्यथा सूत्रं वर्ण्यते-

# लिङ्गदर्शनाच ॥ २ ॥ जातिनैमित्तिकं यथास्थानम् ॥ ३॥

\$ति । इतश्च पश्यामी विकृतावृहः कर्तव्य इति । कुतः । किङ्कां दृश्यते । कि किङ्कां भवाते । एवमाइ । विश्वेषा देवानामुखाणां वपानां 333

भेदसीऽनुब्रुहीति । जातिश्रब्दानामृहितानां समुचारणं भवति । तन्मन्त्रा-णामर्थवचनपक्ष एव करूपते। ऊहेऽक्रियमाणेऽनर्थपरत्वेऽमिच्छागश्रदा-वेव प्रयुक्त्येयाताम् । तत्रामीषामिक्रयार्थानां वचनमनर्थकमेव स्यात । न चात्रैते शब्दा विधीयन्ते, विधायकस्याभावात् । ननु प्रयोगवचनेन विधायिष्यन्ते । एवं तर्ह्यादृष्ट्रार्थना दोषः । तस्माद्स्ति, ऊह इति ॥२॥३॥

#### अविकारमेकेऽनार्षत्वात् ॥ ४ ॥

एके पुनराचार्या अविकारमनुगन्यन्ते । अस्मिन्नर्थे छिङ्गं वस्य-ति । तस्येयं प्राप्तिः क्रियते । यदि द्युद्धेत, आर्पश्चोदको बाध्येत । तस्यादनुह इति ॥ ४ ॥

### लिङ्गदर्शनाच ॥ ५ ॥

किङ्गमस्मित्रर्थे दश्यते । आग्नेये चैकृते पश्चावाम्नायते, अग्नवे छा-गस्य बपाया मेदसोऽनुब्रहीति । ऊहपक्षे न विधातन्यं स्यात । विधीयते तु । तस्मादनुइ इति । अपि चेदमपरं छिङ्कमग्रीषोमीये पश्ची श्रुयते, यद्येकं यूपमुपस्पृशेत्, एष ते वायो इति ब्र्यात् । यदि हो, एती ते वाय शते। यदि बहुन, एते ते वायव शते। यद्युही भवेदेत-दपि प्राप्तत्वास विधातव्यं स्यात् । विधीयते तु । तस्पाद्प्यनुह इति 11 4 11

# विकारो वा तदुक्तहेतुः ॥ ६ ॥

बाशब्देन पक्षो वैयावर्यते । यदुक्तमविकार इति । तन्न । ऊहः स्यात् । अस्मिन्नर्थे पूर्वोक्तो हेतुः । अर्थे चार्कार्यत्वादिति । मन्त्रार्थ ह्यनुरुध्यते चोदको न मन्त्राक्षराणि । अर्थपराणि हि तानि, न स्व-रूपप्रधानानि । तस्मादहः स्यात्पूर्वेणैव हेत्नना । केवळं लिङ्गपरिहारो वक्तव्यः ॥ ६ ॥

### लिङ्गं मन्त्रचिकीर्षार्थम् ॥ ७ ॥

यछिङ्गमुक्तम् , अग्नये छागस्य वपाया भेदसोऽनुबृहीति, न्मन्त्रचिकीर्षया विधीयते । इतस्था, ऊद्दितत्वादमम्त्रः स्यात । तस्मान त्पुनर्वचनम् ॥ ७ ॥

#### 11 3 11 8 11 8 11 9 11

१ विपरिवर्तते-पान। २ (अन ९ पान १ अन १ सन १)।

## नियमो वोभयभागित्वात्॥ ८॥

यिङ्किः मुक्तम्, एष ते वायो इति । तत्पितिहियते । यदि होतको-च्येत, यदि द्वावुपस्पृश्चेत्, यदि बहूनिति, सर्व इमे मन्त्रा एकयूपे भवेगुः। उभयमपि मा पक्कतौ भूदिति नियमः क्रियते। यदि द्वावुपस्पृश्चेत्, एतौ ते वाय् इति ब्र्यात्। यदि बहुन्, एते ते वायव इति ब्र्यात्। तस्मा-देतदप्यकिङ्किमिति॥ ८॥

( छोकिकयूपस्पर्शे पुरुषार्थतया प्रायश्चित्तविधानाधिकरणम् ॥ ३ ॥ )

# [ ३ ] लौकिके दोषसंयोगादपवृक्ते हि चोयते निमित्तेन प्रकृतौ स्यादभागित्वात् ॥ ९ ॥ सि०

अस्ति ज्योतिष्टोमः । तत्राग्नीपोमीये पञ्चावाम्नायते । यद्येकं यूपः
ग्रुपस्पृशेदेष ते वायो इति ब्र्यात्।यदि द्वावेती ते वायु इति।यदि बहुनेते
ते वायव इति । तत्रेषोऽधैः सांशयिकः । लौकिके वैदिके च यूपोपस्पर्श्वने प्रायश्चित्तप्रुत वैदिके, अथवा लौकिके, इति । किं प्राप्तम् । लौकिके वैदिके वांऽनियम इति । कथम् । विशेषानाश्चयणात् ।

न हि विशेष आश्रीयते कौिकके वैदिक वेति। तस्मादिनयम इति । वैदिके वा । तथा हि । अस्य मन्त्रस्य समीपगतेन प्रयोजनाभिसंबन्धो भविष्यति । इतर्या दूरगतेनामकृतेन परोक्षः संबन्धः स्यात् । तस्माद्दै-दिके यूपोपस्पर्यन इदं प्रायश्चितमिति ।

प्वं प्राप्ते, ब्रूपः । छौकिक उपस्पर्शने भवितुमहीते, न वैदिके । कुतः । दोषसंयुक्तं हि श्रूयत इदं प्रायश्चित्तम् न्यूपो वै यज्ञस्य दुरिष्टमा- मुश्चते, यद्युपमुपस्पृशेद्यज्ञस्य दुरिष्टमामुश्चते । तस्माद्यूपो नोपस्पृश्य इत्याभिधाय, यद्येकं यूपमुपस्पृशेदिति समाम्नायते । तस्माद्यत्र दोषः स्तत्र प्रायश्चित्तमिति। छौकिके च दोषो न वैदिके। वैदिके हि, अञ्चन- मुक्छ्रयणं च कर्तव्यमुक्तम् । न तत्कर्तव्यं सदकर्तव्यं भविष्यति । सावकाशं चोपस्पर्शनमतिषेधवचनं छौकिकेऽविकद्धं भविष्यति ।

अपि च, अपरक्ते कर्मणि चोद्यते निमित्तेन। कथम्। यूपो वै यद्गस्य दुरिष्टिमापुश्चत इति । यत्किल यज्ञे दुरिष्टं तद्यूप आमुश्चते, यस्मुकुतं तद्यजमान इति । सर्विमिदं प्रशंसार्थे, न विधिपदान्तरेण संबध्यते । इष्ट्रश्चब्द एवैको विधिपदैः संबन्धम्पैति । प्रश्नंसापदैरपि संबध्यमान इह संनिहितो भवति । सनिहितत्वाच पदान्तरैः संबध्यते । बया, दण्डो मनोहरो रमणीयश्च, पहर शीघ्रीमति रमणीयमनोहरसंब-न्धेऽपि सति संनिहितत्वात्प्रहर जीद्यामित्येतैः पदैः संबध्यते । एविष्रष्ट-श्रुब्दोऽपि संनिहितत्वात्संबध्यते । इष्टे यदि यूपमुपस्पृशेदेष ते वायो इत्येवपादि ब्रूयादिति । सोऽयिष्ट इत्यपवगस्य वक्ता शब्दः । अपष्ट-

येयं सूत्रावयवन्याख्या, अपरक्ते हि चोद्यत ईति, ' यूपो वै यज्ञस्य दुरिष्टम् ' 'यद्येकमुपस्पृशेत्' इति वान्ययोरेकवान्यतया, सा न युक्ता। अर्थेकत्वादेकवान्यत्वः मिति होवम् । अर्थमेदाद्भिन्न एते वावये । स्तुतिस्तुत्यमेदाचार्थमेदः । ' युपो वै यज्ञस्य ' इत्येतया निन्दया प्रतिषेष संबध्यते, ' तस्मान्त्रोपस्पृद्यः ' इति । ' य-**द्येकम् ' ई**त्यस्यापरा म्तुतिः । न च दुरिष्टिशन्दः समाधिवाचकः । इष्टशन्देन सो-च्येत वा न वा । सोपपद्मतु समुदायशिसद्भचा पापवचनः । दुरिष्टं पापिनत्वर्थः । यथा दुष्कृतम् । न चोपस्पर्शनं निमित्तत्वेनानूद्यमानं दुरिष्टेनोपपदेन विशेषितेतुं न्या-य्यम् । आर्तिवत ।

तस्मादन्यथा वर्ण्यते । अपवृक्ते हि-प्रतिषेषे सति, चौद्यते मनत्र उपस्पर्शनेन निमित्तन । प्रतिपेधो ह्यपरमोऽनिति कर्तव्यतारूपो न प्रयोगाङ्गम् । यचेतिकर्तव्यतारूपं तत्पकरणेन गृह्यते । प्रतिषेधस्तु पुरुषार्थः । स हि स्वभावाद्विचरन् कदाचिदपस्पृ-द्योदिष. कर्ममध्यगतो वा । तत्र प्रतिविध्यते नोपस्प्रशेदिति । तत्र हि पापमाबद्ध-मिति । यस्यँ च प्रतिवेधग्तस्य निमित्ते प्रायश्चित्तं, ब्रह्महण इव। तत्रैवं वचनन्यक्ति-भैवति, ' यद्येकमुपस्पृशेत् , एवं ब्र्यादिति '। प्रकरणात् ' यूपम् ' इत्यनुवादः । न च शक्या संख्योपस्प्रष्टुमित्यर्थोच यूपानुवादः । यूपस्तु निमित्तमृतो ह्यशक्यः सं-

१ इतीति—इत्यस्य भाष्यकारैः कृतिति शेपः । २ इति ह्येविमाति—( अ० २ पा० १ अ० १४ स्॰ ४६ ) इत्यत्रोक्तमित्यर्थः । ३ इ.स.स्येति-प्रायश्चित्तंविधेरप्यपरा स्तुतिः कल्पनीया । कुतः । पूर्वस्थाः स्तुतिर्निषेधशेषत्वादित्यर्थः । ४ यस्य चेति—यस्यैव पुरुपस्य प्रतिषेधोऽङ्गं, तस्यैव प्रतिषेधातिक्रमणरूपे निमित्ते सार्ति प्रतीकारापेक्षया प्रायश्वित्तविधानं ब्रह्महुन्तुरिव युज्यते । अतः प्रतिषेधस्य पुरुषार्थत्वे प्रायश्चित्तस्यापि पुरुपार्थत्वं सेत्स्यतीत्याशयः । ५ यूपस्य वाक्यान्निःभित्तान्त-भीवेऽनिष्टं दर्शयति-यूपस्त्वित ।

के चेदुपरपर्शनं मन्त्रस्य निमित्तं, न्यक्तं न वैदिकम् । तस्माङ्कीकिके यूपोपस्पर्शने पायश्चित्तं, न पकृती वैदिके, अभागित्वात्-पितिष्यस्या-पदर्गस्य च, वैदिके न संभवतीति ॥ ९ ॥

( द्विपाशिकाया विकृतावेकत्रचनान्तबहुबचनान्तपाशामन्त्रयोर्द्धिवच-नान्तेनोहाधिकरणम् ॥ ४ ॥ )

# [ ४ ] अन्यायस्त्विकारेणादृष्टप्रतिघातित्वादिवेशे-षाच्च तेनास्य ॥ १० ॥ पू०

अस्ति पशुरशीषोपीयः, यो दीक्षितो यदशीषोपीयं पशुपाळभत इति । तत्र पाशंकत्वाभिधायी मन्त्रः, आदितिः पाशं प्रमुपोक्त्वे तिमिति । तथा पाश्च हृत्वाभिधायी, आदितिः पाशान् प्रमुपोक्त्वेतानि ति । प्रकृती तयोः समुच्चयं वक्ष्यति । अन्ति दिपशुर्विकृतिः । मैतं श्वेतमाळभेत, वाक्णं कृष्णमपां चौषधीनां च संधावन्नकाम इति । तत्र चोदकेन पाशाभिधायिनौ मन्त्री प्राप्तौ । तयोः संश्चयः । किं चहु-वचनान्तोऽविकारेण प्रवर्तते, एकवचनान्तस्य निष्टत्तिः, उत बहु-वचनान्तो निवर्तते, एकवचनान्त अहिनच्यः, उत्रोभयोरपि प्रवृत्तिर-भिधानविप्रतिपत्तिश्च, उत्रैकवचनान्त अहिनच्यः, वहोभयोरपि प्रवृत्तिर-भिधानविप्रतिपत्तिश्च, अन्यायस्त्वविकारेण । अन्यायनिगदो बहुव-

रूयया विशेषयितुं ग्रह्वत् । इदमेवास्याः स्मृतेर्मृष्टं, ' यूपचित्याद्युपस्पर्शने स्नायात् ' इति । ननु प्रतिषेधोऽपि प्रकरणात्कर्माङ्ग, ' नानृतं वदेत् ' इतिवदिति चेत् ।

उच्यते । द्विसाधनके कर्मणि बीहिमयं संकर्ण्य यवमयो न देय इत्युक्तम् । इह तु न द्वी प्रयोगी । सोपस्पर्शनकोऽनुपस्पर्शनकश्च । यत्रानुपस्पर्शनके स्पर्श्वपतिषे-धोऽकं स्यात् । यत्तु तक्षणाद्युपस्पर्शनं तद्वाचनिकं, तक्षणादिकर्तिरे च । इत्यपि-करणमुदाहरणप्रसङ्गेन । पूर्वश्चोहः प्रातिपदिकविषयः । इतःप्रमृति वचनविषय एव । पाशी, पाशं, पाशानितिवत् । ९ ॥

तयोः समुच्यं वक्ष्यति । प्रकृत वुभयोर्निवेश इत्यर्थः । नन्वयं पाशमन्त्रः

१ 'तयोः समुच्चयं वक्ष्यति 'इति भाष्यं यथाश्रुतेऽनुपपन्नार्थम् । कृतः । एकवचनान्तबहु-वचनान्तपाशमन्त्रयोः पाशप्रकाशनार्थत्वेन दृष्टार्थतया समुच्चयासंभवातः । अतस्तद्विभायमाद्द-प्रकृताविति । २ ननु पाशमन्त्रस्य करणमन्त्रत्वाद्द्विपाशिकाया विकृतौ प्रत्येकस्मिन् पाश आहु-स्थैव प्रयोगापत्तेनीभयोरिप मन्त्रयोक्ह्देन प्रयोगन्भिति शद्कते—नन्वित्यादिना ।

चनान्तोऽविकारेण प्रवर्तते। एकवचनान्तो निवर्तितुमईति । कुतः । नास्यैकस्मिन पाञ्च प्रवर्तमानस्य दृष्टः प्रतिधातः । यथैवैकस्मिन पाञ्चे भवर्तते, तथा द्वयोरपि भवतितुमहिति । नासावेकस्य वाचकः, न द्वयोः। एवमार्पश्चोदकोऽनुगृहीतो भविष्यति । इतर्था हि, ऊह्यमाने यथापकृति मन्त्रो न कृतः स्यात । न द्वयोः पाशयोः, एकस्मिश्र पाशे कश्चिद्विश्वे-षोऽस्ति । तस्मादविकारेण बहुवचनान्तः प्रयुज्यते, एकवचनान्तस्य निष्ट्रसिरिति ।) १० ।)

### विकारो वा तदर्थत्वात् ॥ ११ ॥

वाश्चव्दः पक्षं व्यावर्तयाति । विकारो वा स्यात् । एकवचनान्त ऊहेन भवर्तते, बहुवचनान्तनिष्टत्तिरिति । कृतः । तदर्थत्वातु । यौ पाश्ची वि• कृती वक्तव्यी, ती च प्रयोगवचनानुग्रहाद्यीगपद्येन, न पर्यायेण। तत्र न गम्यते विशेषः, पाश्चशब्द उच्चरिते कस्य पाशस्याभिधानं, कस्य नेति । अविशेषादृद्वयोरिं पाशयोः । तत्र तयोः कर्मत्वाभिसं-चन्धं द्वितीयाद्विचनमेव शक्रोति वदितुं, नान्यत् । तस्माद्द्विचनम्ह्ये-त । बहुबचनमेकबचनं च निवर्तित्तमहैन इति ॥ ११ ॥

## अपि त्वन्यायसंबन्धात्मऋतिवत्परेष्वपि यथार्थ स्यात् ॥ १२ ॥

आपि त्विति पक्षो वैयावर्त्यते, न बहुवचनं निवर्तेत । यथा प्रकृतौ बहुबचनान्तमेकवचनान्तं च प्रवृत्तम् । अन्यायसंबन्धाद्वहुवचनान्तम्। एवं विकृतावप्येकवचनान्तं द्विवचनान्तमृद्येत । अन्यायसंबन्धाच बहुवचनान्तं प्रवर्तेत । यदि प्रकृतौ प्रातिपदिकार्थमात्रं पक्षे प्रका-श्वितं, विकृताविप तत्पक्षे प्रकाशियतव्यम् । अथ बहुवचनान्तेनेक-त्वमुक्तम्, इहापि बहुवचनान्तेन द्वित्वं वक्तव्यम् । तस्मादिश्वधानविष-विपत्तिः कर्तव्येति ॥ १२ ॥

करणत्वात्पर्यायेण स्यात्। नार्थ ऊहेनेति । जपोऽयं, पाञ्चोन्मोचनकाले कियमाणा-नुवाद्येव वा । अर्थाच्चोत्तराधिकरणं, प्रकृतौ विचारिताया विकृतेर्विषयः ॥ १० ॥ ि ११ ॥ १२ ॥

१ विपरिवर्तते-पा०। २ निवर्धेत-पा०।

# यथार्थं त्वन्यायस्याचोदितत्वात् ॥ १३ ॥ सि०

तुश्वदस्तभीपे पक्षं व्यावर्शयति । नाभिधानविषतिपत्तिः कर्तव्यति । किं तर्हि । यथार्थ द्विवचलमूहितव्यं, बहुवनमेकवचनं च निवर्तेयाताम् । तिद्ध द्विपाशाभिधायिनः पाशशब्दात्परं बहुवचनमेकवचनं वा न श्व-वनोति कर्मसंबन्धं वदितुम् । कोको हि शब्दार्थावगमे प्रमाणम् । न च कोके द्वयोर्थयोर्बहुवचनान्त एकवचनान्तो वा प्रवर्तमानो दश्यते । तस्माद्हेन द्वयोः पाशयोर्बहुवचनान्त एकवचनान्तो वा प्रयोक्तव्यः ॥ १३॥

कयं प्रकृतावेकस्मिन् पाशे बहुवचनान्त इति चेत्— छन्दीस तु यथादृसम् ॥ १४ ॥

यावद्द्यनं प्रामाण्यमभ्युपगन्तव्यं छन्द्रासं, च दर्शनमितक्रामितव्यम्।
यो हि दर्शनमितकम्यान्यदंषि कल्पयेत्, न तेन छान्द्रसं कृतं स्यात्,
न क्रीकिक, नापि छक्षणसिद्धम् । यदुक्तं, चोदकेनाभिधानविप्रतिपत्तिश्रोद्यत इति । नेतदेवम् । अन्यायस्याचोदितत्वात् । न हि चोदकोऽन्याय्यामिभिधानविपतिपत्तिमिभिमापयति । कि कारणम् । प्रकृतावेकत्वात्पाशस्य, प्रैयुक्तत्वाच्च बहुवचनान्तस्य, प्रत्यक्षाश्भिधानविप्रतिपत्तिः । केयमभिधानविपतिपत्तिनोम । यदन्यथाभिधानम्, अन्ययाऽभिभयम् । न च प्रकृतावेकस्मिन् बहुवचनान्तं प्रयुक्तमिधानविप्रतिपत्तिं कतुम् । किं तहिं । यत्तेन श्रव्यते, तत्कर्तुम् । किंचानेन श्रव्यते।
अस्य सिद्धे प्रयोगेऽधमन्विच्छन्तो यदवगम्यते तद्र्यः श्रव्द इत्यवधारयामः । अस्माच पाशद्रव्यस्य मोचनेन संवन्योऽनगम्यते । तद्र्यता
श्रव्दस्य भवितुमहिति । नेकत्वेन बहुत्वेन वा प्रयोजनम् ।

इइ तु विकृती पाश्वस्य च पाशस्य च यीगपद्येन मोचनेन संबन्धा बदितव्यः । बहुवचनं च द्वयोः पाशयोरन्याय्यम् । कॅमीभिधाने इह पुनर्न प्रयोगः सिद्धः । किंतु प्रयोग एव चिन्त्यते, कः शब्दः प्रयोग

#### 11 85 11

१ तुशब्द एतमपि—पा॰। २ अन्यत्रापि—पा॰। ३ प्रकृतस्वाच —पा॰। ४ तस्याभि॰ धाने, इह न प्रयोगः—पा॰।

क्तव्य इति । तत्र प्रयोगेऽस्मदायत्ते किमित्यवाचकं प्रयोक्ष्यामहे विद्य-माने वाचके । न चायं द्वयोश्छन्दिस दृष्टो बहुवचनान्तः । सोऽयं मन्त्रः प्रयुज्यमानोऽपभ्रंश एव स्यात्, न छान्दसः । न व बहुबचनं दित्वपत्ययार्थ छभ्यते छौकिके वैदिके वा। न चाभिधित्सिते दित्वे द्वयोर्बद्दवचनं भवति । तद्यथा, देवदत्तपद्भदत्ताभ्यां कर्तव्यभिति देवद-त्तयद्भव बन्दद्वयादेव द्वित्वं पाप्तं, न विभवत्याऽभिधास्यैते । तथाऽपि द्विचनमेव भवति, न बहुवचनम् । तस्माद्विकृतावृहितव्यभिति ॥१४॥ ( बहुवचनान्तपाद्ममन्त्रस्य विकल्पेन प्रकरण एव निवेद्माविकरणम् ॥ ९ ॥ )

## िप् ] विप्रतिपत्ती विकल्पः स्वात्समत्वादगुणे त्व-न्यायकल्पनैकदेशत्वात् ॥ १५॥ सि०

अस्ति पशुरप्रीषोभीयः।यो दीक्षितो यदग्नीषोभीयं पशुमाळभत इति । तत्र पश्चिकत्वाभिधायी पाश्चबहुत्वाभियायी च मन्त्री समाम्ना-तो । तयोः किमेकत्वाभिषायी प्रकरणे निविश्वते, बहुत्वाभियायी प्रकर-णादृत्कुष्यत उत्ताभावपि प्रकरणमानानाने शेते इति । कि पासम् । बेहुत्वा-भिषायी उत्कर्ष्टन्य इति । क्रतः । बहना हि स पात्राना मीचकः । न च प्रकरणे बहवः पाश्चाः सन्ति । तस्मात्मकरणेऽभंबध्यमानो यत्र बहबः पाशास्तत्र नीयेत । यथा, युवं हि स्थः स्वर्षती इति इयोर्भ-जमानयोः मतिपदं कुर्यादिति । एते असुप्रामिन्दव इति बहुभयो यजना-नेभ्यः मतिपदं कुर्यादिति मतिपद्विधानमुत्कृष्यते । यथा च, पौष्णसा-वित्रसारस्वतद्यावापृथिवीयाद्यनमन्त्रणान्युत्कुष्यन्ते, एवं पाश्चबद्धत्वा-भिधाय्यपीति ।

एवं प्राप्ते, ब्रमः । विप्रतिपत्तावेतस्या, का विप्रतिपत्तिः । यस्प इता-वेकः पाशः, पाश्वबद्धत्वाभिधायी च मन्त्रः । एतस्या विशतिपत्ती किं मन्त्र उत्कृष्यते, नेति । उच्यते । नोत्कर्ष्ट्च्यः । नन प्रकृताबन्यो मन्त्रः । उच्यते । तेन सह विकल्यो भविष्यति । कतः । पाश्चनातिपदि-

<sup>11 48 11</sup> 

९ वैदिके च-पा॰ । २ विधिस्यते—पा॰ । ३ अस्ति सोने पशु-पा॰ । ४ बहुत्वाभि-भायौ यत्र बहुवः पाशास्तत्रोस्कर्ष्टव्य इति-पा॰ ।

कार्थस्य प्रकृतौ विद्यमानत्वादुत्कर्षो न न्याय्यः । नतु बहुपाश्वचन एष मन्त्रः । प्रकृतौ त्वेकः पाशः । तस्मात्त्र न संभवतीति । उच्यते । बहुन्यसौ पाशान् वदन् बहुत्वाधिष्ठानं द्रव्यं प्रकाशयत्येव । यदि न प्रकाशयेत् , न पाश्चिथिश्चं बहुत्वं गम्येत । प्रकाशयित चेत् , तावता नः प्रयोजनम् । तस्य ह्युन्मोचनं क्रियनं, न बहुत्वस्य, पाशाकृतेवी । तस्मात्तस्य प्रकाशनं कर्षव्यम् । तस्मात्तस्य प्रकाशनं कर्षव्यमे । तस्मात्तस्य प्रकाशनं कर्षव्यमे । तस्मात्तस्य प्रकाशनं कर्षव्यमे । तस्मात्तस्य प्रकाशनं कर्षव्यमे । तस्मात्तिपादंकेन करिष्यते, नोत्कृष्यते ।

अयोच्यते। अस्त्येव ह्येकवचनान्तं प्रानिपदिकम् । तत्तस्य प्रकाशनं करिष्यतीति। अत्रोच्यते। न हीदं तस्मादन्यत्। यद्येकवचनान्तं प्रातिप-दिकं नोत्कृष्यते, प्रकरणादित्युच्यते, सिद्धस्तर्द्येनुत्कर्षस्तद्देवेदामिति। ननु बहुवचनस्य बहुपाशकप्रयोगेऽर्यवत्ता। तस्मादुत्कर्ष्ष्यम् । तदुत्कृष्यपाणमेकदेशत्यात्यातिपदिक्षमुत्कर्पतीति । उच्यते । गुणे त्वन्यायकन्त्रप्राति । प्रातिपदिक्षार्थति, न प्रवाने । गुणश्च विभवत्यर्थः । प्रधानं प्रातिपदिक्षार्थः । प्रधानं प्रातिपदिक्षार्थः । प्रातिपदिक्षार्थः । प्रातिपदिक्षार्थे विभवत्यर्थे । सति प्रातिपदिक्षार्थे विभवत्यर्थे । सति प्रातिपदिक्षार्थे विभवत्यर्थेन भविष्यम् । न च विकृतौ प्रातिपदिक्षमस्ति । अनौरभ्याष्याभिद्दितं प्रकृति प्रविश्वति । किमङ्ग पुनः प्रकृतावेवाभिन् दितम् । तस्मायत्र प्रातिपदिकार्यस्तत्र विभवत्यर्थे भविष्यति ।

ननु विक्वतावि चोद्रकेन भार्त भारिपदिकं, भारिपदिकार्यश्रीचयते । वाढ्या । विष्ठाष्टस्तु चोद्रकः । वहुतचनसम्थकं मारिपदिकं
चोद्रको नारक्रक्ष्यति । तस्मारनार्तिपदिकमेकदेशस्याङ्कदुवचनमाक्रक्ष्यतीति । न च पक्रतावनर्थकमेव वहुवचनं, पाजाक्रतिकस्य हि तदुन्मोचने कर्मसंबन्धं करोति । तस्नाद्गुणं वहुवचनेऽन्यायकरपनाः, न
भवाने भारिपदिकार्ये, इति । किं धुनरन्यायम् । यद्घहुत्यं गम्यनानमविवक्षितिमित्रुच्यते। तस्करप्यताः, न तु मक्वते भारिपदिकस्य भारिपदिकार्थानिधानमन्याय्यं कर्यायित्य्यम् । अत्य हि गुगस्यावाच्यमेव
चैक्कतं बहुत्वं, संनिधानाभावात् । तस्मारमक्वते बहुवचनान्तस्यापि
निवेश इति ॥ १५ ॥

11 89 11

### प्रकरणविशेषाच ॥ १६ ॥

प्रकरणविश्रेषाचैतद्रध्यवसीयते, प्रातिपदिकं बहुवचनमाकर्षति, न मातिपदिक बहुवचनेनोत्कृष्यत इति । प्रकृतौ हि मातिपदिकार्थो विद्यतेऽसीवोभीये पश्री । बहुँवचनार्थो चिक्कतिषु । तस्मादापि बहुवच-नान्तस्य प्रकृती निवेश इति ॥ १६ ॥

जन्कर्षो वा द्वियज्ञवादिति यदुक्तं, तत्परिहर्तव्यम्---

अर्थातावानु नैवं स्याद्गुणमात्रमितरत् ॥ १७ ॥

युक्तं यत्प्रतिपद्विधानमृत्कृष्यते, नास्ति प्रकृतौ यजमानद्वित्वं यज्ञमानबहत्त्रं चा । तत्र न भवेद्विषय एतयोः मतिपदोः । इह त गुणमात्रं नास्ति बहन्बम् । अन्यत्तु बहुवचनस्य प्रयोजनं, मुचिना संबन्धः । न चानेकप्रयोजनमन्द्रतमेन प्रयोजनेन न प्रयज्यते । न हि. उल्का प्रकाशनेनाप्रयुज्यमाना भस्मना न प्रयुज्यते । तस्पाद्विषमं प्रति-पञ्जचामिद्यामित ॥ १७ ॥

### यावोस्तथेति चेत् ॥ १८ ॥

अध यदुक्त, धावाषृथिव्यादीनामनुमन्त्रणानां ययोत्कर्षस्तथाऽ-स्यति । तत्पारेहर्तव्यम् ॥ १८ ॥

# नोत्पत्तिशब्दत्वात् ॥ १९ ॥

नैतदनुषस्त्रणेन तुर्वध् । न हि दर्शपूर्णमासयोद्यीवापृथिव्यादीनाः म्रुत्वची शब्दोऽस्ति । अस्ति त्विह पाश्चरयोत्वची शब्दः । तस्माद्विषम-मनुपन्त्रणंनेति ॥ १९ ॥

( दर्शपूर्णकासयोद्धिबहुपत्नीकायोगे पत्नीमन्त्रम्यानुहाविकरणम् ॥ ६ ॥ )

# [६] अपूर्वे त्वविकारोऽप्रदेशात्प्रतीयेत ॥ २० ॥ सि०

दर्भपूर्भवास्तवाराननांत्त, प्रोक्षणीरासाद्येष्टमावहिं स्वसादण, सुवं च स्रद्य संमृद्धि, पत्नीर संनद्धाऽऽज्येनोदेहीति। तत्र, पत्नी संनद्धीति चिन्त्यते । अस् । हि च अमन एकपन्नीको बहुवस्नीकश्च । तत्र सर्वस्य

यदि पत्नी प्रातिपदिकार्थः भवानं बल्वतः, तन एकद्विबहुपत्नीकेषु प्रयोशेषु

<sup>18 11 90 11 96 11 78 11 1</sup> 

ष्रयोगमधिकुत्य परनीशब्द उच्चरित इत्येतत्पाशाधिकरंगेनैव निर्णातम्। इदं तु संदिश्चते । किं द्विपत्नीके बहुपत्नीके च प्रयोग छहितव्यः पत्नी । शब्द उत्त नेति । किं प्राप्तम् । अभिधानार्थत्वान्मन्त्राणामूहितव्य इति ।

एवं प्राप्ते, ब्रूपः । अपूर्वे तु—अपकृतिपूर्वके कर्माण, अविकारेण
प्रयुक्ष्येत । कुतः । ईकारान्तं हीदं पत्नीमात्रस्य वाचकम् । तत्र
द्विपत्नीके वहुपत्नीके च पयोगे पत्नीश्रब्द उपादीयमाने द्विवचनं
बहुवचनं च सामध्यीत्माभाति संनद्दनसंबन्धं कर्तुम् । समाम्नानसामध्यीत्त्वेकवचनेन क्रियते । न चात्र द्वित्वं वहुत्वं वा विवक्ष्यते ।
छक्षणत्वेन हि पत्नीश्रब्दस्य अवणात् । न चैकपत्नीकात्मयोगाद्दि ।
छक्षणत्वेन हि पत्नीश्रब्दस्य अवणात् । न चैकपत्नीकात्मयोगाद्दि ।
बहुपत्नीके प्रयोगेऽनिदेशो भवति । यथा, तत्र संख्योक्ता तद्विद्दाः पीति । तस्माद्विकारेण पत्नीश्रब्दस्य प्रयोगः । अथापि कथंचिदेकत्वं विवक्ष्येत, नथाऽपि द्विवहुपत्नीके प्रयोगे संप्रतिपत्त्यभावादेकवचनार्थमेकवचनम् । तद्वेकपत्नीके प्रयोगेऽविकद्भीत्यविकारेण प्रयुज्यत इति ॥ २०॥

( विकृताविष द्विबहुपत्नीकप्रयोगे पत्नीमन्त्रस्याविकाराधिकरणम् ॥ ७ ॥ )

[७] विक्रनौ चापि तद्दचनात् ॥ २१ ॥ सि०

(पै।तिपिटकार्थे इत्येतयोः साधिकरणे वैणितं )अधापि कथंचिदेकवचनं विविक्षित-मिति—अदृष्टार्थमेकवचनमुचारितं, न समवेतमंख्यामियानार्थे, द्विबहुत्वस्यानिधानात् । यत्र चान्यत्रामिधानिवपितिस्तत्र पाश्चन्यायः । यत्र त्वेक एव मन्त्रः, तत्र पत्नी-न्यायः, 'पवित्रे स्थ.' इति यथा । नतु ' पवित्रयोरुपादीध्यमानत्वाद्विविक्षतं द्वित्वम् । उपादीयमानता च 'पवित्राम्यामुत्पुनाति ' इत्यादी तथारित । न वयं द्वित्वविवक्षां वार्यामः । किं तर्हि । समवेतं वद्ति न वदतीति । समवेतवचनत्व उहो विविक्षितः प्रयोजनमिति ॥ २० ॥

१ (अ॰ ९ पा॰ ३ अ॰ ५)। २ कुण्डलिनस्थान एवं पाठ आवश्यक इति तन्त्ररत्नेनातुः मीय प्रकाश्यते । प्रातिपदिकार्थोऽस्तीति तद्वशेन विभक्तिरप्येकवचनं त्रिष्वपि प्रवर्तमानमाकृतिसं- ह्याभिप्रायं स्यात् । अथ विभक्ति प्रधानं ततो यत्र सा स्वार्थे लभने तत्रैव पर्यवसित. प्रातिपदि- कार्य इति द्विबद्धपत्नीके मन्त्र एव न स्यात् । इत्येतयोः पक्षयो किं न्याष्यमित्येनस्पाशाधिकरणे वर्णितम् । इति । ३ (अ॰ ९ पा॰ ३ अ॰ ५) इत्यत्रेति शेष ।

अधेदानीं विकृती पत्नीशब्दिश्चन्त्यते । कि द्विपत्नीके बहुपत्नीके च भयोग छिदतव्यो नेति । कि माप्तम् । द्विवाची बहुवाची वा पत्नी-शब्दो द्विचनं बहुवचनं चोपाददानः प्रकृतौ समाम्नानेन वाश्वितः । इह समाम्नानाभावाचे उपादातुमईतीति ।

एवं शप्ते, ब्रूमः । विकृतावष्यविकारेण प्रयोक्तव्य इति । कुतः । तद्वचनात् । यत्पकृतो तद्विकृतो कर्तव्यमिति तद्वचनम् । प्रकृतो चैकत्वः मिवविक्षितम् । इहापि द्वित्वं बहुत्वमेकत्वं च न विवक्षितव्यमिति । तस्मादिविकारः । अथवा, नदव विवक्षितम् । तदनेकपत्नीकेऽप्यविष- द्विमत्यविकार एवावसीयते ॥ २१ ॥

( पद्मुधर्मसामानविध्यपक्षे पास्मा इत्यधिगुप्रैषस्याविकाराधिकरणम् ॥ ८ ॥ )

[८] अंधिगौ सवनीयेषु तद्दत, समानविधानाश्चेत ॥२२॥ सि०

अस्ति सोमे पशुरग्नीपोमीयः, यो दीक्षितो यदग्नीपोमीयं पशुमालभत इति । तत्राधिगाविदं समाम्नायते । प्रास्मा अग्निं भरत, स्तृणीत
बर्हिरन्वेनं माता मन्यतामनु पिताऽनु भ्राता, इत्येवमादि । यदा त्वग्नीषोमीयः सवनीयाश्च समानविधानाः, तत्रेदं विचार्यते । किमिधिगौ,
प्रास्मे, इत्येवमादिपदमूहितच्यमुत नेति । किं प्राप्तम् । ततोऽतिदेशः
कियते । अधिगौ तद्वदिति । तत्र यः पत्न्यधिकरणे पूर्वपक्षः स
इह पूर्वपक्षः । यः सिद्धान्तः स इह सिद्धान्तः । ऊह इति पूर्वपक्षः ।
अविकार इति सिद्धान्तः ॥ २२ ॥

( नीवारादिसदृशप्रतिनिविषयोगे निद्यादिमन्त्रस्याविकारेण प्रयोगा-धिकरणम् ॥ ९ ॥ )

[ ९ ] प्रतिनिधौ चाविकारात् ॥ २३ ॥ सि॰

अस्ति प्रतिनिधिः। श्रुते द्रव्येऽप्रचर्ति, आगमो वा चोदनार्थाविशे-षादिति । स च महशः, सामान्यं तिचकिषिति। तद्यदा ब्रीहिष्वपचरत्सु नीवारा उपादीयन्ते प्रतिनिधित्वेन, तदा ब्रीहिमन्त्रो यः समाम्नातः,

#### [ २१ ॥ २२ ॥

१ अधिगु-पा०।२ (अ०६ पा०३ अ०४ सू०१५)।३ (अ०६ पा०३ **अ०११** स०२७)।

स्योनं ते सदनं कुणोमि । घृतस्य धारया सुक्षेवं कल्पयामि, तस्मिन् सीदामृते प्रतितिष्ठ ब्रीहीणां मेथ सुमनस्यमान इति । तं प्रति संदेहः । किं नीवारेषु ब्रीहिश्वन्दस्योहेन प्रयोग उताविकारेणेति । किं प्राप्तम् । अविकारेण ब्रीहिश्वन्दः प्रयुज्यमानः कार्यवतो नीवारान् न शक्नोति प्रकाशियतुमिति तेषु प्रकाशियतन्येषु नीवारश्वन्दः प्रयोक्तन्यो भवति । तस्मादृहः कर्तव्य इति ।

एवं प्राप्ते, ब्रुपः । प्रतिनिधौ चाविकारात् । प्रैतिनिधौ चेति, किं-ऊहो न कर्तव्य इत्यनुकृष्यते । किमेवं भविष्यति । एवमविकारो भविष्यति । तत्राऽऽर्षमनुग्रहीष्यते । तस्मादनृहः ॥ २३ ॥

## अनाम्नानादशब्दत्वमभावाच्चेतरस्य स्यात् ॥ २४ ॥

नै चैतदस्त्यनूह इति । एवमनूहो भवेत् । यदि निस्मन् मन्त्रे ब्राहर-शब्दोऽनःम्नातः स्यात् । अभावाचेतरस्य, यदि च नेदं द्रव्यान्तरं नीवा-राख्यं स्यात् । न चेदग्रभयमस्ति । तस्मादभिधानसिद्धय जहितव्यो नीवारशब्द इति ॥ २४ ॥

### तादर्थाद्वा तदारूयं स्यात्संस्कारैरविशिष्ट-न्वात ॥ २५ ॥

वाश्वव्दः पक्षं व्यावर्तयित । नैतद्रस्यूह इति । अविकारेण प्रयोगः । कुतः । ताद्रथ्यात् । ताद्रथ्यं, ब्रीह्यर्थता नीवाराणाम् । ये ब्रीह्यै प्रोक्षणा-द्यः संस्कारास्ते तल्लक्षितेषु विशेषेषु कर्तव्याः तेषां च विशेषाणां केचि-क्रीवारेषु विद्यन्ते । तद्र्येन प्रोक्षणाद्यः संस्काराः क्रियन्ते । संस्कारे-रविशिष्टश्चायं ब्रीहिश्वव्दो यथाँऽन्येषु ब्रीहिलक्षितेषु भवति, एवमेते-व्विषि नीवारेषु । तम्माद्विकारेण प्रयोक्तव्य इति ॥ २५ ॥

उक्तं च तत्त्वमस्य ॥ २६ ॥ कथं पुनर्जायते, यो यो बीहिमने। विशेषः स नीवारेष्विति ।

त्रीह्याकृतिव्यक्तिसादस्याना च व्याख्यानं तत्रैवोक्तम् । 'त्रोहीणां मेघ ' इत्यस्य

२३ ॥ २८ ॥ २५ ॥ ]

१ प्रतिनिधी चेति, अहो-पा॰। २ न चैतद्स्ति प्रतिनिधावनूह इति-पा॰। ३ यथा भान्येप-पा॰।

उक्तं च तत्त्वपर्य । उक्तोऽस्य विशेषस्य तद्धावः षष्ठेऽध्याये, सीमान्यं तिबकीषी, इति । तस्माद्प्यविकारः ॥ २६ ॥

> ( पशुगणेऽभ्रिगुपेषगताना संसर्गिद्धन्यवाचकचक्षुरादिपदाना-मनुहाधिकरणम् ॥ १० ॥ )

# ि ० र संसर्गिषु चार्थस्यास्थितपरिमाणत्वात ॥२०॥ सि०

सन्त्यिधिगुपेषे संसर्गिणोऽर्थाः । तद्यथा, चक्षः प्राण इत्येवमादयः । सूर्य चक्षुर्गमयतात्, वानं प्राणमन्ववस्रजतादिति । दिपश्वादिषु पशुःगणेषु किम्हितव्य उत नेति । उत्यते । नन्वन्यायनिगदत्वादेवायं नोहितव्यः । द्वयोश्रक्षुषोरेकवचनान्तो यतः श्रूयते । उत्त्यते । नायम-िष्माविष्णानयोः सूर्यगमनमाह । न ह्यिष्णाने सूर्यं गच्छतः । तेजोः रिक्षवचनस्त्वयम् । एकं च तत्तेजः । तस्मान्नायमन्यायनिगदः । दिपश्वादिषु च वैकृतेषु प्रयोगेषु, मैत्रं व्वतमालभेत, वाहणं कृष्णः भूषां चौषधीनां च संधावन्नकाम इत्येवमादिषु पशुभेदात्तेजसो भेदे गश्यान छहः स्यादिति प्राप्नोति । नन्वेकिम्मन्निष पश्चाविष्णानभेन्देन भिन्ने एव तेजसी । नेत्युच्यते । सूर्यमस्य चक्षुर्गमयतादिति, यत्पः श्चोस्तेजस्तिद्विक्षितम् । नाधिष्ठानभेदः । पश्चन्तरेषु पश्चतेजोभेदाद्द्र इति ।

एवं पाप्ते, ब्रूमः । संसर्गिषु चार्थस्यास्थितपरिमाणत्वात् । संसर्गिः ध्वर्धेषु यद्यपि पशुभेदस्तथाऽपि रक्ष्मीनां संसर्ग एवेकीभूनास्तेषां रक्ष्मयः । यथैव पानीयस्य तैलस्य घृतस्य वा स्तोका नानादेशेषु भिन्नाः समानदेश एकीभूना भवन्ति तद्वद्रश्मयः । तस्मादेकवचनान्त-स्तेषां वाचक इत्यन्दः स्यात् ॥ २७ ॥

#### लिङ्गदर्शनाच्च ॥ २८ ॥

क्रिङ्गं खल्विप भवति, यथा संसर्गिणो नोह्यन्त इति । म पाता वर्धते, न पितां, न नाभिः, माणो हि सः—इति माणस्य सिद्धपनृहं

प्रैयङ्गवादिषु कथं प्रयोग इति चेत् । यदि बीहीणां विकारस्तत ऊहः, यदि यवानां, ततोऽनभिघानमेवेति प्राप्ते, ब्रमः । कण्वरथंतरवदुमयविकारोऽयं, उभयः धर्माणां ग्राह्क इति ॥ २६ ॥ [ २७ ॥

 <sup>(</sup>अ०६ पा०३ अ० ११ सू० २५) , २ भेदो गम्यते । तेनोह -पा० । ३ न मज्जा-पा० ।

हेतुस्वेनोपदिश्वति । तस्मात्संसर्गिणो नोद्यन्त इति ॥ २८ ॥ ( पशुगणेऽधिगुपैषगतैकवाश्चव्यस्य य.वस्वचमम्पासाधिक-रणम् ॥ ११ ॥ )

# [ ११ ] एकधेत्येकसंयोगादभ्यासेनाभिधानं स्यात् ॥ २९ ॥ सि ०

अस्ति ज्योतिष्ठोमे पशुरश्रीषोभीयः, यो दीक्षितो यदशीषोभीयं पशुमालभत इति । तत्राधिमुभेषे समाम्रायते, एकघाऽस्य त्वचमाच्छधतादिति । तदिक्रतौ द्विपश्वादिषु संदिद्धते । किमेकघाशब्दोऽभ्यसितव्य
जताविकारेण प्रयोक्तव्य इति । कि पाप्तम् । एकघेत्ययमभ्यसितव्यः ।
कृतः । एकमंयोगात् । एकस्तवचः प्रकार औच्छचता कर्तव्य इति ।
तत्र द्वयोर्वद्धीषु वा त्वध्तत्कृत्यमानासु नैकः प्रकारो भवति । पर्यायेण
दि पशुभ्य आच्छचन्ति । एकस्या त्वंच्याच्छचमानायामेकेन प्रकारेणाऽऽच्छचेयुः । तस्मादसर्वविषयो भवति, अविकृतः शब्दः प्रयुच्यमानः ।
तश्मादभ्यसितव्य इति ॥ २९ ॥

अविकारो वा बहनामेककर्मवत् ॥ ३० ॥

वाशब्दात्पक्षो विषरिवर्तते । नैतद्स्ति, अभ्यसितव्य इति । अवि-कारेण प्रयोक्तव्य इति । छतः । एकध्यवचन एव शब्दः । एकीकु-वैवां स्वच इति ।

किं तत्रेक्यम्, ६ ककालापदेशा वा, एकदशोपदेशो वा। वह्नाभेककभेवत्। यथा बहुनाभेककाल कभीणि भवन्ति, एकघा गाः पाययतीति। एक्किन्स्, एकघ्यं त्व वः कुर्विति। बहुना त्येकांकरणं शक्यो कर्त्व, नैकस्यास्त्वचः। बस्ताद्धह्वीपु त्वक्ष्वेकीकरणभेकघाशब्दो वहतीत्यध्यवसेयम्॥ ३०॥

सरुत्वं त्वेज्ञध्यं स्यादेकत्वात्त्वचोऽनित्तेषेतं तत्वरुति-त्वात्परेष्वत्त्यासेन विद्यञ्जाविभिधानं स्यात् ॥ ३१ ॥

२८॥ २९॥ ३०॥

तुश्चन्दः पक्षं न्यावर्तयति। नाविकारः । अभ्यसितन्यः शब्द इति। एककाछे कर्मण्यभिधीयमाने सहत्वं त्वचामभिहितं भवति । तत्प्रक्रता-वेकस्यां त्वच्यसंभवादनभिभेतम् । तत्प्रकृतित्वादुत्तरासां ततीनां परेषु वर्षमानेषु पशुष्वभ्यासेनाभिधानं स्यात् ॥ ३१ ॥

( अधिगुपैषगतमेधपातिशब्दस्य देवतापरत्वाधिकरणम् ॥ १२ ॥ )

[ १२ ] भेधपतित्वं स्वामिदेवतस्य समवायात्सर्वत्र च प्रयुक्तत्वात्तस्य चान्यायनिगदत्वात्सर्व-

त्रैवाविकारः स्यात् ॥ ३२ ॥ पू०

अस्ति ज्योतिष्ठोमेऽभीषोनीये पश्चाविध्यनेषे मेघपतिशब्द एकविश्विद्या । परेषा श्वास्तिना द्विविज्ञगदः । तं मित संश्वयो भवति । द्विप्रवादिष्ठ पश्चगणेषु किमिविकारेणतरश्चेत्तरश्च मयोक्तव्य उत स्वामिपरः, ऊदः कतंव्य उत देवतापर इति । किं माप्तम् । अविकारः । कुतः । भेघपतित्वं स्वामिदेवतस्य, स्वामी मेघपतिदंवता च । स्वामिना पश्चरंविवास्या दत्तः संकल्पितः । मेघपतये स्वामिनेऽप्यसी भवति । तस्य कार्य करिष्यतीति । देवताभ्यामिष ताभ्यामुत्स्वस्यत इति । त्रयाणानमिष हि तं मेघं मित, आधिपत्येन समवायोऽस्ति । सर्वत्र चाऽऽधिपत्ये पितशब्दः मयुक्त आ हिमवत आ च कुमारीभ्यः । स एव त्रयाणान्येकवचनान्तो वाचको द्विवचनान्तश्च । यथा मकृताविविक्षितंकत्वोऽनिविक्षितद्विद्य संबन्धमात्रनिवन्धनः, एवं सर्वासु विकृतिषु । तस्मान्न विकियत ॥ ३२ ॥

**<sup>33 11 ]</sup>** 

<sup>&#</sup>x27; मेघम् ' इत्यत्र चत्वारः पक्षाः । अविकारेणोभयोः प्रयोगः । व्यवस्थया वाद्विवित्तगदो देवतायाम् , एकवित्रगदो यजमाने । उभौ वा स्वामिनरी ।
द्विवित्रगदः पत्न्यपेक्षया । उभौ वा देवतायरी । संघातापेक्षयेकवित्रगद् इति ।
तत्र तृतीये पक्षे दोषमाह—' उत्कर्षी देवताया स्यात् ' इति । यस्य देवतावचनः,
तस्योत्कर्षः प्राप्तोति, एकवित्रगदोऽसावेकदेवत्येषु पशुाव्विति । तत्पाशन्यायमनाछोच्य । यत्रौस्ति प्रधानमूतः प्रातिपदिकार्थस्तत्र गुणमूतं वचनं नीयत इति । संघौतस्य देवतात्वमदृष्ट्वेव ॥ ३२ ॥

९ तृतीये पक्षे दोषमाहोति—तृतीयपक्षे स्थित्वा चतुर्थपक्षस्य दोषमाहेल्यर्थः । २ पाशन्यार्थः इर्शययि—यत्रेति । ३ कि चैकवित्रगदस्योतस्योति ।

# अपि वा द्विसमवायोऽर्थान्यत्वे यथासंख्यं प्रयोगः स्यात् ॥ ३३ ॥

अपि वा, नैतदेवम् । तयोरिह समवायः, एकवन्निगदस्य, द्विवनि-गदस्य च । तयोरेकविन्नगदः स्वामिनि प्रयोक्ष्यते, येषां समाम्नातः । येषां द्विवन्निगदः समाम्नातस्तेषां स देवते वक्ष्यति । तस्माद्विकृतौ वः ह्वीषु देवतासु द्विवित्रगद ऊहेन प्रवर्तिष्यते । बहुयजमानेष्वेकविश्रगद ऊहिष्यते । एवं यथासंख्यं प्रयोगो भविष्यति ॥ ३३ ॥

# स्वामिनो वैकशब्बादुत्कर्षो देवतायां स्यात्पत्न्यां दितीयशब्दः स्यात्॥ ३४ ॥

वाशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । स्वामिदेवतये (रुभयोर्वाचक इति नैत-देवम् । एक एव मेथपतिशब्दः, यस्माद्दिवचनं, यस्मादेकवचनं, स एव न स्वाभिदेवतयोवीचको भविष्यति । नन्वेकोऽपि मेधपतिरपरोऽपि प्रतीयते । कथमवाचक इत्युच्यते । यदा स्वामिनस्तदा, मेधपतये यो मेघस्तं मेध्या दुर उपनयतोति संबन्धः । यदा देवतावचनस्तदा, मेधपतये जपनयत मेध्या दुर इति संबन्धः । स एष सङ्कद्वस्ति उभाभ्यां पदाभ्यां न संबन्धमुत्सहते । वचनव्यक्तिभेदाद्वाक्यभेदः प्रसञ्यते । तस्पात्स्वा-मिनो वाचक इत्यध्यवसीयते । अथ किमर्थं न देवतावचनः करूपते । तथा हि कल्प्यमान एकविभगद उत्कृष्येत, एकदेवत्ये क्रती । तत्र मः करणं बाध्येत । यजमानवचने प्रनः कल्प्यमाने न द्विशिवाद उत्क्र-ष्येत । तत्रैव यजमानयोर्दपत्योवोचको भविष्यति । तस्मात्मकरणातु-प्रहाय स्वामिवचनः कल्प्यते । स्वामिपरस्योहो भविष्यतीति ॥ ३४ ॥

# देवता तु तदाशीष्ट्वात्संत्राप्तत्वात्स्वामिन्यन-र्थिका स्यात्॥ ३५॥ सि॰

तुक्कद्दः पक्षं व्यावर्षयित। न स्वाभित्रचनः । देवतापरी भविष्यति ।

सिद्धान्तरतु देवतावादिवक्षः । स्वामिपक्षे वाक्यार्थं एव तावत्र घटते । आशासा-

<sup>[</sup> ३३ || ३४ || ]

कुतः। तदाशीष्ट्वात् । आशासाना मेघपतये मेघम्, इति देवताभ्यां हवि-राशास्यते । मेघपतिभ्या मेघमाशासाना उपनयत ताभ्यामिति । यज-मानं प्रत्याशासनानुकीर्तनमनर्थकम्, अकर्तच्यं च । स प्राप्त एव स्वा-मिनं मेघः, किमर्थमाशास्यते । नै च तेन नित्यमेव स्वामिसंबद्धेन प्रयो-जनम् । याग एव हि न संवर्तेत । तस्माद्देवतावचनो मेघपतिशब्द इति ॥ ३५ ॥

### उत्सर्गाच भक्त्या तस्मिन् पतित्वं स्यात् ॥ ३६ ॥

उत्सृष्टं च यजपानेन नायं पमेति । केवछं परकीयो रहयते । काः छेन देवतया संभन्तस्यत इति । कः पुनरस्य देवतया संबन्धः । यत्तासुदिवय परिग्रहोऽस्य त्यज्यते । स च यागः प्राक् कृतः । तस्माद्यागात्पराध द्रव्यं नाऽऽत्मीयं, परित्यज्याऽऽस्ते । आत्मप्रधानं यत्तदात्मीयं, न
यं प्रत्यात्मा गुणभूतः । ताहशे तु भक्त्या पतित्वं भवति । तस्माद्वेवतः
योरेव तत्र मुख्यं मेधपतित्वं, भाक्तं स्वामिन इति ॥ ३६॥

उत्ऋष्येतैकसंयुक्तो द्विदेवतेऽसंभवात् ॥ ३७ ॥ इति यदुक्तं, तत्परिहर्तव्यम् ॥ ३७ ॥

एकस्तु समवायात्तस्य तष्ठक्षणत्वात् ॥ ३८ ॥

अत्रोच्यते । यो हि तो द्वावशीषोती तयोर्गणे मेघपातिशब्दः । स चात्र देवतासमवेतः । तस्मिन् कर्मण्येकस्मै गणाय मेधम्रुपनयत, इत्यु-च्यते । तस्मादेकवचनान्तो गणवाची मेघपतिश्चदो नोत्कृष्यत इति॥३८॥

नपदानर्थक्यात्। अपि च, यजमानाय भेषपतये यो भेवैस्तं मेध्याँ दुरः—्यज्ञहाँरं, उपनयत्। किमर्थामिति प्रयोजनार्थित्वादसमैयों वाक्यार्थः। न च मेवमनूच किचिद्विषीयत इति। इतस्याँ मेध्या दुर उपनयत, मेवपतये मेवं कर्तुमित्येवमाशासाना
इत्युपपन्नो वाक्यार्थः। न च परकीयो देवतायै कर्तु शक्यत इत्यर्थाचोऽयं यजमानस्योति॥ ६९ ॥ [ ६६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

<sup>9</sup> स्वामिनी—पा०। २ न चानेन—पा०। ३ मेध.—पद्यः। ४ मेध्याः—ऋत्विजः। ५ यङ्कद्वारं—चात्वात्वात्वार्यमेष्यदेशम्। ६ असमर्थः–अपरिपूर्णः। ७ इत्तरयेति—भेधपतिशब्दस्य देवतापरत्वपक्षे, इत्यर्थः। ८ यजमानस्येति—देवतापरत्वपक्षेऽपि मेधस्य पशीर्यज्ञमानसंबन्धित्वमर्थ- स्टब्धमिति निराकाहृक्षो वाक्यार्थः संभवलेवस्यर्थः।

# संसर्गित्वाच तस्यात्तेन विकल्पः स्यात् ॥ ३९ ॥

अयं चान्यः परिहारः । संसर्गी अयमथों देवता नाम । द्वावर्थी संस्रष्टों कदाचिदेका देवता भवति । यदि द्वयाय परिकल्पितं किं-चिद्द्रव्यं, तत्र द्वयं देवता भवाति । द्वावर्थीं संस्कृतिकतां यातः । त-स्मादेकवचनान्तोऽपि प्रकरणमभिनिविश्तते, पूर्वेण च सह विकल्पेते इति ॥ ३९॥

### एकत्वेऽपि गुणानपायात् ॥ ४० ॥

अन्वारु वचनिमद्म् । मा तावद् भृदिहैकत्वमर्थः । तथाऽपि प्र-करणमनुभविशेतैवैकवचनान्तः । प्रातिपदिकं हि तस्य विद्यमानान र्थम् । एकवचनं चोपनयनसंबन्धार्थम् । एकत्वं वाऽविवक्षितम् । तः स्मान प्रकरणादुत्कृष्येतेति । अथोच्यते । एकत्विविशिष्टस्य विभक्तिः संबन्धं ब्रवीतीति । तथाऽप्यस्मत्पक्ष उपपद्यतेतराम् । सर्वोऽपि होकत्व-संबद्ध इति। अथ संबन्धं करोति, एकत्वं च ब्रवीनीति । न तेन विश्विः नाष्ट्र, अविवक्षितत्वादविरुद्धं भविष्यतीति । अयोच्यते । अविव-क्षितेऽपि वचन एकेरवसंबन्ध एकवचनं भवति, नान्यत्रेति । तथा मेघपतिगतमेकत्वमस्य भाविष्यति । ततः सोऽनुवदिष्यते । तस्माददोष इति ॥४०॥

(बहुदेवत्ये पशावेकवचनान्तमेधपातिशब्दस्य द्विवचनान्तेन विकल्पा-धिकरणम् ॥ १३ ॥ )

# ि १३ ] नियमो बहुदेवते विकारः स्यात् ॥ ४१ ॥ पू०

अस्ति बहुदेवत्यः पशुः । स एतान् पशुनादित्येभ्यः कामायाऽऽ-लभत इति । तथा वैश्वदेवं धुम्रमालभेतेति । अस्ति तु मकुतावग्नीषो-मीये द्विवानिगद एकवानिगदश्र मेघपतिश्रब्दः । अत्र चोदकपाप्तः सादि-द्यते। किं द्विवानिगद ऊहितव्यः। एकवानिगदो निवर्तेत, उत्रोभाविष

सिद्धेऽपि पूर्वाधिकरणेऽस्य पूर्वपक्षो यत्त्रियते, तदसङ्गतेः ।

<sup>39 11 80 11 ]</sup> 

परस्परेण विकल्पमानौ निविश्वेयातामिति । किं ताबत्यासम् । द्विविश्वादः समवेताभिधायित्वाद्दित्वयः । एकविश्वेयत्वाद्भावता दर्शन्त निवर्तते । एव नियमः । आह । ननु प्रकृतौ द्वित्वः स्याविविक्षितत्वाद्विकारेण प्रयोगः प्राप्नोतीति । उच्यते । अविश्वेयकः मम द्वित्वं, न तु तत्र समवेतं न गम्यते । न च गम्यमानं निष्पयोजः नम् । अन्यसंख्यापरिच्छेदेन पुनः संख्येयमुपस्थापयति । तदस्य दृष्टमेव प्रयोजनम् । तस्माद्धहुष्वप्यूहो भवतीति ॥ ४१ ॥

### विकल्पो वा पर्छातेवत् ॥ ४२ ॥ सि०

यदुक्तं द्वियचनान्त जहितव्य इति । तद्गृह्णीमः । यस्वेकवचनान्तो निवर्तेति । तन । एकवचनान्तोऽपि प्रकृतिवदिह द्विवचान्तेन विकव्यितुम्हीते । उक्तं हि गणाभिमायं तत्पकृतौ । संसर्गित्वाद्वा देवतानामिति । तद्वदिहापि गणाभिमायात् , संसर्गित्वाद्वा देवतानां विकल्पेन
निवेह्यत इति ॥ ४२ ॥

( पशुगणे, एकवचनान्तमेधपातिशब्दस्योहाधिकरणम् ॥ १४ ॥ )

[ १४ ] अर्थान्तरे विकारः स्याद्देवतापृथक्त्वादे । काभिसमवायात्स्यात् ॥४३॥ सि०

अस्त्येकादशिनी, मैवाऽऽग्नेथेन वापयति, पिथुनं सारस्वत्या क-रोति, रेतः सौम्येन दधाति, शजनयति पौष्णेन, इत्येवमादि । अस्ति च मकृताविधिगुमैपे, एकविज्ञगदो द्विविज्ञगद्श्च मेधपतिशब्दः । तस्येह् चोदकपाप्तिश्चित्त्यते । द्विविज्ञगद ऊहितव्य एव । अथैकविज्ञगदः कि-मविकारेण प्रवर्तेत, उत निवर्तेतेति । किं प्राप्तम् । विकल्पो वा मकृति-वदिति ।

एवं प्राप्ते, बूपः । विकार एवेकाद्शिन्यां, न विकल्पः । तत एवेक-

ननु प्रकृतौ द्वित्वस्याविवक्षितत्वादिति—अयमि चार्थः प्रायेण गतः । ' ऐकः त्वेऽपि गुणानपायात् ' इति । किंतु तत्रैकत्वस्याविवक्षोक्ता, स एव हेतुर्विवक्षाया-मपीति । तस्मात्पूर्वस्येवैतत्प्रयोजनाधिकरणमुत्तरस्योपोद्धातिकामिति ॥४१॥ [४२॥

स इह चोदकप्राप्तश्चिन्त्यते-पा॰। २ ( अ॰ ९ पा० ३ अ० ५२ सू० ४० )

समान्तेन निवर्शिवक्यम् । कुतः । देवतापृथवस्यात् । पृथमम देवतार्थे अध्यस्य पद्योद्यन्याः देवतार्थेन । अध्यस्य पद्योद्यन्याः देवतार्थेन । तद्यावात्संसार्गित्वमपि नास्ति । प्रकृतो चैतद्द्यं कारणं, एकवचमांनंसस्य निवेशे । न तद्यावादिहास्ति पद्यचिः । यचोक्तम् , एकत्वेशि सुणाः नपायादिति । परपक्षमन्वाकस्य तद्वननं, न स्वपक्षः । तस्माद्दशेष हति ॥ ४३ ॥

इति श्रीश्वनरस्वामिनः कृतौ मीमांसाभाष्ये नवमस्याध्वायस्य तृतीयः पादः ॥

अथ नवपाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

( पशुगणेऽश्रिगुपेषे समस्तवङ्कीयत्तापकाशनार्थं समस्य वचनाधिकरणम्॥ १॥ )

[ १ ] पद्विंशतिरभ्यासेन पशुगणे तत्मक्रितत्मः
द्गुणस्य प्रविभक्तत्वादिवकारे हि तासामकात्स्न्येनाभिसंबन्धो विकारात्र समासः स्यादसंयोगाच्च सर्वाभिः ॥१॥ पू०

अस्ति ज्योतिष्टोमे पशुरशीषोमीयः, यो दीक्षितो यदशीषोमीयं पशुपाळभत इति । तत्राश्चिगुपैष इदमास्त्रायते—षड्विश्वतिरस्य वर्षः क्रय इति । तबोदकेन द्विपश्वादीन् पशुगणःन् संपासम् । मैत्रं खेतमा- अक्रये, वारुणं कृष्णपपां चौषधीनां च संघावश्वकाम रस्येवमादिषु ।

83 11 ]

इति श्रीमहकुमारिलविरचिताया मीमांसामाष्यव्याख्यायां दुप्टीकायां नवमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

अस्मिलिधिकरणे पैद्य पक्षाः । पक्षस्य वैचनव्यक्तिनिरूप्यते । पर्ड्विशितिरिति

अयमर्थः सांग्रयिकः । किं षड्विंगतिग्रब्दोऽभ्यसित्रयः, किमविका-रेण प्रयोक्तव्यः, किं वचनमात्रमृहितव्यम्, अथवाऽस्यपदाभ्यासः, खत समस्य वचनमिति।

कि पाप्तम् । पद्विश्वतिश्वन्दोऽभ्यसितन्यो द्विपश्वादिषु पश्चमणेषु । किं कारणम् । प्रकृतावेकस्य पश्चोः पड्विंशतिर्वङ्कय उक्ताः । इह स गुणः पविभक्तः । पशौ पशौ षड्विंशतिर्वङ्कय इति । तत्र यद्यविकाः रेण प्रयुच्येत, न कृतस्ता वङ्कीरभिवदेत् । अथ सपस्य वचनं क्रियते, तथा पड्विंशतिशब्दो निवर्तेत । तत्राऽऽर्षे बाधितं स्यात । न च सर्वाभिर्वङ्किभिः पंत्रोः संबन्धोऽस्ति । पशुद्वयस्य ताभिः संबन्धः । न च पश्चद्वयं पश्चः।

नतु पशोः कार्ये यः पशोः स्थाने, स वङ्किभिः संबन्धियतन्यः। तथा हि पकृतौ वचनं कृतम् । समस्ताभिर्वङ्क्रिभिः प्राद्वयस्य संबन्धे कत एकैकस्य पद्विश्वत्या संबन्धः प्रत्यायितः स्यात् । अत्रीस्यते ।

त्रिपदं वाक्यम् । तत्राऽऽद्यः पक्षः संबन्धप्रधानः । षड्विशतिरस्येत्यनयोर्यः संबन्धः, तस्य शब्दो नास्ति वाचकः । येनासाबुच्येत । यत्प्रधानं, स प्रकाइयः । तत्रार्थाः रसंबन्धिनावभ्यस्येते । एवमल्पमपाकृतं भविष्यतीति । वड्किशब्दश्च पैडिंशत्यर्थी द्रष्टव्यः ।

द्वितीयः पक्षः । अकरणोऽयं मन्त्रः, प्रमाणान्तरेण प्रकाशितमर्थे प्रकाशयति । न प्रकाशितस्य प्रकाशान्तरेण प्रयोजनमस्ति । एवं च यत्पक्रती कृतं तद्विकृती भवति. न किंचिद्वाधितम् ।

तृतीयः पक्षः । पड्विशतिशब्द उमाम्यां विशेष्यते । सोऽत्र प्रधानभूतः । (तैयो-क्षेद्रेष द्वितीयः प्रकाश्यते । न चाविकृतेन षड्विशतिशब्देन पक्ष. प्रकाशियुम् । ) तस्माद्वचनोहः । एवमरुपं विकृतं भविष्यति । ननु षड्विंशतिशब्दप्राधान्ये वङ्की-णां भथमा न प्राप्तोतीति-कोऽभिप्रायः। द्वेषा हि संख्याशब्दाः। प्राप्तिकातेः संख्याः

१ कि कारणं-इति क्विन्नाहित । २ पशोरिभसंबन्ध -पा० । ३ षड्विंशत्यर्थः-षड्विंश-तिशब्दविशेषणार्थः । ४ प्रयोजनमस्ताति-दृष्टमिति शेषः । अतोऽदृष्टार्थःवादविवार इति द्वितीयः पक्ष इत्यर्थः । ५ चिहानितस्थानेऽयं पाठ आवश्यक इति भाति—' द्वयोश्चेषा षडिवश्तिसंख्या प्रकार्यते । ते चाविकृतेन षड्विशतिशब्देनाशक्ये प्रकाशियतम् । ' इति ।

नैवं पकृती कृतम्। पकृती च साक्षात्पड्विंशत्या पशुसंबन्धः। इह पर् संख्यया संबन्धे क्रियमाणे परोक्षयाऽवयवसंख्यया संबन्ध आनुमानिकः स्यात्। न च नियोगतः षड्विंशत्या, एकैकस्य संबन्धः पत्यायितः स्यात्। पश्चविंशतिरेकस्य सप्तविंशतिरेकस्येदशमपि तत्र गम्यते । न

प्रधानाः । उद्धे विश्वतेरुमयप्रधानाः । तत्र यदा संख्याऽऽत्मानमुपसर्जनीकृत्य संख्येये वर्तते, तदा विना षष्ठचा सामानाधिकरण्यं भवति । यथा विश्वतिर्गाव इति । यदा संख्या प्रधानमृता, तदा षष्ठीमन्तरेण संख्येयशब्देन सामानाधिकरण्यं नास्ति । विश्वतिर्गवामिति यथा । इह च संख्या प्रधानमृता, वड्ऋयश्च प्रथमान्ताः । कथं विना षष्ठचा सामानाधिकरण्यमित्यभिप्रायः परिचोदयतः । अत्र छक्षणया सामानाधिकरण्यं, वाक्येनेत्यर्थः । दृश्यते च प्रयोगः, यथा, इन्द्राग्नी देवतेति । यदा देवतात्वेन गुणो विवितितो मवति, न च प्रवानमृतस्तदाऽपि विनेव षष्ठचा सामानाधिकरण्यं दृश्यते । तथा, देवद्त्तविष्णुमित्रयज्ञदृत्ताः पर्षदित्यत्र पर्षच्छब्दश्च प्रभानमृतः । इतरे देवद्त्ताद्यः शब्दास्तद्विशेषणत्वेन, तथाऽपि विना षष्ठचा सामानाधिकरण्यम् । तथा वेदेऽपि ' पद्धास्त्राक्षितृतः संवत्सराः ' इत्यत्र संख्या प्रधानमृता, तथाऽपि विनेव षष्ठचा सामानाधिकरण्यम् । ननु संख्वा संवत्सराविशेष्यप्रपामृता, तथाऽपि विनेव षष्ठचा सामानाधिकरण्यम् । ननु संख्वा संवत्सराविशेष्यत्रपर्या । तथा साति पश्चशब्दोऽकिचित्करो भवति। पश्चाशच्छब्दस्तु विशेषयत्रपर्याचान् । तस्मारसंख्या प्रयानमृता ।

चतुर्थपक्षः । वड्किशब्दोऽस्यपदिविशेषणम् । संख्वाऽपि । अस्यशब्दः पष्टचा परार्थः कथं प्राधान्य प्रतिपद्यते । आह—यथा 'इन्द्रस्य तु वीर्याणि प्रवोचम् ' इतीन्द्रे पष्टी बाऽस्ति । न च परार्थः । छोके च यथा, चित्रगुरानीयतामित्युक्ते पष्टीनिर्दिष्टोऽपि प्रधानम् । एविभिहापि । यत्र द्वी पश्च विदेते तत्र द्वयोः प्रकाशनं कर्तव्यम् । तथाऽस्य गब्देन न कियते । पशुश्चीदितः । स च प्रकाशियत्वयः ।

सिद्धान्तस्तु—उभाम्या वड्कीयत्ता परिच्छियते, एतावत्योऽस्य वड्कय इति । अस्यशब्दस्य पछचन्तत्वात्संख्याशब्दस्य संख्येयप्राधान्यात् । तद्यत्र द्वी पश्, तत्र बङ्कीयत्तापरिच्छेदकः शब्द उचारियतव्यः । न च समासमन्तरणेयत्ता शक्या

१ नैवम् । प्रकृती च-पा० । र परिचोदयत इति—' आम्नातस्त्वविकारासंख्यास सर्वगा॰ भित्वात् 'इति सूत्रे ' नतु पडार्वेशती इखिभवाने चड्कीणा प्रथमा न प्राप्ताति ' इति भाष्येण परि-चोदयत इखर्थ. । ३ षष्टीनिर्दिष्टोऽपीति—चित्रा गावो यत्येति विश्रहे षष्ठचा निर्दिष्टोऽपि पुरुषः समासे प्रधानं भवतीसर्थ । ४ अस्यराब्देनेति—अनभ्यस्तेनेति शेषः ।

### चैवं प्रकुतावभिधानं कृतम् । तस्मादभ्यसितव्य इति ॥ १ ॥ अभ्यासेऽपि तथेति चेत् ॥ २ ॥

इति चेद्धवान् पश्यति, समासवचनेऽपाकृतः शब्द उचरितो भवः तिनते । अभ्यासेऽपि, अनभ्यस्तं प्रकृती वचनम् । इह साभ्यासम्मा-कृतं स्यात् ॥ २ ॥

### न गुणादर्थकतत्वाच्च ॥ ३ ॥

नैष दोषः । गुण एष शब्दस्याभ्यासो नाम । स मत्पक्षेऽपाकृतः । त्यत्पक्षे पुनः शब्द एव । अङ्गगुणविरोधे च तादर्थ्यादित्युक्तम् । अर्थाच्च मर्थेतदश्चनम्रुपादीयते, पविभक्तं गुणं वक्तुम् । यच्च श्रुत-विकीर्षयाऽश्वतं कियते, इष्यत एव तदस्माभिः । तस्माददोषः ॥३॥

### समासेऽपि तथोति चेत् ॥ ४ ॥

इति चेत्पश्यसि, अभ्यासवचने चोदकोऽनुगृहीतो भविष्यति । का-रस्न्येन बङ्कयो बक्ष्यन्त इति । समासेऽपि चोदकानुग्रहः । कारस्न्येन बङ्क्रीणामभिधानात् । अपि च समासवचने योगपद्यवचनात्मयोगवच-नोऽनुगृहीतो भविष्याते । तस्मात्समसितच्या वङ्कय इति ॥ ४ ॥

#### नासंभवात् ॥ ५ ॥

नैतदेवम् । मम चोदकोऽनुगृहीतः, पड्चिशतिश्रब्दमयोगात् । तव

विदितुम् । धैत्तावत्पश्चापाधान्यं, तद्यज्ञपातिशब्देन प्रत्युक्तम् । यज्ञपतेः परविशे-पणत्या न प्राधान्यम् । संख्यौप्राधान्ये छक्षणया सामानाधिकरण्यम् । स एव दोषः । अद्दर्शार्थता वा । न च सर्वे प्राकृतमदृशार्थम् । अदृशार्थत्वे, अदृशार्थतेव दोषः, सत्या दृष्टार्थतायाम् । ने च संबन्धो वचनेन चोदितः, यः स प्रकार्यते । अदृष्टार्भताऽवस्थितेव । पाकुतवाबद्वाधश्च । ' ता अनुष्ठचोच्यावयतात् ' इति । च सर्वनामशाब्दो वङ्किप्रत्यवमर्शकः । यद्यस्यपदाभ्यासः, ताविति प्राप्तोति । यदि संक्षायाः, तामिति ॥ १ ॥ ि २ ॥ ३ ॥ ४ ॥

१ ( अ॰ १२ पा॰ २ अ॰ ९ सू॰ २७ ) । २ अधुना पूर्वपक्षचतुष्टये प्रातिलोम्येन दूषण॰ भनुसंद्धाति-यत्तावदित्यादिना । ३ चतुर्थपक्षे दूपणमिधाय तृतीय स्मे दूषणमाह-संख्ये-स्यादिना । ४ व्रितीयपक्षं दूषयाति-अहद्यार्थत्वे, इस्य दिना । मन्नस्याति शेषः । 'र आद्यपक्षे दूषण-माह-न नेत्यादिना । ६ संख्याया इति-संख्यायाः प्राधान्यमिति तृतीयपक्षे संख्याया एक-लात, 'तामनुष्ठय ' इति स्यात् । प्रकृते च 'ता अनुष्ठय ' इति निर्देशाद्वड्कीणामेव प्राधान्यं षम्यत इत्यर्थः ।

प्रयोगवचनः, समस्य वचनात् । न च संभवति चोदके प्रयोगवचन प्रत्यादर्तव्यम् । बळीयान् ।हि चोदकः । स हि धर्माणामुत्पादकः प्राप-कश्च । प्रयोगवचनः प्राप्तानामुपसंप्राहकः। स उत्तरकाळोऽर्थविषकर्षाद्-दुर्वळः । तस्मादभ्यसितव्यं वचनमिति ॥ ५ ॥

### स्वाभिश्व वचनं प्रकृतौ तथेह स्यात्॥ ६॥

स्वाभिश्च वङ्किभिः पशुरुपलक्षितः प्रकृतौ । इहापि तथैवोपलक्षः यितव्यः । सोऽभ्यासवचने शक्यते । समासवचने हि प्रसंख्या समुद्रायस्योक्ता भवति । तथा न स्वाभिः पश्चव उपलक्षिता सवन्ति । तस्मादसदेतत् ॥ ६ ॥

### वङ्कीणां तु प्रधानत्वात्समाक्षेनातिधानं स्यात्पा-धान्यमधिगोस्तदर्थत्वात् ॥ ७ ॥ सि ०

तुरुद्दः पश्चं व्यावर्तयति । नैतदेवम् । अभ्यसितव्यः पद्विश्वातिशब्द इति । कि वहिं । समस्य वदिनव्या वङ्कय इति । श्वतः ।
तत्र वङ्क्रीणा भयानत्वात् । भाषान्यं हि तासान् । पक्वती
पद्विश्वतिरेता वङ्क्रय इत्यमिसंबन्धस्तर्गापतः । पद्विश्वतिरस्थेति
वङ्क्रयो गणिताः । न कि मिर्गणिताः मः पश्चरुष्ठक्षितः । कि कारणम् ।
वङ्क्रीमिर्गणितामिः पश्चावुष्ठक्ष्यमाणे कि चिद्द्ष्ट्रमभ्यपिकं भवति ।
तस्मान्न पश्चसंबन्धो विविद्धिः । एवं प्रायान्यं पङ्क्रीणाद् । अधिगोवङ्क्र्यर्थत्याक्र तस्य संख्यानुष्ठक्ष्यमाणे विकृत्यवावत्वावत्तेव वक्तव्यति ।
कर्तव्यत् । एतावत्त्वं पञ्चतानुक्क्षिति विकृत्यवावत्त्वतेव वक्तव्यति ।
तस्मात्समम्य वचनं कर्तव्यक्षिति ॥ ७॥

#### तासां च छल्झवचनात् ॥ ८ ॥

तासा च वङ्कीणामिदं कारस्त्येश्चचयो, न पश्चनाञ् । ता अनुष्ठची-ष्ट्याद्ययतात्— इति, पड्विंदिदिषङ्क स्याः मयरनेनोद्धर्यव्या इति । इतस्या पडविंदाविरस्य वङ्कायस्तं अयरनेन किन्दित्कुर्यादित्येवमिसं-बन्धो भदेत् । यद्धि छक्ष्यते, तद्धिकार्यसंबन्धार्यं भतिनिर्दिश्यते। तदिह

षड्विंशतिरस्य वङ्कयस्ता इति वड्कीणां प्रतिनिर्देशः कार्यार्थः। तस्मात्तासां प्राधान्यमिति ॥ ८॥

# अपि त्वसंनिपातित्वात्पत्नीवदाम्नातेना-भिधानं स्थात् ॥ ९ ॥

अपि त्विति पक्षच्याद्यत्तिः । नैतदेवं, समसितव्या वङ्क्रय इति । किं तर्हि । अविकृतः षडविंशातिशब्दः प्रयोक्तब्यः । कृतः । असंनिपा-तित्वात् । असंनिपाती ह्यात्रिगुः । न करणत्वेन निर्दिश्यते । यदि हि करणत्वेन निर्दिश्येत, ततोऽनेन प्रकाशितं कर्नव्यम्, न ध्यानादिनेति मन्त्रान्तेन कर्मसनिपातः स्यात् । तत्राश्वयमविकृतेन यौगपद्यं कर्त्त-भिति विक्रियेत, अभ्यस्येत वा । अथ प्रनरेतदकरणं क्रियमाणानुवादि नयनकालमधिगुवचनमनेकस्मिन् पशी चोदकेनात्र निपतितम् । तत्रैषां स्वसंख्यावतीर्वङ्कीरभिवदितुमशक्तां विश्वतिपत्ररूपं तत् । तस्मान्न तद्व-ब्क्रीणामियत्ता बदितव्या । किं तर्हि । षड्विंशतिसंख्याया संबन्धः कर्तव्यः । यथा, द्विपत्नीके बहुपत्नीके वा प्रयोगे पत्नीशब्द एकवचन नान्तो न संख्यया पत्नीः परिच्छिनात्त । किं तर्हि । एकत्वेन संब-ध्नाति । एविभिहापि । तस्माद्विकारेण प्रयोगः । एविभविकारे, आर्ष-मनुग्रहीष्यत इति ॥ ९ ॥

### विकारस्तु प्रदेशत्वायजमानवत् ॥ १० ॥

तुश्चब्दारपक्षो विपरिवर्तते । नाविकारः । अहः कर्तव्य इति । यद्य-तत्संख्येष्वाहत्य तत्संख्योचार्यने, नत्र वचनमामाण्याद्विमतिपन्नसंख्या-

#### 11 (11)

अकरणेनाधिः णा प्रकरणे समान्नानात्मकराणेन उपकर्तव्यम् । तत्कर्यं, यथा शक्तुयात् । किं तु शक्तीरदैयमिति, कियाशघानेन यया समाम्नातैः पदैरमिधानम् । तत्र वड्किषड्विंशत्यभिघानाददृष्ट यथा प्रकृती, तथा विकृतावपीति ॥ ९ ॥

उच्यते । यदि वङ्किपङ्भिशः समनेतार्थना नामविष्यत्ततोऽदृष्टार्थतामवकल्प-

१ ध्यानेन-पा० । २ तस्मात्र वङ्कीणा-पा० । ३ विप्रतिपत्तिसंख्यावस्य-पा० । ४ अय-मिति—अपेक्षायामिति शेषः । ५ अभिधानमिति—अभिवानिकयामार्थं शक्यं कर्तुं न प्रकाशनं, **अकरणम**न्त्रस्वादित्याशयः ।

कस्य शब्दस्य प्रयुज्यमानस्य। दृष्टोऽथों ऽभ्युष्यम्यते। यथा, प्रकृतौ प्र-त्नीशब्दस्य न त्विहाऽ इत्य षड्विशिनिशब्दोऽ नेकस्मिन् पश्चौ प्रयुज्यते। किंतु चोदकेनेह प्राकृतवचनं प्राप्यते । तत्र यन्न्याय्यं तच्चोदकः प्राप्य-यिष्यति, नाऽऽहत्य षड्विशिनिशब्दम् । किं तन्न्याय्यम् । यत्मकृतौ विवासितम् । प्रकृतौ च वङ्क्रीणामियत्ता कथिना । तस्मादिह सा प्रदिश्यते ।

नन्वेतदुक्तं नाश्चिगोः करणन्वेन निर्देश इति । यदा च न करणं, तदा कथमयं वड्क्रीयत्तावचनः । श्रुत्या षड्विंशतिसंख्यावचन एव भवितुपर्हतीति । उच्यते । यद्यपि नास्य तृनीयया निर्देशः, तथाऽपि प्रयोगवचनेनोपगृहीतः साधको भवन् कमन्यं दृष्टुमुपकारं करिष्पत्यन्य तोऽवदानपकाश्चनात् । अत्रोच्यते । नास्यावदानैरभिसंबन्धः पर्कृत- यागपयोगवचनो यागेन संबध्नाति । तत्र च हविःसंकीर्तनं दृष्टं पयो-जनम् । षड्विंशतिश्वदोऽपि तत्मतुतये भविष्यतीति ।

नैतदेविमिति ब्रुमः । प्रकरणाद्यागमात्रेणाभिसंवन्धे सित ऋत्विजां
प्रेष इति गम्यते । लिङ्गान्त शिमिनृषेषमेनमध्यवस्यामः । तथारूपाणि ह्यत्र वाक्यानि, दैव्याः श्विमार उन मनुष्या आरमध्विमिति। तथा, पष्ट्-विश्वतिरस्य वड्कयस्ता अनुष्ठयोच्च्यावयतार्द्वति। तस्माद्वङ्कीयत्तावः चन एषः, न षद्विश्वतिसख्यावचनः । यथा, यजमानश्चद एकयजः मानवाचिनि स्वसंख्यावाच्येकवचनिमित कृत्वा द्वियजमानके च प्रयोग्येस्वसंख्यावचनप्रदेशादृहः क्रियते, एवमिहापीति ॥ १० ॥

### अपूर्वत्वात्तथा पत्न्याम् ॥ ११ ॥

यदुक्तं पत्नीवादीते । युक्तं पत्न्यां, न तत्रैकपत्नीके यजमाने पत्नी-श्रब्दः समाम्नातः । द्विपत्नीके वहुपत्नीके च प्रदेशाद्भवति । यथा, एकस्याः पत्न्याः स्वसंख्यावचनः, एवं द्वयोर्बहुनां च स्वसंख्यावचन इति । तस्माद्वैषम्यं पत्न्याम् ॥ ११ ॥

येम । अस्ति तु समवेतोऽवदानसबद्धो वङ्कचर्यः । सः चः स्वभावात्षड्विं<mark>शत्येव</mark> परिन्छित्रः । तस्यावदातुः संस्कारो दृष्टार्थमेव प्रस्मरणम् । एवं तासामिप गुणत्वात्प्र-काशनं प्रकृतो, तद्वदपीति ॥ १० ॥ [ ११ ]

आह्नातस्त्वविकारात्संख्यासु सर्वगामित्वात ॥ १२॥
तुशब्दोऽन्यं पक्षमवतारयति, न समस्य वचनं, संख्योद्दः स्यादिति।
यथासमाम्नातषद्विशनिप्रातिपदिकं प्रयोक्तव्यम् । एवमविकारे, आर्षानुग्रहो भाविष्यति । पविभक्तं गुणमभिवदितं वचनमृहिष्यते । पद्विश्वती एतयोर्वङ्क्रय हाते । ननु पद्विश्वती इन्यभिधाने वङ्कीणां
मथमा न प्राप्नोति ।

उच्यते । यदा पड्विञातिगुणः प्राधान्येन विवक्षितो भवति, तदिः शेषणार्थ संख्येयमुचार्यते, तदा प्रथमान्तेनापि स्रक्षणया संख्या वि-शेष्यते । यथा, इन्द्राग्नी देवताति । यदा दिवेगैश्वर्यकर्मणोऽधी गुणो वि-विक्षितो भवति, तदेकवचनान्तं दिवचनान्त एवेन्द्राग्नी इति शब्दो स्रक्ष-णया विश्विनाष्टि । तथा च प्रयोगो हश्यते, पश्चपश्चाञ्चतास्त्रहतः संब-त्सराः, पश्चपश्चाञ्चतः पश्चद्शाः, पश्चपश्चाशतः सप्तद्शाः, पश्चपश्चाञ्चत एकविञ्चा इति संख्यावचनः शब्दिस्तृत इन्यनेन स्रक्षणया विशेष्यते । यथा देवदत्तपञ्चदत्तविष्णुमित्राः पर्यदिति । एव पद्विश्वती वङ्कय इति । एवमविकानश्च भविष्यति । सर्ववर्षक्रियामी च पद्विश्वतिश्वदो भविष्यतीति ॥ १२ ॥

संख्या त्वेवं प्रधानं स्याद्वङ्क्रयः पुनः प्रधानम् ॥ १३॥ सत्यमुष्पद्यत एव वचनं, षडविंशनी वङ्क्रय इति । संख्याप्रधान-

ननु पडाविशती इत्यभिधाने वङ्कीणा मथमा न प्राप्ताति। कोऽर्थः । गुण-वचनो हि कश्चिरसंस्ष्ट्रगुणवचनो भवति द्रव्येण । यथा शुक्कः पट इति । कश्चिनि-ष्क्रष्टगुणवचनः । यथा शोवरूप पटम्येति । तैत्र प्राध्विशतेः संस्ष्ट्रगुणवचनाः । पश्च गावो दश गाव इति । विशत्यादयम्तृभगवचनाः । यदीह द्रव्यं प्रधानं, 'वङ्कयः' इति प्रथमाबहुवचननिर्देशात्षद्विशतिशब्देनापि प्रथमाबहुवचनान्तेन भवितव्यम् । 'गुणवचनानःमाश्चयतो लिङ्गवचनानि भवन्ति ' इति । दुष्पिरहरश्चायम् । अतोऽ-न्यः पक्ष आश्चीयते । निष्कृष्टो गुणः प्रधानभृतः पद्विश्चतिहित्यभिधीयते । नन्वेवं वङ्कय इति प्रथमा न प्राप्नोति । पष्टचा भवितव्यम् । उच्यते । शक्यपिहारमिदं चौद्यम् । तस्पिरहृतं माष्यकारेण ॥ १२ ॥

' संख्या स्वेवं प्रधानं न्याद्रङ्क्रयः पुनः प्रधानम्' इत्युक्तम् । नन्वेवं सति

१ वहिकगामी च-पा॰ । २ तत्रीति-संख्याशब्देषु ये प्राश्विशते., ते द्रव्यसंसृष्टगुणव-चना एवत्यर्थः । ३ इत्युक्तमिति-इति सिद्धान्तमूत्रं निगदव्याख्यातमित्यर्थः ।

स्त्वेवं निर्देशः कृतो भवति । षड्(वंश्वतिगुणः प्राधान्येन विवक्षितः । तिद्विशेषणत्वेन वङ्क्षीणामुचारणम् । वङ्क्रयः पुनः पकृतौ प्रधानं, न संख्या । तदुक्तं, भाषान्यमध्रिगोम्तदर्थत्वात् । तै।सां च कृतस्नवचना-दिति । तदेवं न पकृतियद्भियानं कृतं भवेत् । तत्र चौद्क एव बाध्ये त । तस्मात्समसितव्यमेव वचनमिति ॥ १३ ॥

अनाम्नातवचनमवचनेन हि वङ्कीणां स्यासिर्देशः ॥ १४॥ न खल्वप्याम्मिन् पक्षे सर्वमेवाऽऽस्नातमुच्यते, अनाम्नातवसनमिष मतीयत इति, षड्विंशती पडविंशतय इति। अथ द्वियचनं बहुवचनं बा-ऽनार्षतया न क्रियते, नैवें तासां वङ्कीणां कारस्म्येनाभिधानं स्यात ॥ १४॥

#### अभ्यासी वाऽविकारात्स्यात ॥ १५ ॥

वाशब्दः पक्षं व्यावर्तयाति । न समासवचनम् । अभ्यासः स्थात् । एवमिविकारो भविष्यति । तत्राऽऽर्षचोदकावनुग्रहीष्यते । सर्वे समा-मनातं कृतं भविष्यति ! केवलमस्यशब्दोऽभ्यसिष्यते । कृत्स्नाश्च वक्-क्रयोऽभिहिता भविष्यति ॥ ६५ ॥

षड्विशती बहुवचन प्राप्नोति। उच्यते। उभयत्र प्रत्ययेन प्राप्तिपदिकेनोपात्तं बहुत्वं, विशेषश्च। तत्र वह्नत्रय इति यत्तद्ग बहुत्वं, यच्च विशिष्य। तत्र वह्नत्रय इति यत्तद्ग बहुत्वं, यच्च विशिष्य। तत्र वह्नत्रय इति यत्तद्ग बहुत्वं, यच्च विशिष्पातिपदिकगतं विशेषरूपं, तयो-रेकं वह्नित्रव्यमिवकरणम्। अतस्तयोविशेषणविशेष्यमावो युक्तः। यत्तु पित्वं विशेषणस्यैकत्वात् । स्वभावाद्विशत्यादीनां स्वामिषेष्यंस्त्याश्चाहित्वमेव, न तु द्वव्यस्वयाशाहित्वमेव, न तु द्वव्यस्वयाशाहित्वमेव, वहुवचनानिदेशात् । संख्यापावान्ये हि तन्यैकत्वाद्वेच्छतीति प्राप्नोति । स्वत्पक्षेऽिष तुल्यम् । संख्यापावान्ये हि वङ्किषु बहुवचनं न स्यात् । संख्याविशेषणत्वात् । अथ बहुवचनान्वितामिवंद्विशिष्णम् । अथवा, पित्वंशितिसंख्या छक्ष्यते । मनाप्येकवचनानिवता पित्वंशितिव्यक्तिविशेषणम् । अथवा, पित्वंशितिपातिपदिकेनोक्तत्वाद्वहुवचनं निवृत्तम् । विदेशिर्थमकवचनमेव यक्तिनित । नतु द्वौ बहव इत्यादौ प्रातिपदिकेनोक्तत्वाद्व्यविश्वचनवृत्वचने न प्राप्तृतः। उच्यते । अन्यत्र तद्वक्षयामः, नेहातिप्रसङ्ग इत्यते ॥ १६ ॥ १६ ॥ १६ ॥

१ (अ०९ पा०४ अ०१ सू०७)। २ (अ०९ पा०४ अ०९ सू०८)। ३ अनार्षे तथा—पा०। ४ न तासा—पा०। ५ गच्छनीति प्राप्नोतीति—गच्छनीत्येकचनं प्राप्नोति। तस्माद्भाव एव प्रधानं तथाऽपि विंगतावेकवचनमेव। तद्भाक्ततेऽपीति प्रन्थपूरणम् । ६ नेहातिप्रसङ्ग दृष्यत इति—नेह प्रपञ्चयत इत्याशयः।

### पशुस्त्वेवं प्रधानं स्यादभ्यासस्य तिन्नमित्तत्वात्तः स्मात्समासशब्दः स्यात् ॥ १६ ॥

तुश्वव्देनावधार्यते । नैतदेवम् । समस्य वचनमेवाते । कथम् । एवं सति पशुः प्राधानयेनात्र निर्देष्टः स्यात् । पशोः पशोः पड्विंशतिः पड्विंशतिर्वेड्कयो न कश्चिद्पड्विंशतिवङ्किः पशुरिति पशोः सं-ख्यासंबन्धेऽभिधित्सित एवं वचनं भवति । न च पशुसंख्यासंबन्धः मक्कतौ विवक्षित इत्युक्तम् । इयत्ता वड्कीणां पक्कतौ वक्तव्या । इहा-पि सैव चोदकेन पदिश्यते । तेन नाभ्यासः । स हि पशुनिमित्तकः । तस्मात्समस्य वचनं वड्कीणां कर्तव्यमिति ॥ १६ ॥

( अश्वमेघेऽश्वविषये वड्कीयत्ताप्रकाशनार्थं वैशेषिकमन्त्राकरणपक्षे त्रयाणां पश्-नामर्थे, षडशीतिरेषां वड्कय इति समासवचनाधिकरणम् ॥ २॥ )

# [२] अश्वस्य चतुस्त्रिंशत्तस्य वचनाद्देशेषिकम् ॥१७॥ पू०

अस्त्यश्वभेषः । तत्र सवनीयः पशुः, अश्वस्तूपरगोमृगौ च । अस्ति
तु प्रकृतावग्नीषोमीये, षड्विंशतिरस्य वङ्क्रय इति वचनम् । तदिह
चौदकेन प्राप्तम् । तत्राश्वस्य चतुस्त्रिशद्भृङ्क्रयः । तूपरगोमृगयोः षड्-विंशतिः । अस्ति तु ऋक् समाम्नाता—चतुःस्त्रिशद्भाजिनो देववन्धोर्व-ङ्क्रीरश्वस्य स्वधितिः समेति । अस्छिद्रा गात्रा वयुना कृणोत परुष्प-रुरनुषुष्याविशस्ता, इति । तदिदं संदिद्यते । किमश्वस्य वैशेषिकमिदं वचनं कर्तव्यं, तूपरगोमृगयोः समासेन, उत सर्वेषामेवं समासवचनम्।

#### स १६ ॥ ]

अयं तावित्सद्धान्त एव । 'चतुःस्त्रिंशद्धाः जिन.' इत्यनयाऽवश्यं वड्कीयत्ता प्रका-श्रायितव्या । औनर्थक्यमयान्प्रकरणानुमितेन वावयेन प्रापितत्वात् । ननु प्रतिषिद्धेयं ' न चतुःस्त्रिंशत् ' इति । उच्यते । विधिपूर्विकेय प्राप्तिरिति विधिप्रतिषेधयो।विकल्पः षोडशिवदिति पक्षे तावदनया प्रकाशनम् । यत्त्वर्थात्प्राप्नोति तत्प्रतिषेधेन बाध्यते । यथा, व्रत्येऽहनि मधुमासाशने ।

९ ऋ. सं. ( अष्ट० २ अ० ३ व० ९० )। २ आनर्थक्यभयादि।ते-मन्त्रस्य प्रकरणाम्नान् । नानर्थक्यभयादित्यर्थः ।

कि माप्तम् । अद्यस्य चित्रास्त्रिशद्वड्ऋयम्तस्य वैशेषिकमिदं वचनं कर्त-व्यम् । कस्मात् । वचनात् । एवं, चतुःस्त्रिशद्वाजिनो देवबन्धोरित्ये-तद्वचनमर्थवदिति । इतरथा, एतद्वचनमर्थकं स्यात् । तस्माद्वैशेषिकमस्य-स्येति ॥ १७ ॥

# तत्प्रतिषिध्य प्रक्रतिर्नियुज्यते सा चतुःश्चिंशद्दा-च्यत्वात् ॥ १८ ॥ सि०

तत्रितिषिध्य प्रकृतिनियुज्यते, प्रकृतौ यत्कृतं वचनं तत्कर्तव्यः मिति । कथम् । न चतुः स्त्रिशदिति ब्रूयात्, षड्विंशतिरित्येच ब्रूया-दिति । सा नियुज्यमाना चतुः स्त्रिशद्वाच्यत्वाद्वारयति शब्दम् । तस्मा-त्रितिपिद्धत्वद्विशेषिकं वचनं न कर्तव्यं, सामासिकं वचनं कर्तव्यम् ।

ननु, षड्बिंशतिरित्येव ब्रूयादिति वचनात्मितिषिद्धेऽपि वैशेषिकमेव वचनं कर्तव्यमिति । नेत्युच्यते । न ह्ययं षड्बिंशतिश्रव्दो विधीयते । किं तर्हि । यथामाप्तं वचनमन्द्यते । कथमवगम्यते । एवकारकरणात् ।

निवहाऽऽनुमानिको विविः पत्यक्षेण प्रतिषेधेन बाध्यते । उच्यते । न विधिर्थ-दि बाँध्यते । अपि चान्यदेतदानुमानिकम्, इदं तु प्रत्यक्षमिति । विविश्चेत्र बाधितं शक्यते । एवमुभयप्राप्तौ स्थितायामुक्तरा चिन्ता । न चैतत्पूर्वपक्षसूत्रं, समाम्नायस्य बळवस्वात् । तथा पक्षव्यावर्तकम्य तुश्चावरस्य चौक्तरत्राभावात् ॥ १७ ॥

५ यथा प्राप्तिवचनं-पा० । २ बाध्यत इति -इदं ताबदुपलक्षणम् । यदि विधिनं स्यात्, तदा प्राप्त्य नावाद्यतिपेधोऽपि दुःस्थितः स्यादिति । ३ एवं ताबद्वार्ति क्कारा नाष्यमनाद्यः स्वयं प्रथम- सूत्रमधिकरणान्तरपरतया व्याख्याय 'तत्प्रतिषिध्य' इत्यादिस्त्रान्तरेराधिकरणान्तरं व्याचिख्या- सवस्तस्य विभयं तावतप्रदर्शयन्ति-इदं अ्यत इत्यादिना । ४ समस्य वचनमिति-पक्षे समस्य वचने पक्षे वैशेषिकभित्यर्थः । ५ वंशिषविति-अश्वविषये 'पङ्विश्वतिक्रीको देवबन्धो 'इत्येवं विकृतो वैदेषिकमन्त्रः । तूपरभामुगयोस्तु 'द्विपञ्चाशदनयोः 'इति समासवचनमित्यर्थः ।

यथापास एवकारकरणम् । न च पड्विंशतिशब्दः पासः । पर्द्विंशति-श्रंक्याभिधानं पक्तती कृतम् । इहापि तदेव शार्मम् । पद्विंशतिश्रव्देन त्रत्यकृतो स्वक्षितिमहापि षड्विंशतिशब्दस्तल्लक्षणार्थमेवोचारितः । षड् विंशतिसंख्यापरेऽनेकोऽर्थो विधीयते । चतुःस्त्रिशत्मतिषेधः । षड्विंश-तिसंख्यावचनं च । तत्र वाक्यं भिद्येत । भिद्यमान एकवाक्यरूपं बाध्येत । किंत्र । साकाड्क्षस्वय । न चतुर्स्नि ग्रिवात व्रवात , पड्-विंशतिरित्येव ब्रयादिति । एतदि वचनं चतुन्तिग्रद्वचनामावे पाप्तमेव सत्कर्तव्यतया पतिषेधं प्रशंसितुमुचार्यते । तदेवमेकवावयतामापद्यते । सैकवाक्यता संख्यापरे बाधिता स्यात् । अनेकार्थविधान चान्याय्यम्, एकार्थविधाने संभवति। भयसी हि तत्रादृष्टकल्पना स्थात्। तस्माद्यथा-प्राप्तवचनं कर्तव्यामिति ॥ १८ ॥

ऋग्वा स्यादामातत्वाद्विकलपश्च न्याय्यः ॥ १९ ॥ पू०

आफ्नाता हि ऋक्, अमितिषिद्धा च । तस्मादश्वस्य वैशेषिकं वचनं स्वातः । तथा चानिकरुपो भविष्यति । अविकरुपश्च न्याय्यः । विकरुपे

वनमन्यत्, ' द्विपञ्चाशद्नयोर्बङ्कयः ' इति । अधम्य तु, वैशेषिकं वचनमन्यत् षड्विशातिरम्य वड्ऋयः ' इति । तदितरः प्रत्याह । नह्ययं विकायत इति ।

**श्वस्थात्रास्यतरानुवादः । यदि । ता**वर निषेत्रो वित्रीयने, ऋषि । पाकरणिकाया प्रतिषिद्धाया यद्भ्यचीद्कप्रासमियत्तावचन तत्स्वयमव भवति । धड्विशदिवचनमनु-बादः सहैवकारेण । पडार्वि सतिरितीनता विकीयते । न म शक्त चोदकपास-त्वात् । एवकारोपवद्धत्वाच । एवकारत्त्वनाष्ठः स विकीवते , तस्य परिसंख्या-राषेड्य: । यदन्यत्याकर्णिकं प्रातियोगि तक्त भवति । एउमन्यत्रत्यानुवादत्वेड-वस्यंमानिनि, ऋच. प्रतिवेबाविधानं, मुख्यत्वात्। इतरस्य चानुवादः, जघन्यत्वात्प्र-तिषेषस्वत्यर्थ इति ॥ १८ ॥

वाशब्दात्पक्षान्तरस् । आञ्चाता हि ऋगनति।पेदा र्चाते । नतु प्रतिपिद्धा वाक्येन । उच्यते । पदाविकारं वक्ष्यामँ । तत्या तु वचनादैरतः । ननु श्रुत्या

१ षड्विंशतिशब्देन च स्वसंख्यागिधानं- २१० । २ प्राप्तं पड्विशाति शब्देन । नसु प्रकृती-पा॰ । ३ प्रतियोगीति—' च्युद्धिशद्वानिन. 'इति मन्त्र इ वर्धः । तथा च प्राक्ष्मीणक्रमन्त्रानिव्यत्ति रूपैवकारार्थविधानादेव निरेधस्य प्राप्तत्वात् 'न चतुःश्रिशादिति ' निर्धयोऽनुवादो भवतीत्यर्थः । ४ वक्ष्याम इति—अनन्तरसूत्रेणोति शेषः ।

विरुद्धं वचनमन्योन्येन भवति । भवतीति चेत्, न प्रतिषेधः । नेति चेत्, न विधिः । तस्माद्वेशेषिकं वचनं कर्तव्यम् ॥ १९ ॥

तस्यां तु वचनादैरवत्पदविकारः स्यात् ॥ २० ॥

अथ यदुक्तम्, ऋक् तत्र मितिषिध्यत इति । नैतदेवम् । तस्यां वचनात्पदिवकारः स्यात् । वचनं हि भवति, न चतुः स्थिति ब्र्यात्, षड्विंग्नतिरित्येव ब्र्वादिति । तत्र चतुः स्थित्रत्यं श्रुत्या मितिषिध्यते । ऋग् छक्षणया मितिषिध्यते । श्रुतिछक्षणाविश्यये च श्रुतिन्यां या । तस्माद्वेशेषिकं वचनं कर्वव्यमिति ॥ २० ॥

सर्वप्रतिषेधो वाऽसंयोगात्वदेन स्यात् ॥ २१ ॥ सि॰

सर्वस्या एव वा ऋचः पितिषेघोऽयं, न चतु स्त्रिंबत्यदस्य । कस्मात् । पदेनासंयोगात् । चतु स्त्रिंबत्यदेन ऋचः संयोगो न स्यात् । विना तस्मात्यदानिव ऋक् शेषो वङ्किगणनं कुर्यात् । अथ पद्विश्वतिपदेन संबध्येत , तथाऽपि नाइववङ्किसंख्यां ब्र्यात् । तव दृष्टोऽर्थो नावक-स्पेत । ऊन च वाक्यमर्थं न साध्येत् । ऊने च वाक्ये दोषश्रवणात् । मन्त्रो दीनः स्वरतो वर्णतो वा मिष्ट्याम्युक्तो न तमर्थमाद् । स वाक्यन्त्रो यजमानं दिनस्ति यथेन्द्रश्रत्यः स्वरतोऽपराधादिति । चतु स्त्रिश्व-त्यदं चेहानर्थकं स्यात् । तस्मात्समस्य वचनं कर्तव्यम् । ऋवश्व विष्ट्रियन्तरेण विद्वितत्वाद्वेशेषिकं वचनमिति ॥ २१ ॥

षड्बिंशतिविधानेऽनेकार्थाविवानादिदोषः स्यात् । उच्यते । ऐरवत्पातिषेधः कार्याप-क्तिप्रदर्शनाय मविष्यति । अस्य 'षड्विंशतिर्वाजिनो देवबन्धोर्वड्कीरश्चस्य ' इति ॥ १९ ॥ [ २० ॥ ]

ऐरविदिति विषम उपन्यासः । यत्राऽऽद्यपदं गृह्यते, तत्र ऋतं छस्यति सर्वी, संबन्धेनाऽऽत्रत्वादेव 'अयं सहस्रमानवः 'इतिवत् । यत्र त्वनाद्यं गृह्यते, तन्न श्वाकोति पराणि छस्तिपुन्, अर्थेनासंबन्धात् । तथा पूर्वाण्यपि पर्यावृत्तिभयात्स्वयमेव तत्पदं कार्येण प्रयुज्यते । अतश्च 'अश्वस्य चतुः स्थितः ' इति पूर्वपश्चस्त्रं, नियमेन ऋगेव वक्तव्येति । 'तत्मितिषिध्य ' इति सिद्धान्तो नियममेव वारयति ॥ २१॥

<sup>?</sup> वैद्योषिकमिति—' चतुक्तिश्रद्याजिनो 'इति प्रकरणाम्नातस्य वैद्योषिकमम्त्रस्य ' न चतुक्तिश-दिति ' वचनेन प्रतिपेधात्प्रास्तप्रतिषिद्धे च विकल्पः । तथा च, अश्वविषये वैशेषिकमन्त्र करणपद्धे, त्परगोस्त्रगविषये, द्विपद्याशदनयोविङ्कयः—इति समासवचनं प्राप्नोतीत्याशयः । २ चतुक्तिशत्पः दमात्रप्रविषये इति पूर्वपक्षेऽनुष्ठानविशेषं दर्शयति—अस्येत्यादिना ।

( अधिगुपैषगतोस्रकशब्देन वर्षाभिधानाधिकरणम् ॥ ३ ॥ )

# ि ३ विनिष्टुसंनिधानादुरूकेण वपाभिधानम् ॥ २२ ॥ सि०

ज्योतिष्ट्रोमेऽप्रीषोमीये पशाविध्याते वचनं, वनिष्ट्रमस्य मा राविष्टोरूः कं मन्यमाना इति । तत्रोरूकशब्दं प्रति विचारः । किं वनिष्टुपस्य मा राविष्टोलकपद्दशं मन्यमानाः, उतोरूकं वषा मन्यमाना वनिष्टुं मा रावि॰ ष्टेति । कि प्राप्तम् । वनिष्टुमुलुकं मन्यमाना इति । कथमुरूकशब्द उर सूकवचनः । रलयोः समानवृत्तित्वात् । पर्यङ्कः परयङ्कः, रोमाणि ळोगानि, अङ्गुरि: अङ्गुलि:। उल्लक्ष्मदश्रत्वाच वनिष्टोः, वरायां चावसिद्धेः ।

एवं प्राप्ते, ब्रुमः । उरूकशब्देन वयामियानं स्यात् । वयां मन्यमा-ना वनिष्ट मा राविष्टेत्येषा बुद्धिः क्रियमाणा दृष्टार्थः । भवति हि वनिष्टसंनियान।द्वच मोहेन वानिष्टार्छवनपसङ्गः। त च निवर्तयन्नेष शब्दों दृष्टमयोजनो भवाते। न हि वनिष्टुर्न लवितव्य एव । वपोद्धरः णकाळे वर्षा मन्यमानैने ळवितव्यः । इतरस्मिन् पक्षे, वानिष्टुं मा राः विष्टाति लावितव्ये वानिष्टावनर्थकः प्रतिपेयः । उल्कलसद्दश्यवननं चार **रष्टार्थम् ।** कथं पुनर्वपायाममयुक्तो वपां पत्याययिष्यत्युरूकश्चद् इति । जन्यते । अवयवप्रसिद्धचा, उरुशब्दस्तावद्विस्तर्शिवचनो दृष्टः । तद्यथा. उर राजाङ्गणम्, उर नेलिकाङ्गणामिनि । तथा, उर्र हि राजा वर्र णश्चकार सूर्याय पन्थापन्वेतवा उ, इति । तथा, उरु विष्णो विक्रपस्व, इति । इहापि स विस्तीर्णवचन एव । तथा, कशशब्दी भेदासि प्रसिद्धः। यथा, कश्चवाहिना स्थाः। भेदोवाहिन इति गम्यने । तस्यैकदेशः क-शब्दः समुद्रायपत्ययमाद्यमति । भेद्रास्त्रिनी तस्य त्रपा । न विस्तीर्ण मेदो मन्यमानेन तत्सानिकृष्टा वनिष्ट्छीवतव्य इति वपावचनता सिद्धा भवति । कि भवति प्रयोजनम् । वनिष्टुवचनपक्षे, उपपानस्योक्षक्रशब्द-स्थानुहः । वतावचनपक्षे, उद्दशब्द छाहिनव्यः, कश्चब्दश्चीते उद्दणी के. उरूणि कानि । अथवा, उरूके, उरूकाणि, यदि समासामिषायः 11 33 11

<sup>[ 32 11</sup> 

( अभ्रिमुप्रेयमतप्रसायः शब्दस्य बाहु रक्षेत्रायस्त्वाविकरणम् ॥ 😮 ॥ )

# [ ४ ] प्रशसाऽस्याभिधानम् ॥ २३ ॥ पू०

तस्मिन्नेवाधिगावाम्नायते, मश्रसा वाहू इति । तत्र संदेहः । किं
मश्रसा बाहू कुणुतात्, मश्रमेति तृतीयान्तः । मश्रसा वाहू प्रहीतव्याविति, उत मश्रमेति द्विचनम्, आकारे निभक्तः कृते प्रशस्ती बाहू
कर्तव्याविति । किं पाप्तम् । मश्रसाऽस्याभिधानम् । असौ हि श्वासश्रव्दः
मिसद्धः । तथा हि तमनुवद्ति । दश्य प्रयाजानिष्टाऽऽइ शासँगाहरेति ।
असिं वै शासमाचक्षत इति । अनर्थिका च बाह्वोः स्तुतिः । स्तुतौ बाहू किमप्यदृष्टं कुरुत इति । सन्त्रविकां तथादेवतात्वं कव्यतं स्यात् ।
तश्चायुक्तमन्यस्मिन् पक्षे सित । तथा श्रोनःश्रेषे भवति दर्शनम् । अतः
स्त्वामिं शासहस्तं शामेन विश्वमनत्वात्र द्रष्टुमुत्महे, इति । तस्मादिसना मश्रसेति गम्यते ॥ २३ ॥

#### बःहुप्रशंमा वा॥ २४ ॥

अथवा वाहुवशंभेषा । प्रश्नसा बाहू क्रणुतात्-प्रश्नस्ती बाहू छेत-च्याचिति । तथा प्रश्नसाशव्दस्य दृष्टार्थता भविष्यतीति । कात्स्न्येन दि बाह्नोः प्रश्नस्ता । कुन्स्नी बाहू उद्धरतेत्यर्थः । कुन्स्नी च बाहू उद्धर्तव्याविति । इतरास्मन् पक्षे स्वधितिना विश्नसनं क्रियते, असेश्व वाचकः शब्द उचार्यते । यदि वा मान्त्रवर्णिकं द्रव्य विधीयते, असिना बाहू छेत्तव्याविति । तच्चायुक्त, विधिविहिते स्वधितौ सति । न च न प्रश्नस्तौ बाहू । ताभ्यां पशुहिं गव्छिति । अत्रनम्य च श्रमी-करीरं भक्षयित । तस्माद्धाहुपशंसा । किं भवित प्रयोजनम् । अश्वपेये, श्वतं राजता दित्तन्सरवोऽसयः । तश्रामिष्य छहा भवित, यथा पूर्वः पक्षः । यथा तर्हि सिद्धान्तः, तथा बाहुपरेणोहेन भवितव्यम् ॥ २४ ॥

( अधिगुपेषगतस्येनशलाकस्यपादिश्रव्यानां कात्स्न्येनोद्धरणप्रकाश-कत्वाधिकरणम् ॥ ५ ॥)

[५] श्येनशलाकश्यपकवपस्रेकपर्णेष्वास्त्रतिवचनं प्रसिद्धसंनिधानात् ॥ २५ ॥ पू०

अस्मिक्नेवाश्चिगाविदमाम्नायते, इयेनमस्य वक्षः कृणुतात् , श्रष्ठा दोषणी, कश्यपेवांसी, कवषोरू, स्रेकपणीऽष्टीवन्ता इति। एषु संशयः। किमाकृतिवचनमेषु भवाते, उत कात्स्त्योंद्धरणमिति । किं प्राप्तम् । मसिद्धसंनिधानादाकृतिवचनम् । इह प्रसिद्धस्य संनिधौ यद्भिधीयते किंचिदिदं कर्तव्यापिति, तत्राऽऽकृतिवचनं गम्यते । यथा, अमी पिष्ट-पिण्डाः सिंहाः क्रियन्तामिति, अर्जुनबदर्ग मेखलाः क्रियन्तामिति, सिं हाकृतिवचनं मेखलाकृतिवचनं च गम्यते । एवं वनेनाकृतिवक्षः क-तैंब्यं, शलाकृती दोषणी, कश्यपाकृती अंसी, कत्रपाकृती ऊरू, कर-बीरपर्णाकृती अष्टीवन्ताविति॥ २५॥

#### कात्स्नयँ वा स्यात्तथाभावति ॥ २६ ॥

वाश्चदः पक्षं व्यावर्नयति । न चैनद्स्नि, आकृतिवचन इति । किं तिहैं। कृत्स्नोद्धर्णं विविधितम् । कृत्स्नान्युद्धतान्येतान्येतदाकृति-कानि भवन्ति । यथा इयेनाद्याकृतिकानि भवन्ति । तथैतानि कुरुत, कुरस्नान्युद्धरतेत्ययमर्थोऽवगम्यते । लक्षणयेदं चोद्यमानं दृष्टार्थे भवति । कुत्स्नोद्धृतीई तैः पयोजनम् । तथा हि तदाकृतिकानाववत्तं भवति । इतरथाऽतदाकृतिकानामवद्यात् । तस्पात्कात्स्र्येमवगम्यत इति ॥ २६ ॥

#### अधिगोश्च तदर्थत्वात ॥ २० ॥

अधिगुश्राङ्गानामुद्धरणार्थः । अङ्गानां कात्स्त्र्येनोद्धरणं कथं स्या-दित्येवमर्थः । कथम् । एवं हि भवति वचनम् , गात्रं गात्रमस्यानुनं कुणुतादिति । तस्यादाप इथेनादिांभः कृत्स्नोद्धरणं गम्यत इति । प्रयोजनं पक्षाक्तम् ॥ २७ ॥

( दर्शपूर्णमासार्थोद्भनाग्निनात्रो ज्योतिष्मतीष्टेरननुष्ठानाधिकरणम् ॥ ६ ॥ )

### [६] प्रासङ्गिके प्रायश्चित्तं न विद्यते परार्थत्वात्तदर्थे हि विधीयते ॥ २८ ॥ सि०

अस्त्यग्निहोत्रम् । य एवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोतीति । तत्रेदमाम्ना-यते । अग्रये ज्योतिष्मतेऽष्टाकपाल निर्वेषेत् , यस्याग्निरुद्धतोऽहुतेऽाग्न-

२९ ॥ २६ ॥ २७ ॥ ो

दर्शाथमञ्जाबुद्धतेऽनुगते, इष्टिः कार्था न वेति । कुतः संशयः । वाक्यात्पदाद्वा ।

होत्र उँद्वायोदिति। यदि तु दर्शार्थेन पौर्णमासार्थेन वार्शमस्द्धृतोऽहुतेऽ॰ भिहोत्र उँद्वायेत् , किं उपोतिष्मती कर्नच्या, नेति । किं पामप्। कर्तच्येति । कुनः । उपसंपाप्तं हि निमित्तम् । भवितच्यं नैमिणिकेनेति । अभिरसावुद्धृतोऽहुनेऽभिहोत्र उद्वातः । एतावद्य निमित्तं ज्योतिष्मत्याः। तस्मात्सा कर्तच्येति । न चात्र शब्दोऽस्ति, अभिहोत्रार्थमुद्धृत उद्वाते कार्येनि । तस्माद्पि कर्नच्या ।

एवं प्राप्ते, अपः । प्रासङ्गिके-एवं लक्षणकेऽग्रावनुगते प्रायिश्वं न कर्तव्यम् । परार्थे दि तदुद्धरणं कृतम् । दर्शपूर्णमासार्थम् । अग्निहोत्रार्थे चोद्धते व्यापने तदाम्नातम् । तस्मान्न कर्तव्यम् । अह । ननुक्तं, नाः स्त्यत्र शब्दः, अग्निहोत्रार्थेष्ठद्धतेऽनुगते प्रायिश्वत्ति । अत्रोच्यते । यद्यपि नास्त्येवनातीयकः शब्दस्तथाऽप्यग्निहोत्रार्थमेवोद्धृतेऽनुगते प्राय-श्चित्तं गम्यते । कथम् । अग्निहोत्रप्रकरण एतदाम्नातमिति । आह । अग्निहोत्रप्रकरण एतदाम्नातमिति । आह । अग्निहोत्रप्रकरण अभ्नानात्तस्योपकारकिमिति गम्यते । नानिः होत्रविशिष्ठप्रद्धरणम् । स्वार्थे हि सर्वे । क्रयते, न परविशेषणार्थेन ।

अत्रोच्यते । अग्निसंबद्धमेतत्मायश्चित्तमुच्यते, नोद्वानसंबद्धम् । किमतो

किमुद्धानमग्निविशिष्टं निमित्तं, अथवाऽभिरुद्धानविशिष्ट इति । तत्रोद्धाने निमित्तं आश्रीयमाणे मत्त्रया किया निमित्तं स्यात् । अग्न्येकदेशे वर्तमाना, पटदाह्ववत् । न च काष्ठावयवेष्वभियुक्तेषु कदाचिदुद्धान नास्तीत्यविशेषणमेव । अभिस्तु निमित्तं विशेष्यः । कियया व्याप्यमान एव, पटो रक्त इतिविश्विमित्तता विमित्तं, नाव्याप्यमानः । स कदाचिद्धचाष्यमानः (स कदाचिद्धचाष्यते) इति युक्तः निमित्तता । वाक्यनापि, अफछं चेद कर्म प्रकरणादिशिहोत्रस्योपकुर्वदुद्धाननिमित्तकमारादुपकारकं प्रयानादिवत्त्रयात्। न विशेषणस्याभिस्तद्धावित्तमहिति । सामवायिकं वा, स्विष्टकृद्धद्धाक्येनाग्न्यपैम् । विशेष्यः प्रधानं तदाऽभिः, शवयः संवत्यितुमुद्धानेनेष्टचा च । एवं संदेहे, उद्धानं निमित्तम्, औरादवृत्तिः। दर्शार्थेन कर्मवितिति पूर्वः पक्षः । आरादुपकारकेम्यः साम्वा

१ उद्घायात्—पा॰ । २ पदात्तावद्यथा संशयस्तथा दर्शयति—किमित्यादिना । ३ नाक्ये॰ नापीति —संशय इति शेष । ४ आराट्वृत्तिरिति—निमित्तिर्भं च कर्म, आराट्वृत्तिः—आराद्पका॰ रकमित्यर्थः ।

षधेवम् । यद्युदानसंबद्धं अनेत्, उद्दानस्यानङ्गत्वान्त्रेनदुद्दानार्थामिति गम्यते । प्रकृतेनाग्निहोत्रेण प्रयोजनेन संबध्यते । अशिसंबन्धे पुनर्शुण-स्वादमेस्तेनैव पायश्चित्तस्य पयोजनसंबन्धः । तत्रैवमुद्धतो व्यापस्रो भवति, यदि स परोजनं नाभिनिर्वर्तयति । तत्राधिहोत्रार्थस्योद्धरण स्याग्निहोत्रनिर्हात्तः प्रयोजनम्। दर्शपूर्णपासार्थस्य दर्शपूर्णपासनिर्हेत्तिः। **उद्धं** चानुगतं स्वस्मै पयोजनायायोग्यं पायश्चित्तेन योग्यं क्रियते । तम योग्यं कुर्वेत् मायश्चित्तमिष्ठहोत्रस्योपकरोति । यस्तुद्धतो दर्भपूर्णमा-सपयोजनः, तं योग्यं कुर्वन्नाग्निहोत्रस्योपकुर्यात् । यस्त्वग्निहोत्रार्थमुद्धृतः, तं योग्यं कुर्वदंशिहोत्रायोपकरोति । तस्मादाग्निहोत्रार्थमुद्धते श्चित्तम् ।

क्यं पुनर्जायते, अग्रिना प्रायश्चित्तस्य संबन्धो नोहानेनेति । अग्रि-विशिष्टेनोद्वानेन संबन्ध इति श्रुत्या गम्यते । उद्वानपरीतेनामिनेति वा क्येन। श्रुतेवीक्याट्बर्छ।यम्स्वादुद्दानमंबन्धः पान्नोतीति । उच्यते । उद्घानः संबन्धस्यापरिहार्यत्वात् , यस्योद्वायादित्यविवक्षितमेव प्राप्नोति। अदृष्टा-र्थत्वाल, अनाकाङ्क्षितेन संबन्यः । तहुद्वानपरीतेऽग्री पायश्चित्तेन संबध्यमाने व्यापत्तौ सत्यामाक।ङ्क्षितेन संबन्धो दृष्टार्थता च । तस्मा-दुद्दानपरीतोऽग्निः पायश्चित्तेन संवध्यन इति ।

दर्शपूर्णमासार्थमुद्धतो यत्रानुगच्छानि, तत्राप्तिहोत्रस्य परकीयोऽग्नि-व्योपनः । परकीयं चोद्धरणिमित । तत्र पायिश्चत्त न स्यात् । अपि च छिङ्कां भवति । कि।मिति । यस्याग्निरुद्धतोऽग्निहोत्र इत्यनुवादः । विधौ होतस्मिन् सति वाक्यभेदमसङ्गः। यद्यग्निहोत्रपयोजनमुद्धगणं, ततोऽकृत पयोजनिमति विवक्षायाम् , अहुतेऽप्रिहोत्र इति वचनमनुबदितुमुपपद्यते । तस्माद्प्यग्निहोत्रमयोजन उद्धृतेऽनुगते प्रायश्चित्तं भवितुमईनीति । किं तर्हि तदा कर्तव्यम् । अविशेषविहितमग्रेरुपश्मे पसल्यादिति ॥ २८ ॥

् उद्वानव्याप्तस्याग्निहोत्रार्थस्याऽऽहवनीयस्योत्पत्त्यर्थमिति वायिकानि गरीयासीति. सिद्धान्तः ॥ २८ ॥

( घार्याक्षिनाशे ज्योतिष्मतीष्टेरननुष्ठःनाधिकरणम् ॥ ७ ॥ )

# [ ७ ] धारणे च परार्थत्वात् ॥ २९ ॥ सि०

इदमास्रायते, धार्यो गतिश्रय आहवनीय इति । अस्त्यग्निहोत्रस्यासुगमे प्रायिक्षत्तम्, अग्नये ज्योतिष्मतेऽष्टाक्षपालं निर्वेषग्रस्याग्निस्द्धः
तोऽहतेऽग्निहोत्र जद्वायिदिति । तत्रैषोऽथेः सांग्रायिकः । यदा धार्योऽग्निसनुगच्छति, तदा किभिदं पायश्चित्त कर्नच्यं, नेति । किं प्राप्तम् । कर्तच्यमिति । जपसप्राप्त हि निमित्तम् । एनावदिह निमित्तम् । अग्निरग्निहोत्रार्थग्रद्धतोऽकृतप्रयोजन उद्वातीति । तचेह सर्वे प्राप्तम् । तस्मात्कर्त्वच्यं
प्रायश्चित्ति ।

ननु सर्वकर्मार्थमेततः, न केवलायामिहोत्राय । उच्यते । यद्वि सर्व कर्मसमुदायार्थ तत्कंवलम्यार्थे न भवतित्युच्यते । यद्वेकैकस्मा इत्येवं सर्वार्थे, तत्सर्वेभ्योऽपि प्रयुक्तमामिहोत्राय प्रयुक्तं भवति । न चेदं सर्वकर्मसमुदायार्थम् । समुदायस्याचोदितत्वात्साधनानि पत्याका-ङ्क्षाभावः । एकैक तत्र कर्मे द्धरणमाकाङ्क्षाते । तस्मात्सर्वार्थमपि सद-मिहोत्रार्थे भवति । एवं चेदनुगमनप्रायश्चित्तं प्रामोतीति । यथा, पर्युक्षणं परिसम्हनं तृणापचय इत्येवमादयः पदार्थो धार्थे आवहन्यहनि क्रियन्ते, एवं प्रायश्चित्तमपि क्रियेन ।

एवं प्राप्ते, ब्रूमः । घारणे च, गतश्चियोऽनुगमन इदं प्रायश्चित्तं न कर्तव्यम् । कुतः । परार्थत्वात् । न हि तदाऽग्निहोत्रार्थमुद्धरणं, यस्मिन् काले भवत्यसी गतश्चीः । तत्रात्यायमुद्धृतोऽग्निः सर्वार्थे धार्यते । उद्धन

तिद्धान्तम्तु-श्रुत्यादिङ्क्षणं ताद्धीं, गवश्रीश्च नोद्धरणं प्रयोनयति । धारणं हि तस्य नैमितिकम् । तत्तावत्मतीक्षते, यावत्कर्षण उद्देशेनोद्धरणं कृतम् । तदर्थ-

पूर्व पाक्षिकस्योवक रल्लणं ताद्ध्यिमिति कृत्वा प्रत्येकममुदायसंबन्धामिषायः, देवदत्तयज्ञदत्तमोजनवत् । यद्धि तैः सबद्धं तद्द्यतमेनापि । यत्तु समुदायार्थं, पर्व-द्भोजनिव तद्द्यतरार्थामिति न शक्यते वदितुम् । न चासौ विधीयते । तस्मात्म-स्येकं समुदायाशिहोत्रार्थं तदुद्धरणामिति ।

१ उद्घायात्—पारा २ मदि सर्वकर्मार्थ, समुदायार्थ तत्, न केवलस्यार्थेन भवतीत्युच्यते⊸ पारा

रणं तु तदेकस्मा एव प्रयोजनाय । घारणं तु सर्वेकपीर्थम् । न च धारणेंऽमिहोत्रार्थेऽनुगमने प्रायश्चित्तं विहितम् । किं तर्हि । उद्धरणे । परकीयं चात्रोद्धरणं, परार्थमुद्धरणम् । यदर्थमुद्धरणं तदर्थमुद्धतेऽपि तश्यायिक्यम् । तस्मान तत्रेदं पायित्रत्ति ॥ २९ ॥

### कियार्थत्व।दितरेषु कर्भ स्यात् ॥ ३० ॥

अथ यदुक्तं, परिसमूहनं, पर्धुक्षणिमत्येवमादयः पदार्था धार्येऽपि कियन्ते, एवं प्रायश्चित्तपतीति । अत्रोच्यते । युक्तं तत्परिसमूहनादीनि कियन्ते । चोदितानि हि तानि संस्कारार्थत्वेन, शक्यानि च, अकृत-प्रयोजनानि च । उद्धरणं तु कृतप्रयोजनत्वाविष्टत्तम् । नियतदेश्व-काळत्वाचाश्वन्यम् । तस्मादिद्मतुरुथं भायश्चित्तेन ॥ ३० ॥

( दर्शपूर्णमासार्थोद्धरणकालेऽग्निहोत्रार्थोद्धरणाङ्गमन्त्राननुष्ठानाधिकरणम् ॥ ८ ॥ )

### [ ८ ] न तूरपन्ने यस्य चोदनाऽपाप्तकालत्वात् ॥ ३१ ॥सि०

अस्त्यग्निहोत्रे, उद्धरणपन्त्रः, वाचा त्वा होत्रा पाणेने।द्वात्रा, इत्ये-षमादिः । तत्रायमर्थः सांश्रयिकः । यद्दर्शपूर्णमासार्थेनोद्धरणं क्रियते, कि तत्रेष मन्त्रः कर्तव्यो नेति । कि पाप्तव् । दर्शपूर्णवासार्थमप्युद्धतेऽः याविप्रहोत्रं ह्यत एव । तत्र चेन्मन्त्रो न क्रियते, अमन्त्रोद्धृतेऽप्रिहोत्रं प्रवर्गते । तस्मान्मन्त्रेण तदुद्धरणं कर्नव्यम् । अथोच्येत । कालाभावे विमुणस्यादुद्धरणं नामिहोत्रस्येति । तम्र । काळवात्रं झपगतम् । उद्धरणं कु विगुणमध्यमिहोत्रस्य भविष्यतीति। एवं चेत्समन्त्रकं कर्तव्यभिति।

एवं प्राप्ते, नूपः । परार्थप्रत्पन्नेऽग्नी यस्याग्निहोत्रं प्रवर्तते । चोदनेति

मेद मवतु, प्रसङ्गादन्यस्योपकरोति । तस्मान्नान्यार्थ उद्धृतेऽशिहोत्रार्थ प्रायश्चिन समिति ।

यदि पुनः सायमग्निहोत्रार्थमुद्धते गताश्रयो घारणं भवति । पातराग्नेहोत्रकान्ने चोद्वानं, ततः कि प्रायश्चित्तं भवति न वा । भवतीति ब्रूमः । सकलनिभित्तमावात् । **ने वा | म**त्वसाविभिहोत्रमात्रायोद्धतः | किं तर्हि | व्यक्त्यपेक्षया | यां व्यक्तिमाश्रि-स्योद्धतोऽसी, सा समाप्तेव । प्रातः प्रयोगः प्रसङ्गासत्रेति । न चैतत्कर्गार्थे धारणं, पुरुषधर्में इयम् । गतश्रीयोगात् ॥ २९ ॥ [ ३० ॥

कर्भ ब्र्यः । न तत्र मन्त्रः कर्नव्य इति । न तद्शिहोत्रस्योद्धरणम् । अतः परकीय उद्धरणे न कर्नव्यमिति । उत्यते । ननूक्तं, विग्रुणमुद्ध-रणमाम्रहोत्रस्यैव भविष्यति, न गुणाभावे मधानाभावोऽपीति । अतो च्यते । न गुणः कालः । निभित्तमसौ भवतीन्येतदुक्तम् । अतो निभि-त्ताभावे कियमाणमश्चनं कृतं भवति । तम्मान्न तदुद्धरणमाम्रहोत्रस्यति । न चेदुद्धरणमानिहोत्रस्य, तस्मादत्र मन्त्रा न कर्नव्यः । कृतोऽपि ह्यसान्वनर्थक इति ॥ ३१ ॥

( प्रायणीयेष्टी पयसि प्रदेयनमीननुष्ठानाविकरणम् ॥ ९.॥ )

# [ ९ ] प्रदानदर्शनं श्रपणे तद्धर्मतोजनार्थत्वा-त्तंसर्गाच मधुरकवत् ॥ ३२ ॥ पू०

ज्योतिष्टोमे समाम्नायते, आदित्यः प्रायणीयः पयसि चरुनिति । तत्र संदेहः । किं प्रदानार्थाः पयोधर्माः पयसि कर्नव्या उत नेति । यदि प्रदानार्थमेतत्पयः, ततः कर्नव्याः । अथ श्रपणार्थे, न कर्तव्याः । कथं संश्रयः । सप्तमीनिर्देशाच्छ्रपणार्थे पय इति गम्यते । देवतामंबर् द्धस्य तु चरोग्धिकरणे पयसि श्रूयमाणे वाक्यभेदागङ्का । अतः संश्रयः ।

कि तावत्नाप्तम् । परानार्थमिति । कथम् । आदित्यश्चर्यभविति । स च पयसीत्येवमनेकार्थिभिन्नाने वाक्यं भिद्येत । द्वावि चैमावर्थावतो वाक्याद्वगम्येते । यग्नन्यतरदेतयोर्विश्वीयते, तदाऽन्यतरद्विश्वीयमानं गम्यते । अतो न वाक्यभेदः । यथा च न वाक्यभेदस्तयाऽऽश्रायित-व्यम् । तत्रायिकरणसंबन्ये विश्वीयमाने देवतासंबन्धावगतिनीवकल्पेत, प्रमाणान्तरेणापाप्तत्वात् । देवतासंबन्ये त्रिवीयनाने हि ये निर्दिश्येते चक्रपयसी, तयोर्निर्वश्वसायध्यश्वाक्येन समूष्टं गम्यते । तच्च देवतया संबध्यते । तत्रार्थात्यश्वावार्वक्षविति ।

आह । वाक्येन द्वे चरुवयसी गम्येते । न तयोः संसर्गः । उच्यते । यदा द्वे गम्येते, तदा प्रयोगवदोन यौगाखनेतयोगम्यते । तत्रार्थात्सं-

सर्गः । एकत्वाच वाक्यस्य समुचयः । तेनात्र निर्देश एव विवक्षिती नाधिकरणसंबन्धो गम्यमानोऽपि विधीयते। एवं नु निर्देशः क्रियते, सं-सृष्टे चरुपयसी कथं गम्येयातामिति । तत्र चरुसंसृष्टं पयश्ररी त्यज्य-माने नियतं त्यज्यते । तदस्य प्रदानदर्शनं भवति । प्यसा अध्यमाणस्य तस्य मदानं कथं स्यादिति सप्तभी निर्दिश्यते। तस्याद्वीजनार्थे यागार्थ मेतरपयः। भोजनिविति सारूष्याद्यागपादः। तस्याच पयः प्रदानार्थं पश्ची-धर्भैः संबध्यते ।

आह । न त्यागमात्रं यागः । देवतामुह्दिय यस्त्यागः स यागी भवति । उच्यते । अयमध्यदितिदेवनामुद्धिश्य त्यागः क्रियत इति । आह । न पयसोऽदितिर्देवता । न हाद्देशमात्रेण देवता भवति । या यस्य श्रुवते सा तस्य देवति । चरीश्रैपा श्रुवते, न पयसः । उच्यते । जभयस्य निर्देशात् । उभयेन देवता संबध्यते संस्प्टेन, मध्रकवतः । यथा, दिध मधु घतं घाना उदकं तक्संसुष्टं प्राजापत्यमिनि भवति । एवंभेवेदं द्रष्ट्रव्यम् । यद्यपि सप्तयीनिर्दिष्टं, सप्तम्पर्थस्यानिधित्सितत्वा-किर्देशमात्रस्य विविक्षितत्वात् । यथौदने दिध दत्त्राऽभ्यवहर्तव्यामिति, ओदनस्य निर्देशमात्रं विवस्यते, नाधिकरणत्त्रम् । एवमिहापि द्रष्ट-**च्यम** । तस्मात्मदानार्थे पयः । भदानार्थाश्र पयोधर्माः कर्तव्या इति ॥३२॥

#### संस्कारप्रतिषध्य तद्वत् ॥ ३३ ॥

एवं च क्रत्या प्रदेयसंस्काराणा केषाचित्वतिपेत्र उपपन्नो भवति। अयजुषा वत्सानपाकरोति, अपवित्रवति गां दोहयतीति । प्राप्ते हि प्र-विषेधो न्याय्य इति ॥ ३३ ॥

# तत्प्रतिषेषे च तथाभृतस्य वर्जनात् ॥ ३४ ॥

तत्पतिषेये-पयःपतिषेथे, तथाभूतपपि छोके वर्षते । प्यसा सिकं, पया भूतं च । न चैप श्रेपणार्थस्य द्रव्यस्य धर्मः । यथा श्रेपणार्थ पानीन यम् । तत्पतिषेधे, तैले पीते पानीयं न पातव्यमिति विलेष्यं यवागुश्च

<sup>11 27 11 27 11</sup> 

पीयते। न च तथाभूतस्य वर्जनात्ययो लोक एवं भवति । मोजनार्ये हि तत्। यथा हि लोके पया, नद्विद्वापि भवितुपईतीति सामान्यतो दृष्टं व्यवदिष्टम् ॥ ३४ ॥

अधर्मत्वमप्रदानात्प्रणीतार्थे विधानादतुरुवः

त्वादसंसर्गः ॥ ३५ ॥ सि०

अर्धमेत्वं तु पचसः । नास्य भँदेयपयोधर्या भवेयूरित्यर्थः । कुतः । अपदानात । न हीदं प्रदीयने । नजु चरी प्रदीयमाने प्रदायिष्यत इत्ये-वमर्थ पर्यास अपणपुच्यते । नेत्याह । शुतश्चरुः कथं स्यादित्येवमर्थे हि तज्जायते । शतैम्तण्डलैः पयोजनमस्ति । न हान्यथा चरुर्भवनीति । न त प्रतेम प्रयमा नैतदातव्यं श्रयते । कथम् । प्रणीतार्थे विधानात् । ननु वाक्यभेद एवं भवनीति परिहापित एप पक्षः । संमुख्ट-मन इविभवतीत्युक्तम् । उच्यते । अतुल्यत्वादसंसर्गः । अतुल्ये चरुपयसी । प्रत्यक्षनोऽधिकरणत्वेन पयः श्रूयते । प्रदेयत्वेन चरुः । पयसो यद्वावयेन पदेयन्वं गम्बते, तद्धिकर्णश्रुत्या बाध्यते । यतु बाक्यभेदमसङ्का इति । तम्न । न हि पयसि चरुरिति संबन्धो भवि-ष्यति । कथं तर्हि । पयसि आदित्य इति । उभावादित्यश्रद्धेन मंभन्तस्येते । आदित्यः पयसि, आदित्यश्रक्तित्यभौ चरूपयःश्रब्दाबा-दित्यप्रधानावित्येकं अक्यं भाविष्यति, न वाक्यभेदमसङ्गः। पय-आधार आदित्यो भविष्यति । नस्मान प्यसि प्रदेयधर्मा भवित-महीन्ति ॥ ३९ ॥

### परो नित्यानुवादः स्यात् ॥ ३६ ॥

अथ याञ्चङ्गमुक्तम्, अयजुता वत्मानवाकगोनि, अववित्रवति गां दोइयतीति । नैतदेवं सँति, अभ्यार्थस्य मायकं भवाति । किं तर्हि । एतिन्तरयानुवादकम् । निन्यभेतमर्थे सन्तमनुवदति । नैवापदेयत्वाद्यः जुषा बत्सा अपाक्रियन्ते । न पवित्रवाति गौर्दुश्चते । ननु नित्यानु-वाढोऽनर्थकः । उच्यते , न वयं प्रयोजनवत्तामप्रयोजनवत्तां वा विचारयामः । किमेनस्माद्वःचयाद्धरः त इति परीक्षामहे । अभ्याच वाक्या-

<sup>11 38 11 39 11</sup> 

<sup>9</sup> अधर्मकं तु पयः-पा॰ । २ प्रदेयशर्मा-पा । ३ श्रयणं-पा॰ । ४ सलस्यार्थस्य-पा॰ ।

दिदं गम्यते, न यजुवा वत्सा अवाक्तियन्ते, न पवित्रवति गौर्दुसन इति । तचास्यापदेय वादपाप्तं यज्ञः पवित्रं चेति ॥ ३६ ॥

#### विहितप्रतिषेधो वा ॥ ३७ ॥

अथवा, बिहितस्यैव प्रतिदेघो द्रष्टव्यः । विहितं केपांचित्, यजुषा बत्सानपाकरोति, पवित्रवति गां दोग्शीति । तस्य पतिषेघोऽर्थवानेव भवतीति ॥ ३७ ॥

वर्जने गुणभावित्वात्तदुक्तप्रतिषेधात्स्यात्कारणाः

#### त्केवलाशनम् ॥ ३८ ॥

अथ यदुक्तं, पयःपितिषेधे, पयसा सिक्तं, पयसा संस्टष्टं च वर्ज्य-त इति । तत्र ब्रूमः । युक्तं हि लेकि यन्संस्ट्रष्टम्य वर्जनं, तदेव हि तत्र प्रतिषिध्यते । नित्यं ह्यपसर्जनीभृतं भोजने पयः पचराने । यच पच राति, तत्प्रतिषेघोरऽर्थवान् । यञ्च भचगति, तम्य द्यपसङ्गात्प्रतिपेघोडन-र्थकः । ननु केवलमपि लोके पय उदभज्यते । उच्यते । कारणात्केः वळाश्चनं, ब्रनमीषधं वा यस्य म केवलमुप्यूङ्के । न त्वेतत्शचुरम् । तस्मात्यायेण गुणभूतत्वात्पयमः पर्यायुक्तमेव न भक्षयितव्यमित्येव-मर्थः पयःमतिषेध उच्यते ॥ ३८ ॥

### व्रतधर्माच लेपवत् ॥ ३९ ॥

अथ कस्मान्नायमन्यः परिहार उच्यते । अत्रवदेनदद्रष्ट्रव्यमिति । यथा, ब्रह्मचाशिणा मार्मं न भक्षयितव्यमित्युक्ते दर्बिगतमापे छेपं वर्जयन्ति, एवभिहापि पयो न पानव्यमित्युक्ते पयमा सिक्तं पयसा संसष्टं वर्जिथिष्यन्तीति ॥ ३९ ॥

### रसप्रतिपेधो वा पुरुषधर्मत्वात् ॥ ४० ॥

न वैष परिहारः । परिहारान्तरानिष्टस्यथों वाश्वव्दः । कुतः । पुरु पधर्मत्वाद्वनस्य । अदृष्टर्भे ब्रह्मचारिणो भांगाभक्षणम् । तत्र तावद-पि यो भक्षयति, यावनि मांसैग्समात्रं विदित भवति तस्यापि दोषः, न श्लेष्मपकोषादि किचिद्दृष्ट्यपंक्षते । न तु पय प्रतिषेधे तथा । तम्मात्पूर्व एव परिहार इति ॥ ४० ॥

<sup>॥</sup> ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३२ ॥ ४० ॥ |

( अम्युदितेष्ठी द्धिशृतयोः प्रदेयधर्मानुष्ठानाविकरणम् ॥ १० ॥ )

# [१०] अभ्युदये दोहापनयः स्वधर्मा स्यात्प्रवृत्तत्वात् ॥४१॥ सि०

इदं समाम्नायते, वि वा एनं प्रजया पशुभिरर्धयाते, वर्षपत्यस्य भातृव्यं, यस्य हविनिस्तं पुरस्ताचन्द्रमा अभ्युदेति, स त्रेषा तण्डळान् विभजेये मध्यमास्तानग्नये दात्रे पुरोडाश्वमष्टाकपालं निर्वपेत्, ये स्य-विष्ठास्तानग्द्राय प्रदात्रे दधंश्वकं, येऽणिष्ठास्तान् विष्णवे शिपिविष्ठाय शृते चरुमिति । शृते चरुं, दधंश्वक्षिन्येनदुदाहरणप् । तत्रेषोऽर्थः सांश्व-यिकः । किं शृते दयनि चेज्यार्था पयोधर्माः कर्तव्या उत्र नेति । किं प्राप्तम् । न कर्तव्या इति । कृतः । अनदानार्थस्वात् । पणीतार्थे विधाननादतुल्यस्वाच चरुणा न संसर्ग इति ।

एवं, प्राप्ते वृषः । अभ्युदये निमित्ते योऽयं दोहो देवताया अपनीनितः स स्वधर्मा स्यात् । उचार्याश्च तत्र पयोदधिपर्माः कर्नव्याः । कुतः । इज्यार्थमेव हि तत्पयो दिध च प्रवृत्तम् । यतश्चेज्यार्थम्, अनोऽस्येज्यार्थाः प्रवृत्ता एव धर्माः । तद्धर्माणां प्रवृत्तावस्ति कारणं, निवृत्तौ नास्ति । ननु प्रणीतार्थे दिधपयसी विधीयेते । नेत्याह । वाक्यं हि तदा भिन्नेन । चरौ देवतार्थे, चर्वर्थयोश्च दिधपयसोः ।

आह । ननु चरोरिष देवनामंबन्यो दिधिषसमीरिष तथा । न भिव-ष्यति वाक्यभेद इति । नैवं शक्यम् । विभागः कर्तव्य इति पूर्ववाक्यं दृत्तम्, त्रेथा तण्डुलान् विभजेदिति । तदनन्तरं विभागविशेषपरिमदं

एवं सुत्र कारप्रस्यानमपास्य तृत्तिकार पष्टाविरोधिनीं व्याख्या चकार । तत्र ह्युकं तदेवेदमामावास्यं कर्म, केवछं तदृष्टवं देवेतावोऽपनीत देवतान्तरेण युज्यते, अनपनी-तथागार्थत्वमेव सत्तस्य कथं यागधर्मा न स्युनिति । अतः पूर्वधिकरणसिद्धान्तेन पूर्वपक्षस्य कृतस्येते सिद्धान्तसृत्रं । उत्तरे अप्येवमेव । एवं पूर्वस्य पूर्वस्य न्यायस्या-

एते हे सूँत्रे तृक्षव्दवाशव्दर्शहते पूर्वपक्षे धर्मवती द्धिपयसी प्रतिपादयतः। उत्तरे हे मूत्रे वाशव्देनैतं पक्षं व्यौवर्गन्यानवर्मेर्युज्येते द्धिपयनी इति स्थापयतः।

१ द्वे सूत्रे इति—'अन्नुदये दोहापनयः स्वधर्मा स्यात्प्रवृत्त वात् ' 'श्रुतोपदेशाच ' इत्येते दत्यर्थः । २ उत्तरे इति—'अपनयो वाऽर्थान्तरे विधानाचरपयोवत् ' 'लक्षणाथा शृत-श्रुति 'दति द्वे सूत्रे द्वर्था । ३ व्यावर्तनेति-व्यावर्तनपूर्वकेवर्यः । ४ देवतातः—पूर्वदेवतातः ।

भवति वाक्यम् । ये स्थिविष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे द्धंश्रकं, येऽणिष्ठाः इतान् विष्णते शिपिविष्ठाय शृते चरुपिति । अत्राविश्रेवाइधित्रयसोरपि विभागी वक्तव्यः । यदि च दिविषयसी विभक्तव्ये सित प्रणीतार्थे अध्युच्येयातां, ततो भियेत वाक्ष्यम् । अतो नैतयोः प्रणीतार्थे विधा- जम् ।

अविधीयमाने च सप्तम्यथे प्रातिपदिकार्थो देवतया संभन्तस्यते । वाक्यसामध्यादुभे च दिधपयसी देवतया संभन्तस्यते चढणा सह । दिधनि चढरेको भाग इन्द्राय पदात्र भवतीति । यथा विभज्यमानेषु नानाद्रव्येष्च्येत, रुक्पपाँच्यां समाहार्या मणयः । एको भागो देवदः चस्य । रजनपाच्यां सवर्ण निहितम् । अपरो भागो विष्णुमित्रस्येति, सह पात्रीभ्यां द्वी भागी गम्यते । विभागविशेषपरत्वाद्वावयस्य । पाड्योश्र विभक्तत्वाद्वज्वादश्च सप्तम्यर्थो गम्यते । एविभिहापि विभागपरत्वादेव वाक्यस्य, विभक्तत्वाच दिधप्यसोरेको भाग इति गम्यते । अर्थनाप्तत्वाच सप्तम्यर्थोऽनुवादो भविष्यति । तम्मात्त्रदानार्थे दिधप्यसी । पदानार्थाश्च दिधप्यसोर्थिको कर्तव्याः ॥ ४१ ॥

## शृतोपदेशाच्च ॥ ४२ ॥

इतश्च प्रदानार्थे दिध्न प्रयसि चेज्यार्था धर्माः कर्नव्या इति। कुतः । सिद्धवच्छृतोपदेशो भवति । शृते चर्छ, दधंश्चरुमिति । स सत्सु धर्मेषू-प्रयते । इतर्था श्रीपणं न कियेतेति । तत्र सिद्धवच्छृतोपदेशो नाव-करूपेत । तस्मादिष प्रयाम इज्यार्था दिवपयसोर्धर्माः कर्नव्या इति ॥ ४२ ॥

पत्राद्त्या चोत्तरोत्तरमविकरणमिति युक्ततर आरम्भः । इतरथाऽम्युद्योदाहरणं हेयमेव स्यात् । न्यायम्तु सँ एवेति ॥ ४१ ॥ [ ४२ ॥

१ ऋक्मपात्र्यां महामणयः—पा॰। २ तदनुवादश्व—पा॰। ३ श्रयणं—पा॰। ४ स एवेति-य एव षष्ठे 'अपनयो वा विद्यमानत्वात् 'इति सूत्रेण सिद्धान्तः कथित , स एव 'अञ्चुदये दोह्यपनयः—'इत्यादिसूत्रद्वयेन, एतत्पूर्वाधिकणसिद्धान्तजनिताशङ्कस्य बुद्धि व्यावर्तियतुं स्पष्टी कियते । 'अपनयो वाऽर्यान्तरे '—इत्यादिसूत्रद्वयं त्विवक्रणान्तरमित्यर्थः।

( पशुकानेष्टी द्धिश्वतयोः प्रदेयधर्माननुष्ठानाधिकरणम् ॥ ११ ॥ )

# [ ११ ] अपनयो वाऽर्थान्तरे विधानाच्चरुप-योवत् ॥ ४३ ॥ सि०

अस्ति पश्चकामेष्टिः, यः पश्चकामः स्यात्मोऽमानास्यामिष्टा वस्तान-पाक्रवीतः। ये श्लोदिष्ठास्तानमये सनिमतेऽष्टाकपालं निर्वपेत्, ये मध्य-मास्तान् विष्णवे शिपिविष्टाय शते चर्ह, ये स्थविष्टास्तानिन्द्राय पदात्रे दधंश्वरमिति । अने चर्च, दधंश्वरुमित्येतदुदाहरणम् । अत्र संदेहः । किं अते दधनि चेज्यार्था दिधपयोधर्माः कर्तव्या उन नेति । कि प्राप्तका पूर्वेणाधिकरणेन कर्तव्या इति । समाना हि श्रुतिर्भवतीति । सिद्धवन्य त्रृतोपदेशः, सत्सु पदानार्थेषु धर्मेपूराचते ।

एवं पाप्ते, ब्रुपः । अपनयो वा धर्माणां भवेत् । अर्थान्तरे होनत्पयो विषीयते दाधि व, श्रवणार्थे न प्रदानार्थे। सप्तभीसंयोगात्। चरुपयोवत् । यथा, पायणीये चरौ पयसि पदेयधर्मा न क्रियन्ते, सप्तर्भीसंयोगाला । प्वामिहावि॥ ४३ ॥

# लक्षणार्था भृतश्रुतिः ॥ ४४ ॥

अश्व यदुक्तं मिद्धवन्छ्वापदेशो भवतीति । नेष दोष । श्रयंगन द्रध्यं लक्षयिष्यति । अर्थपाप्त हि चरी श्रयणं, नन्तंबद्ध लक्ष्यते । श्रय-**णवति** द्रव्ये चरुमिति । तस्मात्यदेयधर्मा ज भवेयुरिति ॥ ४४ ॥ ( ज्योतिष्टोमे श्रयणार्थेषु पयजादिषु प्रदेयधर्माननुष्टानाविकरणम् ॥ १२ ॥)

# [ १२ ] श्रयणानां त्वपूर्वत्वात्प्रदानार्थे विधानं स्यात् ॥ ४५ ॥ पू०

ज्योतिष्टांमे श्रयते, पयसा मैत्रावरुणं श्रीणाति, सक्तुभिर्मन्थिनं, धा-नाभिर्हारियोजनं, हिरण्येन शुक्रम्, आज्येन पारनीवतम्।तत्र संश्वयः। कि श्रयणानां प्रदेयपर्या भवन्ति, उत नेति । क्रुतः संशयः । यदि प्रदेशानि श्रयणानि, तत एषु प्रदेशधर्वा भवन्ति, अथ न प्रदेशानि, न भवन्तीति । कि पाप्तमु । पर्देशानि, पर्देयधर्भैः संबध्येरात्रीति ।

श्रयणाद्धि द्वयं जायते । पयोमिश्रथ सोमो भवति । संमिश्रे च ह्यमाने पयोऽपि होमेन संवध्यते । यदि पयोग्श्रिश्र सोमो भवति, तत्र सोम
स्य पयसा मिश्च्यमाणस्य न कंचिद्धुपकारं पश्यामः । यागस्य त्पकारो
भवति निर्श्विनीम । यदि होमेन संभन्तस्यत इति मिश्रणाभिप्रायः ।
तत उपकारकं मिश्रणं दृष्टेनोपकारेण । श्रुतो हि गुणवान् यागः प्रत्यसः पयसा निर्वर्त्यत इति । सोमोपकारः कल्प्यः स्यात् । तस्मात्पयसा सोमो मिश्च्यते । स मिश्रितः प्रयोगवचनेन कथं । संबध्यत
इति । न च पाकृतं मिश्रणं केनचिद्द्व्येण प्राप्तम् । यत्रेदं द्रव्यान्तरं
पयो विधीयत इति । अपूर्वत्वात्सोपस्य । तस्मात्पदानार्थम्य पयसो
विधानं स्यात् । प्रदेयपयोधर्माश्रात्र कर्वव्या इति ॥ ४५ ॥

### गुणो वा श्रयणार्थत्वात् ॥ ४६ ॥ सि०

वाश्चन्दः पक्षं व्यावर्तयति । गुणभूतं पयः स्यात्सोमस्य, न प्रदेयद्र-व्यम् । प्रदेयत्वेनाश्रवणात् । सोमार्थेन च श्रुतत्वात् ॥ ४६ ॥

#### अनिर्देशाच ॥ ४७ ॥

न होमेन प्रयोगत्रचनेन वाऽस्य संवन्तः । अनिर्देशः, परार्थत्वात् । न च प्रत्यक्षेणापि प्रयस्त्यागे यागिनिर्द्यत्ति प्रयसा । प्रत्यक्षदेवतासंबद्धो हि त्यागो यागः । न चात्र प्रयसो देवतासवन्तः । भेत्रावरुण गृहं गृर ह्यातीति वचनं, न भैत्रावरुणं प्रय हाते । तस्माद्हशेषकागभावाद्दृष्टः सोमिश्रणे सोमसंस्कारोऽभ्युषगम्यते । तस्मान्त प्रदेयधर्भः संबध्यत इति ॥ ४७ ॥

### श्रुतेश्व तत्प्रधानत्वात् ॥ ४८ ॥

इतश्च सोमार्थ पयः । कुनः। श्विनिर्दि सोमप्रधानः भवाने । द्विनीया-विभक्तिः श्रूयते । तस्माच्छ्रवणेन सोम एवेष्स्यत इति ॥ ४८ ॥

### अर्थवादश्च तदर्थवत् ॥ ४९ ॥

अर्थवादश्च श्रयणस्य सोनार्थस्य भवति । स मित्रोऽब्रवीत्, पयमैव मे सोमं श्रीणानिति । न दि भवति पयो म दशुरिति । कथं तर्दि । सोम पयसा संस्कुर्युरिति । तस्मादापि सोमार्थे श्रयणम् ॥ ४९ ॥

संस्कारं प्रति भावाच तस्मादप्यप्रधानं स्वात् ॥ ५० ॥ संस्कारं प्रति श्रयणदचनं भवति । यत्र संस्काराः श्रयन्ते तत्रेदं श्रुयते, पयसा मैत्रावरूणं श्रीणातीन्येवमादि । तस्मात्संस्कार्याये श्रवः णाद्यमपि संस्कार एवेति गम्यते । भवति हि प्रायोष्ट्रस्या तद्बुद्धिः । यथाऽग्रयपाये किखितोऽम्य इति गम्यते । तस्मात्मदेयधर्भैने संबध्यत इति ॥ ५० ॥

( परस्वद्यागे पर्याप्तिकरणान्ताङ्गरीतिविधानेन तदुत्तराङ्गपतिषेषाचि-करणम् ॥ १३ ॥

# [१३] पर्वत्रिक्टतानामुत्सर्वे तादर्व्यमुपधानवत् ॥५१॥ पू०

अश्वमेधे समामनन्ति, ईशानाय परस्वत आल्रामेतीति । तत्प्रकृत्य श्रुयते, पर्वाप्तकृतानारण्यानुत्सूजन्तीति । तत्र संश्रयः । किमारण्या-नामालम्म डेन्सर्गाधं एव, द्रव्योत्सर्गञ्जायं, कि कमैशेषशतिषेधः, पर्यन प्रिकरणान्तैः संग्कृता उत्स्रष्टव्या इति । कि माप्तम् । द्रव्योत्सर्गोऽयम्, आल्डम्मश्चान्सर्गार्थ एवेति । कृतः । एवधुन्सर्गमप्राप्त विद्यत्तस्य सत्ता ब्रवन् श्रत्या वक्ष्मति । इतस्या, उत्सर्गे प्राप्तमनुबदेव् । वाक्यार्थस्य प्रतिपेधस्य सत्ता ब्यात्नत्ययः । अतिश्र वाक्याद्वलीयसी। एवं च सति देवतासवन्थो ग्रहणे । ईशानमुद्दिश्य २रस्वन्त आलब्बव्याः । पर्यप्रि-करणं कृत्वा त्यक्तव्या इति । उप अनवत् । यथा, एतत्खळु साक्षादक्रं, य एष चरुषे एनं चरुपुपद्धातीत्युपश्वानार्थमेव चरोरुपादानम् । एव-भिहाप्यत्मर्गार्थ एवाऽऽलम्मा भविष्यति ॥ ५१ ॥

शेषप्रतिपेवी नाऽर्थाभावादिङान्तवत् ॥ ५२ ॥ सि०

कमशेषप्रतिदेवी वार्राज्यन् वावय उच्यते । कुनः । अर्थामावात् । ईशानाय परस्वत आरूमेन, इत्यर । वाज्यस्य न कश्चिद्रशी भवेत् , यद्युः रसर्गार्थ अञ्चरमः स्यात् । कयम् । आलम्भकाल एवाध्वर्युजीनीयात् , नेम ईशानाय दाम्यन्त इति । तस्येवं जानतो नैय संकल्यो भवति, ईशा-नाय दातं ग्रेहीतव्या इति । अशक्यार्थत्वादनर्थकाभेदं वाक्यं भवति ।

<sup>11 9 • 11 ]</sup> 

पर्यमिक्कतानामुन्सर्गे नाद्धीमुप्यान रत्॥ ५१ ॥

स एव संकल्प एवमवकल्पते, यदीशानाय दातव्याः । तस्मादास्त्रम्य-वचनेन शब्देन दानमेन विधीयत इति गम्यते । यदा च दानं विधी-यते, तदा-पर्यक्षिकृतानुत्सुजन्तीति, उत्सर्गमन्य, एवमुत्सुजन्तीति वि-श्रेषविधानार्थं भवति शास्त्रम ।

क्रयं पुनरत्र विशेषो विधीयते, किं कालः पर्याप्रकरणे । एतस्मिन् फाल उत्सृजन्तीति । नेत्याह । नात्र कालवचनः शब्दः श्रूयते । काले च विधीयमाने कालान्तरं भतिषिध्यते, नाङ्गान्तराणि । अय कि पर्यक्रिकरणवद्भस्त्रष्टच्याभीते । तदापे नास्ति । न हात्र पर्यक्रिकरण-भावना कीर्द्यते । तस्या च सत्या पर्यक्रिकरणात्नाश्चः परेशम्ब पदार्थाः सर्वे प्रतिविध्येगन् । कथ तर्हि । निर्वृत्ते प्रयेशिकरण उत्स्रष्टव्य इति । किमेतस्यामवस्थायाभिति । नेत्याह । चोदकादेवैत-त्माष्तम् । एनदवस्थः पशुक्रन्सर्जनीय इति । अवस्थान्तरविषेश्वस्य च नार्थ श्रद्धो व।चकः । चोदकमाप्ते हि काल उत्सृत्यमाने कृतपर्यः मिकरण एवासी भवति । यदि त्ववस्थायाः प्रतिवेषः स्यात्, पर्यमि करणाद्ध्वेमुत्सर्गात्याक पदार्थाः पतिषिध्येरन् न पराश्चः।

कस्तर्ह्मर्थः । पर्यानिकरणे कृते यादशे भवति तादशस्त्याज्य इति । मतु चोदकेनैव तदङ्गांऽसी शप्तः । उच्यते । पुनरस्थैनदङ्गवत्ता श्रूयते, अङ्गान्तरपरिसख्यार्थेष् । एतेरेवाङ्गैरङ्गव नु स्रष्टन्यः । एवं चोद्काषा-प्तानि परिसंख्यायन्ते, नान्यान्यङ्गानि भवन्ति । कथमेष शब्द एवं परिसंख्यातुं कक्रोतीति चेत्। शक्रातीति ब्रूनः । कथम् । प्रत्यक्षेण बाक्येन तैरङ्गीर्नराकाड्लीकृते प्रवाने शेषेरङ्गीः सह चोदकेन परोक्षा सत्येकवाचयना न भविष्यतीति । तस्यादक्षमेश्वेषप्रतिषेव इति ॥ ५२ ॥

## पुर्वेवस्याच शब्दस्य संस्थापयतीति चाप्रवृत्ते नोपपयते ॥ ५३ ॥

पूर्ववांश्व भवति शब्दं। यागावृत्तिपूर्वकः । आज्येन शेषं संस्थावय-सीति । यदि याग एव पारब्धस्तनः संस्थापवतीति समाप्तिसादृश्या-

दुपपयते । यागस्य हीदं यागान्तरं समाप्त्या सहस्रम् । यदि हि पूर्वी न यागः प्रवृत्तः स्यादुत्सर्गभात्रं, न तस्य यागः समाप्या सहस्रः । स्त्रम संस्थापयतीति नोषपयते । तस्माद्यि श्रेषकमृत्रतिवेधः ॥ ५३ ॥

# प्रवृत्तेर्यज्ञहेतुत्वात्प्रतिषेधे संस्काराणामकर्म स्यात्तत्कारित्वायथा प्रयाजप्रतिषेधे

#### ग्रहणमाज्यस्य ॥ ५४ ॥

इदं प्रयोजनस्त्रम् । यदि द्रव्योत्समों विधीयते ततः संस्काराणाय-कर्म स्यास् । कुतः । संस्कारमष्टत्तेर्यब्रहेतुन्वात् । तत्मितिषेथे यद्वाभावे, किमिति संस्काराः कियेरन् यद्वकारिता हि ते । यथा प्रयाजाभावे तद-र्यमाज्यं न गृह्यते, ग्रहणमाज्यस्य न क्रियते । अपयाजास्ता अननुया-जा इति यत्र श्रूयते, तत्र प्रयाजाभावे तद्र्थमाज्यं न गृह्यते । एव-मिहापि संस्कारा न कर्तव्या इति ॥ ५४ ॥

क्रिया वा स्यादवच्छेदादकर्भ सर्वहानं स्यात् ॥ ५५ ॥

<sup>&#</sup>x27;शेषं संस्थापयति ' इति लिङ्गार्शनमेनदुणरितनाधिकरणव्याख्यानेन शुध्यति । तत्कथामिति । आरण्योत्सर्गसमानश्चातिकं त्वन्यत्पात्नीवत कर्म । तत्नैतच्छूतम् ' आज्येन शेषं स्थापयिति' इति । तत्रे, परिसमाधत्वाच्याष्ट्रकर्मणः शेषशाञ्दोऽनुषपन्नः । तद्मावाच्य संस्थापयिति प्यनुषपन्नार्थं एव धातु । प्रत्ययस्तु शुद्धोऽवाशिष्यते । शेषसंस्थयोर-मावात्करणार्थोऽप्यनुषपन्नार्थं एव ' अ ज्येन ' इति । परिशिष्टमार्ज्योति । एतयोः संबन्धे कर्तव्यतावन्ननेन स्ष्र्वयमानमाज्यभीष्टिमतनमं भवति, आज्यं कुर्योदिति । न चितत्केवछाज्योत्पत्तिविधायकम् । आनर्थक्यात् । अतः प्रयोगवचन उपपदान्तराभिः छाषी संनिहितेन पर्यक्षिकरणवात्वयातिन पात्नीवतपदेन संबन्यते । तदेवं सज्ञातं पात्नीवतमाज्यं कुर्योदिति । द्रव्यदेवतामयोगाच्च यागः । स चाऽऽरम्भवान् समाधिमाश्चेन्त्यर्थात्तवक्षमावेनाव्यभिचारसंस्थाधानुरुपादीयते । निर्वपतिवन्तीर्थे । स पशुयागाद-स्पेतिकर्तव्यतावांस्तद्वन्तरं च क्षियमाणस्तच्छेष इवेति शेषशाञ्द्रोऽर्थवान् । तस्यंव-स्थान्तिवाय युक्ते । शेषसंसंस्थापमा युक्ता । यदि पूर्वोऽपि याग एव । अष द्रव्योन्तर्मास्ततो न युज्यते । तद्भावः । तद्भावः । स्विद्धम् ॥ ५३ ॥ ६४ ॥

१ लिङ्गशुद्धचर्थमुत्तराधिकरणमादौ व्याख्यास्यति— तंत्रसादिना । १. आज्योति— आज्यप्रातिपदिकमान्निम्त्यर्थः । ३ एवमुत्तराधिकरणविचारं परिसमाप्याधुना पूर्वाधिकरणस्यं लिङ्गदर्भवमनुसंपत्ते—सोपेत्यादिना ।

यदा तु कर्मश्रेषप्रतिषेषपक्षस्तदाऽपि किं न कर्तव्याः संस्कारा इति । नैतदेवम् । किया स्यादवच्छेदपक्षे । यागो हि तदा भवति । तस्मात्सर्वे यागपदार्थाः कर्तव्याः । यादि न यागो भवेत्ततोऽकर्म । सं-स्काराणां सर्वदानं स्याद । यागस्तु तदा भवति । तस्मात्कर्मश्रेषपति-षेषपक्षे सर्वे कर्तव्यमिति ॥ ५५ ॥

( आज्येन दोषं सस्थापयतीति वाक्ये कर्मान्तराविधानाधिकरणम् ॥ १४ ॥ )

[ १४ ] आज्यसंस्था प्रतिनिधिः स्याद्द्वयो-

## त्सर्गात् ॥ ५६ ॥ पू०

पर्यक्षिकृतं पात्नीवतमुनस्जाति, इति प्रकृत्य श्रूयते । आज्येन क्षेषं संस्थापयतीति । तत्र संदेहः किपाज्यं पूर्वस्मिन् प्रतिनिधीभूतम् , अथवाऽऽज्यद्रव्यकं पूर्वस्मात्कर्मान्तरं विश्वीयत इति । कि प्राप्तम् । प्रति विधिरिति । कुतः । पात्नीवतिमिति द्रव्यमुज्यते । उत्सृजनीति तत्रैवोन्त्सर्गः श्रूयते । श्रेपमित्युपयुक्तेतरिद्वयमानं गम्यते । तत् , आज्येन संस्थापयतीति पश्चोः कार्य आज्यं श्रुतं भवतीति । ननु पूर्वकर्मे परिसमाप्तमित्युक्तम् । अत्रोज्यते । द्रव्योत्सर्गत्रचने प्रत्यक्षे, श्रेषशब्दे वाऽपरिहृते पुनरसमाप्त पूर्वकर्मेत्याशङ्क्यते । तस्मात्मितिनिधीयत आज्यमित्याशङ्कामहे । संस्थापयतीति चापूर्वे नोपपद्यते ॥ ५६ ॥

इतश्राऽऽशङ्कामहे---

#### समाप्तिवचनात् ॥ ५७॥

समाप्तिवचनिमदं भवति, संस्थापयतीति । तेन मन्यामहे, यत्पूर्वे पशुनाऽऽरब्ध तदुत्सृष्टे पशावाज्येन परिसमाप्यत इति । अपूर्वस्यात्र कर्मण उच्यमानस्याऽऽरम्भ एव वक्तव्यो भवति । यतस्त्वनिभधायाऽऽ-रम्मं परिसमाप्तिरेवे।च्यते, ततोऽयगच्छामः पूर्वस्यैव परिसमाप्तिः, ना-पूर्वकर्म चोद्यत इति ॥ ५७ ॥

्रचोदना वा कर्मोत्सर्गादन्यैः स्यादविशिष्टत्वात ॥ ५८ ॥ सि०

कर्मान्तरचोदना वा। कुनः । पूर्वस्य कर्मणः परिसमाप्तत्वात् । नन्कं द्रव्योत्सर्गे श्रेषत्रचने वाऽपरिहृते पूर्वकर्मणोऽसमाप्तिराश्चङ्किता भवति । अत्रोच्यते । इदं द्वयमपि परिह्रियते । संस्थापयतीति प्रकृतेन पात्नी-

वतभ्रव्देन संबध्यते । तत्रायमर्थः । पारनीवतं संस्थापयतीति । स एप यागो विधीयते । संपूर्वेश्व स्थापयतिः प्रयुज्यते । अवश्यं कश्चिदातुः पुर्वी भावनावचनस्य प्रयोक्तन्य इति, तत्राविरुद्धो भावनायामुरुपमानाः यामर्थपाप्तः संस्थापयति रास्त्रभितित्व प्रयुज्यते श्रेषशब्दैश्चेतं साद्दश्यात्म युच्यते । द्रव्योत्सर्गश्चाविरुद्ध एव याग उच्यमाने । तस्पाद्यथाऽन्ये निविपत्याद्यः कर्मान्तरविधाने भवन्ति, एवं तैरविशिष्टस्वात्संस्थापयः तिरापि भवित्मईतीति ॥ ५८ ॥

अनिज्यां च वनस्पतेः प्रसिद्धां तेन दर्शयति ॥ ५९ ॥

प्रसिद्धां वनस्पतेरानिज्यामत एव देर्शयाति । कथम् । यन्त्रष्टारं च वनस्पतिमावाहयसि । अथ वैतौ यक्ष्यसि . त्वाष्ट्री नवमी प्रयाजेज्या, बानस्पत्या दशमी। अत्रेवैताविष्टी विद्यात, इत्यङ्गान्तरेणानुग्रहं ब्रुवन् वनस्पतीज्याया अभावं दर्शयति । शेषपरिसमाप्ती सत्यां, वनस्पति जुहोतीति वनम्पतीज्या क्रियते । अथ परिसमाप्तं पूर्व कर्म, ततो छुप्ता स्यात् । तत्राभावदर्शनमुपपद्यते । तभ्मान्पूर्वकर्म परिसमाप्तम् । इदमपि कर्मान्तरमिति॥ ५९ ॥

### मंस्था तद्देवतत्वात्स्यात् ॥ ६० ॥

अथ यदुक्तं, संस्थापयनीति चापूर्वे नापपचत इति । तत्परिहर्त-व्यम् । अत्रोच्यते । असंस्थायां संस्थावचनभेतत्-तदपि पूर्वे पात्नीवत-मिति समानदेवतस्वात्समाप्तिसाद्दश्यं ज्ञायते । तत्र तत्पात्नीवतमारब्ध-मिह परिक्षमाप्तामिति । स एव साहद्यात्संस्थापयतीति शब्दोऽनकल्पत इति ॥ ६० ॥

इति श्रीशबरस्वामिनः कृती मीमासाभाष्ये नवमस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

संपूर्णश्च नवमोऽध्यायः ॥

9 ( 11 9 9 11 8 0 11 ]

इति श्रीमङ्कुमारिलविरचिताया मीमांमामाष्यव्याख्याया टुप्टीकायां नवमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

समाप्तश्च नवमोऽध्यायः॥

३ संपूर्वो भाववचनध-पा॰ । २ पठति-पा॰ । ३ परिममाप्तमिति, साद्द्रयात्वं-पा॰ ।

इति नवमोऽध्यायः॥

#### अब दशकेऽध्यावे प्रथमः पादः ह

(विक्वती लुसार्थकानां प्राक्ततानामकानां बाघाधिकरणम् ॥ 🕻 🗓 )

# [१] विधेः प्रकरणान्तरेऽतिदेशात्सर्वकर्म स्यात् ॥ १ ॥ 🜠

कही हतः । नाधाम्युचयमिदानीं वर्तायन्यामः। नाधो नाम चरेवेद्यिति निश्चितं विद्वानं कारणान्तरेण मिथ्येति करेण्यते । तथा, अम्युचयो यदिद्मिह भवतीति विद्वातेऽपरमि मवतीति विद्वानम्। तकयपर्यः प्रथमं परीक्ष्यते । कि सर्वे पाकृतं विकृतौ कर्तव्यमुत कि चिद्वानः
ध्यत हति । कि तावत्यासम् । विधेः पाकृतस्य प्रकरणान्तरे निकृतौ
यतो भवत्यविशेषेणातिदेशः, अतो यच यावच प्राकृतं धर्मजातं तस्सर्वे
विकृतौ कर्तव्यं, यद्ध्यके सुप्तम् । कुतः । वचनेन हीदं सर्वे पाध्यते । क
च वचनस्यातिभारोऽपित पाष्यतः। कयं वचनमिति गम्यते । सर्वाद्वेवः
वेकृतीषु देशनासु पाकृतं धर्मजातम्यदेश वाक्यक्षेष्यते । कश्चिद्वेशेषोऽपित ।
तत्र यथा, कृष्णकानां पाकोऽपाकृतार्थोऽपि वचनपामाण्यात्कियते, एकमवहन्त्याद्यमकुनार्थपित सर्वे कर्तव्यामिति ॥ १ ॥

## अपि वाडिभिधानसंस्कारद्रव्यमर्थे कियेत तादर्थात ॥ २ ॥ सि॰

अपि वेति पक्षव्याद्वतिः । नैतद्दास्ति । सर्वे भाक्कतं विकृतौं कर्ते-व्यमिति । कचिद्भिषानसंस्कारद्रव्यं निवर्तितुपद्दीते यल्छुसार्थम् । इत एतत् । अभिवानसंस्कारद्रव्यं हि प्रयोजने सति त्रियते, नामयीजनम् । अन्यस्मै प्रयोजनाय तदान्नायते, न स्वार्थम् । नतु चौक्तं लुक्षार्थमपि क्रियते, वचनपामाण्यात् । यथा कृष्णले पाकः । नेत्याह । नास्ति

सप्तमेनातिदेशसत्ता व्याख्याता । दशमेनेदानी किमतिदिश्यत इति व्याख्यायते । यस्प्रकृती विश्वते तद्विदिश्यते । तस्या च शास्त्रपदार्थीपकारा विश्वन्ते । अतस्तेऽ तिदिश्यने । तस्माख्युष्ठार्थमपि प्रवर्तते ॥ १ ॥

अर्थलुष्ठं न प्रवर्तते । कथंभावोऽयं छोकिको वैदिकश्चोर्पकारमेवापेक्षते । उपका-रङ्गोरेणोपकारकप्रवृत्तिः । तस्माल्लुष्ठार्थस्य निवृत्तिः । लुप्तार्थस्य देशकं वचनम् । न वैकृतं कर्भ प्राकृतेरङ्गपदार्थैः सहै क्वाक्यतां याति । नेवं विक्वायते, यागेन फलं कुर्यात् , कथम् , प्राकृतेरङ्गिरिति । कथं तर्हि । यथा प्राकृतेन यागेन फलं साधितमभू- चयेति ।

कृत एतत् । यागगते। हि न्यापारिविशेषस्तेनापेक्ष्यते, न न्यापारः मात्रम् । यागगतश्च न्यापारः माकृते यागे मयोगवचनेन कल्पितः, संगृहीतश्च विद्यते । स शक्योऽपेक्षितुम् । स चाऽऽकाङ्क्षितो निर्तंकाङ्क्षं
श्वक्नोति कर्तुभिति । अङ्गेष्वप्यपेक्ष्यमाणेषु न यागगतो विकृतौ न्यापारिवशेषः कल्पः स्यात् । इतरथा छक्षणा स्यात् । यथा, दण्डेन युध्यत इति वचने न दण्डिरूपं शब्देनाभिहितम् । यदि तु तेन छक्षितेन
मयोजनं स्यात्, शक्यते तेन छक्षयितुम् । एवभिहाप्यङ्गाचत्त्वं यागगतो विशेषो नाङ्गेष्वपेक्ष्यमाणेषु शब्दाभिहितो भवति । छक्षणया तु
कल्प्यते । छक्षणायां च शब्दो बाध्येत ।

अयः शब्दो मा बाधीति यागगतो विशेषो नैवापेक्ष्येत, अङ्गान्ये-वापेक्ष्येरन् । ततः, कथि।ति — इतिकर्तव्यताविशेषं पति विश्वतस्य क-मेणश्चोदकशब्दोऽनिष्टत्ताकाब्स एवावितिष्ठेत । अङ्ग्रीपि चापरेतिकर्तः व्यताऽऽकाङ्क्ष्येत । गम्यमाना च पाकृत्यागितिकर्तव्यतोन्सृज्येत । प्राकृताना चाङ्गाना प्रकर्णेऽथेवता दुल्लेभो विश्वतेन कर्भणक्षत्राव्यपा-वोऽप्युपगम्यत । सर्वे चैतदन्याय्यम् । तस्मादेवभिसंबन्धः क्रियते । यथा पाकृतेन यागेन फलं साध्यते, तथैवैतेनापीति । किमनी यद्येवम्। एतद्तो भवति । प्राकृतान्यङ्गानि यस्मै प्रयोजनाय प्रकृती भवन्ति,

नन्कं प्रकृती शास्त्रपदार्थीपकारा विद्यन्त इति । तत्र कथमुपकारोऽतिदिश्यते । उच्यते । सीर्थ उपमानेनाऽऽग्नेयिविद्यन्तं गृह्णानि । अग्नेये चोपकारा अनन्तराः । व्यवहिताः पदार्थाः । व्यवहिततराणि शास्त्राणि । अनः कथमावोऽनन्तरानुपकारान् पश्यति । ताश्च गृह्णाति । पदार्था उपकारिवर्धवहिताः । न चापेक्षिताः । ननु प्रकृती पदार्था एवानन्तराः, शाब्दत्वात् । प्रथमं ते गृह्णन्ते । पश्चात्तपकाराः किल्पताः । विकृतादि तथैव युक्तिति । सत्यम् । प्रकृती पदार्था गृह्णन्ते, न तु

१ निराकाइसं च-पा॰ । २ उपम नेनेति-धादश्यकश्यितातिद्देशेने अर्थः । ३ आमेयवि॰ भ्यन्तिमिति-आमेयाङ्गकलापिसर्थः ।

नासति तस्मिन् पयोजने विकृतौ चोदितानि भवन्ति । तस्पाल्छसपाकु-तपयोजनं न चोदकश्रोद्यतीति ॥ २ ॥

तेषामभैत्यक्षशिष्टत्वात् ॥ ३ ॥

अय यदुकं, यथा कृष्णलेषु लुप्तमाकृतमयोजनोऽपि पाको वचनपामाः
ण्यात्कियते, एवमन्यद्पि कियेतेति । तन । न हि कृष्णलेषु पाकश्रोदः
केन मामोति । मत्यसं हि तत्र वचनम्, घृते श्रपयतीति । न तत्माकृतः
मयोजनं पाक्रमाह । तत्र वचनमामाण्याददृष्टार्थः पाकः । यदि च तत्र
मत्यस्वचनं नाभविष्यत् , तेषाममत्यस्विष्टन्वात्पाकोऽपि नाभविष्यदेव ।
सस्मादनुषवर्णनं पाकवदिति ।

ि भवाति प्रयोजनम् । कतरद्वा वैक्कतमुदााहियत इति । कविष्णूयते, स्वैयं दितं वर्हिभेवतीति । तत्र माक्कतं द्रव्यं निवर्तते । स्वयं कुता वेदिभेवतीति । उद्धननखननपरिलेखनानि निवर्तन्ते । स्वयं भीर्णो भाखा भवतीति, असिद्रव्यं निवर्तते । मन्त्राश्चैतेष्ठ निवर्तन्ते॥३॥

( अयवा-कृष्णल्चराववचःतबाचाविकरणम् ॥ १ ॥ )

एवं वा---

[3] विधेः प्रकरणान्तरेऽतिदेशात्सर्वकर्म स्यात् ॥ १ ॥ पू

अस्ति पाजापत्यश्रकः, पाजापत्यं चर्च निर्वपेच्छतकुष्णकमायुष्काम इति । तभैतद्विश्वष्टपुदाहरणपङ्गीकृत्यैनदेव सर्व चिन्त्यते । कि कृष्ण-केष्ववद्दन्तिः कर्वव्यो नेति । विषेः प्रकरणान्तरेऽतिदेशात्सर्वकर्ष स्था-दिति पूर्वः पक्षः । कर्वव्यः, यथा वेषाभेव पत्क इति ॥ १ ॥

अपि वाडिभधानसंस्कारद्रव्यनर्थे कियेत

तादर्थात्॥ २॥ सि॰

इति सिद्धान्तः, न कर्तव्य इति ॥ २ ॥

तेपाममत्यक्षारिष्टत्वात् ॥ ३ ॥

इस्युपवर्णनापरिद्वारः ॥ ३ ॥

पदार्थापेक्षया । किंतुपकारापेक्षया । स एव कथंभावः श्रुत्योपकारान् गृह्याति, छक्ष-णया पदार्थान् । श्रुतिश्च छक्षणाया गरीयती ॥ २ ॥ [ ३ ॥ ]

९ ' तेषामप्रत्यक्षविशिष्ठस्वात् ' इति सुद्रितपुस्तकेषु पाठः । २ स्वयं कृत्तं—पा ० । २<u>२</u>६

( अथवा-वैश्वदेवीयदेवतावाहनकाळे विष्णोरुरुक्रमस्याऽऽवाहना-नुष्ठानाधिकरणम् ॥ १ ॥ )

एवं वा---

विधेः प्रकरणान्तरेऽतिदेशात्सर्वकर्म स्यात् ॥१॥ पू०

वैश्वदेवं चर्छ निर्विण्द्वातृव्यवान् । तं बर्हिषदं कृत्वा श्रम्यया स्पयेन ध्यूहेत्, इदमहममुं चामुं च व्यूहामीति । यं द्विष्यात्तं ध्यायेत् । यद-घोऽवमृद्येत्, यच स्पय आश्चिष्येत्, तद्विष्णव उरुक्रमायावद्योदिति । तत्र संश्वयः। किं विष्णुरुष्क्षम आवाहयितव्य उत नेति । किं प्राप्तम् । विधेः शकरणान्तरेऽतिदेशात्सर्वकर्म स्यात् ।

आवाइयितव्यः । नतु स्पये कदाचिन्नाऽऽश्लिष्येदपि, न वाऽघोऽव-मृद्येत । तत्राऽऽवाइनं कृतमनर्थकं स्यात्। न च वचनवलादाश्लेषयितव्य-मवमदियितव्यं वा । न द्युपादेयत्वेनाऽऽश्लिष्ठप्यमृदितं वा श्रूयते । न च विष्णोक्षकपस्य यागोऽर्थकर्म । किं तिर्हि । आश्लेषणेनावमर्दनेन च लक्षितमनेन प्रकारणाऽऽइवनीये प्रतिपाद्यते । तथा हि दृष्ट्रमपनयने सस्य प्रयोजनं भवति स्प्यादिसंशोधनम् । इतस्या हि यागाद्दृष्टं करूप्येत ।

ननु यागादश्रष्टमवश्यं कश्पनीयम्। सत्यं कश्पनीयम्। द्रव्यशितपादः मद्दारं तत् । अत्रोदयते । स्त्रुप्तर्थमपि कर्तव्यम् । यथा कृष्णस्रे चरौ पाकः । अपि च, कदाचिदाि ऋष्येत्, अधश्वावम् देवता । तत्रान्तरित आबाहने वैगुण्यमापद्येत । तत्रामम।द्यद्भिरावाहियतव्या देवता, यदि स्फाच आश्लोक्ष्यते, अधश्वावमिर्देष्यते । नाऽऽवाहनमङ्गमन्तरेष्यते । स्वकास्रे ह्यावाहनेन देवता स्मर्यमाणा साध्वी भवतीति, न स्वकास्रो-चरकारे । तत्र द्वार्यमाममन्त्रकं स्मर्णम् ।

अथ रफचेनोपश्चेक्ष्यते, न वाडघोडवमदिंष्यते तदा कृतेडप्यावाहने न किंचिद्दुष्यति । नैवं मन्तब्यम् । यथा राजा, अमात्यो वा, ब्राह्मणो वा परिचरितुं निमन्त्रित आहूनोडपरिचर्यमाणोडवमानितमा-तमानं मन्यमानोडपचरिष्यतीत्याश्च्यपने । एवं देवताडपीति । न तम देवताडङह्यते । आहूता सत्ती हविष्पयोक्ष्यते, तप्स्यति च । तृप्ता , मसेरस्याते । मसमा सती फलेन संयोक्ष्यतीति । तदेतम्बने सिद्धम् । तस्माम दोष आवाहितायामानिज्यमानायाम् ॥ १ ॥

अपि वाऽभिधानसंस्कारद्रव्यमर्थे कियेत ताद-

### र्थात्॥ २॥ सि०

अपि बेति पक्षव्याद्यात्तः । एपोऽभिधानसंस्कारो निवर्तते । कृतः । अभिधानसंस्कारो द्रव्यं वा, सित मयोजने क्रियते, नान्यया । तद्व-णितम् । यद्प्युक्तं, कदाचित् क्ष्विष्येत, अवमृद्येत वा । तत्राऽऽवाद्दं नान्तरेष्यत इति । नेष दोषः । अन्तरितमेतद्दनन्तरितेनेव तुल्यम् । यदा, आवाद्दनस्य कालो न तदोरुक्तमयागस्य निमित्तमापिततम् । आपितते हि निमित्ते तस्य मयोगो भविष्यति । न द्यानाश्चिष्ठम्, अन-वमृदितं वा तत्र मितपाद्यितव्यम् । न चाऽऽर्वे प्रयोगे कृतम्प्रप् कार्कं भवति । तस्माद्विष्णुक्षक्रमो नाऽऽवाद्द्यितव्य इति ॥ २ ॥

तेषामप्रत्यक्षशिष्टत्वात् ॥ ३ ॥

इत्युपवर्णनापरिद्वार उक्तः ॥ ३ ॥

( ज्योतिष्टोमाद्यक्कभूतदीक्षणीयादिविकृतावन्वारम्भणीयाया बाघाधिकरणम् ॥ २ ॥)

## [ २ ] इष्टिरारम्भसंयोग।दङ्गभूतान्निवर्तेताऽऽर-म्भस्य प्रधानसंयोगात्॥ ४॥ सि०

श्रास्त ज्योतिष्टोमः, ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतेति । तत्र दर्शः पूर्णमासमक्रतिकानि कर्माणि दीक्षणीयादीनि, आग्नावेण्णवमेकाद्शक-पाछं निर्वपेदित्येवमादीनि । अस्ति तु मक्रतावारम्भणीयेष्टिः, आग्नावे-ज्यावमेकादशकपाछं निर्वपेदर्शपूर्णमासावारप्रयमाणः, सरस्वत्ये चरं, सरस्वते द्वादशकपाछम्, अग्नये भगिनेऽष्टाकपाछं निर्वपेत्, यः कामये-वान्नीदः स्यामिति । नित्यवदेके भगिनमामनन्ति । तत्र संदेदः । कि

संकरिषे ज्योतिष्टोमस्यैव, न दक्षिणीयादीनाम् । अभौदासीन्यप्रच्युतिः, साऽिष तस्यैव । अथ प्रथमः पदार्थ आरम्मः, सोऽिष तस्यैव, प्रसङ्केन दक्षिणीयादीनाम् । नन्यजन्यन्यायानं प्रथमः पदार्थो मविष्यति । दीक्षणीयादिष्वारम्भणीया कर्तव्या, उत नेति । किं प्राप्तम् । सर्वे प्राक्ततं विकृतौ कर्तव्यम् । विधेः प्रकरणान्तरेऽतिदेशास्सर्वेकमं स्यादिति ।

एवं प्राप्ते, क्रमः । इष्टिरारम्भणीया ज्योतिष्टोमाङ्गभूनाद्दर्शपूर्णमासः मक्कतिक। दीक्षणीयादेः कर्मराश्चेनिवर्तते कि कारणम् । योऽत्राऽऽरम्भः स ज्योतिष्टोमस्य, न दीक्षणीयादेः । कुतः । आरम्भो दि प्रथमः पदार्थः स्यात् । प्रथमं वा पुरुषस्य प्रवर्तनम् । यदि प्रथमः पदार्थः, स ऋत्विगानमनं देवयजनजोषणं वा । तिहद ज्योतिष्टोमस्याङ्गं कृतो-र्थेन कृतं सदीक्षणीयादीनामर्थं साध्यति, न पुनस्तेषां कर्तव्यम् । स्वस्ते तत् । तिहदन स्वस्त आरम्भे तिसद्ध्यथां धर्म आरम्भणीः याख्यो स्वयं आय्मप्रवर्तनमारम्भः । औदासीन्याद्धाः । पुरुषस्य व्यापृतता । तदा ज्योतिष्टोमं साङ्गं कर्तुममावौदासीन्याद्धाः । पुरुषस्य व्यापृतता । तदा ज्योतिष्टोमं साङ्गं कर्तुममावौदासीन्याद्धाः । पुरुषस्य व्यापृतता । तदा ज्योतिष्टोमं साङ्गं कर्तुममावौदासीन्याद्धाः । स्वतः प्रभृति आ साङ्गः ज्योतिष्टोमसमाप्तेव्यापृत एव न पुनस्दासीनो भवति । यतो व्याष्टत्तो भवति । साङ्गज्योतिष्टोमारमभेणव मवृत्तो दीक्षणीयादिष्विति स्वप्त एवेषामारमभः । तिममन् स्वसे, आरम्भणीयापदार्थं आरम्भसिद्ध्ययां स्वपित ।

नन्बङ्गभूतस्य दीक्षणीयादेरन्य आरम्भो जातः । नेत्याह । ऋत्वि-गानमनं देवयजनजोषणादि वा, पथमं पुरुषस्य प्रवर्तनमारम्मः । प्रथमं षष्टचोऽसौ ज्योतिष्ठोमार्थमेव अथायमन्यः प्रथमः पदार्थो दीक्षणीयादे-र्जात इत्युच्यते । तथाऽपि न तस्याऽऽरम्भणीया प्रकृतावुक्तेति। तस्मा-

उच्यते । तद्यि तस्यैव । प्रसङ्कोन दीक्षणीयादीनाम् । यथा प्रासङ्किषेषु नै ज्योतिष्मती, एवमारम्मणीयाऽपि । न च प्रकृतावश्यन्वाभान प्रथमं, पाठेनैव तस्प्रथमम् । पूर्व कियमाणं कर्मान्तरमस्याः प्रथमः पदार्थः प्रणयनम् । तस्य प्रकृती नैयमङ्गभावेन दृष्टा । अलुक्षोपकागश्च पदार्था प्राप्यन्ते । यथा यूपायाञ्चन आज्ये संस्कारा न कियन्ते । एवं दक्षिणीयादिष्वारम्भणीया ।

<sup>•</sup> आरम्भणीया—पा॰ । २ न ज्योतिष्मतीति—यर्थव ' प्रासिक्के प्रायिश्वतं न विद्यते प्रार्थत्वात्तद्धं हि विधायते ' , अ०९ पा०४ अ०६ सू०२८ ) इस्वधिकरणे दर्शाद्यं प्रणी• तस्यामेरिमहोत्रकाल उद्वाने ज्योतिष्यतीष्टिष्णं प्रायदितं न भवतिरमुक्तं, तद्वरमृत्वेऽपीस्थं:।

दङ्गभूतात्वदार्थोदारम्भणीया निवर्तेत । अपि च दीक्षणीययैव ज्योति-ष्ट्रोमे, आरम्भार्थः सिध्यति । एवं हि श्रुयते । आग्नावैष्णवमेकादश्च-कपालं निर्वपेदीक्षिष्यमाणः, अग्निः सर्वा देवता विष्णुर्यद्भः, देवताश्चेव यज्ञं चाऽऽरभते । अग्निः मथमो देवनानां विष्णुः परमः, यदाग्नावै-ष्णवमेकादशकपालं निर्वपति देवताश्चैव यतं चोभयतः परिग्रहावरु-न्ध इति ॥ ४ ॥

(राजस्यान्तर्गतानुमन्यादीष्टावन्वारम्भणीयाया वाधाधिकरणम् ॥३॥) [ ३ ] प्रधान।च्चान्यसंयुक्तात्सर्वारम्भान्निवर्तेता-

### नङ्गत्वात्॥ ५॥ सि॰

अस्ति राजसूयः, राजसूयेन स्वाराज्यकामी यजेतेति । तत्रेष्टिपञ्च सोमदर्विद्दीमाः प्रधानभूताः । एष्टिकेष्त्रनुमत्यादिषु संज्ञयः । कियार-क्भणीया कर्तव्या, नेति । कि पाप्तप् । कर्तव्या । विथे कारणान्तरेऽ• • ] तिदेशात्सर्वकर्भ स्यादिति ।

एवं प्राप्ते, व्रूपः । प्रधानाचापरप्रधानसंयुक्ताविवर्तितुपर्दति । कुतः । सर्वारम्भार्थेन तत्र ज्योतिष्ट्रोमः समाम्नायते । अग्निष्ट्रोमं प्रथमपाहरती-ाति । स प्रकृतानां प्रधानानामेकैकस्य तन्त्रेण सपाञ्चातो भवितुप-र्द्धति । एकैकस्य हात्र प्रधानस्य तन्त्रेण साधारणं प्रकरणम् । तेनानुगः त्यादीनामारम्भार्थे सिद्धे, नाऽऽरम्भणीया भवितुमईतीति ॥ ५ ॥

अपि च दीक्षणीययैव ज्यातिष्ठोम आरम्भार्थः सिध्यतीति-अयुक्तोऽयं प्रन्थः । पुरुषसंस्कारद्वारेणोपकरेगति दीक्षणीया । नाडडरम्भार्थतया । न चास्या वचनमस्त्यारमभणीया कार्ये वर्तन दक्षिणीयेति , दक्षिमसंजननमस्या उत्पत्तिवाक्येनैवा-वगम्यते । तस्मादः सन्वैद्णवस्त् त्यादे अपर्थवादः ॥ ४ ॥

सर्वारम्भार्थेन तत्र ज्योतिष्टोमः समाम्नायत इत्युक्तम् । कथम् । ज्योतिष्टोमः श्रुत्या फलेन संबध्यते । न चोभयार्थना युक्ता, विना वचनेन । अनुमानाद्यपि कार्यापत्तिप्रमाणं न विद्यते । तस्माद्युक्तं पत्याम्नानाभिषानम् । अर्थकोप एव वक्तव्यः।

ननु ऋत्विग्वरणं सर्वेशघानार्थम् । तत्र प्रधानत्वादिष्टीनामारम्मणीया मविष्यति । उच्यते । तथाऽपि त्वप्राकृतकार्यत्वान्ति । यथा युगावटवार्हिषि प्रोक्षणस्य निवात्ति.॥ ५ ॥

( आरम्मणीयायामारम्मणीयाया अननुष्ठानाधिकरणम् ॥ 😮 ॥ )

## [ ४ ] तस्यां तु स्यात्प्रयाजवत् ॥ ६ ॥ पू०

अस्त्यारम्भणीयेष्टिः, आग्नावैष्णवमेकादशकपालं निर्वपेद्दर्शपूर्णमासावारप्रयाणः, सर्वत्ये चरुम्, सर्रस्वते द्वादशकपालम्, अग्नये
भगिनेऽष्टाकपालं यः कामयेत भग्यन्नादः स्यामिति । नित्यवदेके
भगिनमामनितः तन्नेषोऽर्थः सांश्रीयकः। किपारम्भणीयायापारम्भणीया
कर्तव्या, जत नेति । कि माप्तम् । तस्यां तु स्यात्मयाजवत् । संशयनिष्टस्यर्थे तुश्चव्दः । न खलु संश्रयोऽस्ति । आरम्भणीयायामारम्भणीया भवितुमर्हति । कुनः । विधेः प्रकर्णान्तरेऽतिदेशात्सर्वकर्म स्यादिति । यथा, प्रयाजा एवमारम्भणीयाऽपीति । आह् । ननु तस्या
अप्यर्थेऽन्याऽऽरम्भणीया, तस्या अप्यर्थेऽन्याऽऽरम्भणीया, तस्या
अप्यर्थेऽन्येदयेवमारम्भणीया न व्यवतिष्ठेत । व्यवस्थितेन च शास्ताथेन भवितव्यम्। अत्रोच्यते । सर्वास्वेत्रानवस्थासु सामध्येन व्यवस्था
भविष्यति ॥ ६॥

## न वाऽङ्गभूतत्वात् ॥ ७ ॥ सि०

न वेति पक्षः प्रतिषिध्यते । न स्यादारम्भणीयायामारम्भणीयेति । वृतः । अङ्गभूता हि सा दर्शपूर्णमासयोः । अङ्गभूतस्य च प्रधाना रम्भेणैव सिद्धिरित्युक्तम् । आरम्भणीयाप्रवृत्तेन दर्शपूर्णमासौ कर्त- व्यौ । अतः प्रकृतिवदारम्भणीयाऽप्यारम्भणीयाप्रवृत्तेन कर्तव्येति । तस्मात्किलाऽऽरम्भणीयायामारम्भणीया स्यात् । तस्च नेतम् । अकुत्वाऽप्यन्यामारम्भणीयामारम्भणीयां कुर्वन्नारम्भणीयाप्रवृत्ते एव करोत्ति गम्यते । तस्म नारम्भणीयायामारम्भणीया स्यात् । अपि च जल्लबुद्बुद्वद्व्यवस्थाऽऽरम्भणीयायां वाक्येन गम्यमाना सामध्येन

अङ्गमूता हि सा दर्शपूर्णनासयोः । अङ्गमूतम्य च प्रधानारम्भेणेव सिद्धिः । यद्येवं दक्षिणियादिवन्मन्यसे । तन्न । कम्मात् । दर्शपूर्णमासप्रयोगाद्वहिरारम्मणीया क्रियते । न तु तथा दक्षिणीयादि । तस्मादयुक्तमेतत् । अङ्गं चेय कथंभावपरि-पूर्णाऽऽरम्मणीया विधीयते । सा च दर्शपूर्णमासधर्मानाकाद्दक्षति । तौ च प्रावि-

समानेऽहनीति सामर्थ्यम् ॥ ६ ॥

५ समानं हुन्त सामर्थ्यम्—इति मुद्रितपुस्तके पाठः ।

बाध्येत । अस्पताक्षे नाव्यवस्था, न बाधः । तस्मान्नाऽऽर्म्भणीयाः यामारम्भणीयेति ॥ ७ ॥

#### एकवाक्यत्वाच ॥ ८ ॥

इतश्र प्रयामः, एवमेवेति । कुतः । एकं हीदं वाक्यं, यदाऽऽरम्भ-णीयां विद्धाति, तदा नासौ दर्शपूर्णमासयोविद्विता। तामविद्विता-मित्र दर्शपूर्णमासयोविंदध्यात् । विहिनामित्र चाऽऽर्म्भणीयायामः तिदिशेत् । नैतत्कर्तुपलं भवति सक्रदुचरितम् । तस्पादप्यारम्भणीया-यामारम्भणीया नास्ति॥ ८॥

( खळेबाल्यां यूपाहुतेरननुष्ठानाधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

## ि ५ ] कर्म च द्रव्यसंयोगार्थमर्थाभावान्निवर्तेत तादर्ध्यं श्रुतिसंयोगात् ॥ ९ ॥ सि०

तस्मिनेव ज्योतिष्टोमे पशुरश्रीषोमीयः, यो दीक्षितो यदश्रीषोमीयं पशुमालभत इति । तत्रेदमास्त्रायते, यूपमच्छेष्यता होतव्यम् । न हि दीक्षितस्याप्रौ जुहोति । आज्यं चार्गण चाऽऽदाय यूपस्यान्तिकेऽग्नि मिथरवा यूपाद्वृति जुहोती।ति । साधरके श्रूयते, खलेवाली यूपो भवतीति । तत्रेषोऽर्थः साश्चियकः । किं साद्यस्त्रे खलेवारणां यूपा-हुतिः कर्नव्या, नेति । किं पाप्तव । कर्नव्या । विधे पकरणान्तरेऽति । देशात्सर्वकर्ष स्यादिति ।

एवं प्राप्ते, ब्रूगः । कर्भ चैतद्द्रव्यसंयोगार्थ- यूप एवमादिभिः सं-स्कारैर्भविष्यनीति क्रियते । यूपं प्राप्तुमेष्यन एनच्छूयते । तेनास्य सं रकारस्य श्रुतिसंयोगेन युपार्थता । अच्छश्रब्दो हि, आप्तुमित्यस्या**र्थे** षर्तते । न चात्र युपेन प्रयोजनम् । अयुपे हि खलेवाल्यां पशुर्वध्यते । तस्मात्तत्र युवकरणार्था युपाहुत्यादयः संस्कारा अर्थलोपानिवर्ति-तुमईन्तीति । तस्पानास्ति खलेवारुगां युपादुनिरिति ॥ ९ ॥

( साद्यस्के स्थाप्ताहुतेरननुष्ठानाधिकरणम् ॥ ६ ॥ )

[६] स्थाणी तु देशमात्रत्वादनिवृत्तिः प्रतीयेत ॥१०॥ पू० तस्मिन्नेवामीषोमीये पत्रों श्रूपते, स्थाणी स्थाण्याहुति जुहोतीति। ततः सायस्केऽयमर्थः सांश्वियको भवाते । किं सायको स्थाण्याहुतिः कर्तन्या, नेति । तत्रेतत्तावन्नः परीक्ष्यम् । किमारादुपकारकं कर्म स्थाण्या-हुतिः, उत यूपसंस्कार इति । यद्यारादुपकारकं कर्म तदा कर्तव्या । अथ यूपसंस्कारः, निवर्तेतेति । कथमारादुपकारकं कर्म स्थात्, कथं वा यूपसंस्कारः, निवर्तेतेति । कथमारादुपकारकं कर्म स्थात्, कथं वा यूपसंस्कारः इति । यद्येवमभिसंबन्धः क्रियते, यूपमच्छेष्यता स्थाण्याहुतिः कर्तव्येति, ततो यूपसंस्कारः । अथ यूपमच्छेष्यतेति पक्रतेन न संबध्येत, तदाऽऽरादुपकारकं कर्मेति । किं नावत्यातम् । आरादुपकारकं कर्मेति । एतदिज्ञानं कर्मणा प्रयोजनम् । भूतं हि तावद्भव्यार्थभिति ।

अपि च निष्ट्रचनयोजनेन स्थाणुना संबध्यमानाऽऽहातः किभिय
यूपस्योपकरिष्यति । संबद्धे हि क्रियमाण संबन्धित्यह्यकुर्यात् ।
व्याद्धचो हि यूपारस्थाणुः । अपि च तन्त्रमेकाद्दशिन्या युगहतिमेनिः
ध्यति, यद्यरादुपकारकं कर्भ स्यात् । तथा हि नाश्चतोऽभ्यासः कल्यथिष्यते । आपि च, भिविशिष्टेन वाक्येन स्थाणी स्थाण्याहतिः
भूयते । सा च प्रकरणन युपत्रश्चनस्थाणुनिशेषे कल्प्येन । नस्मादारादुपकारकं कर्म स्थाण्याहतिः, साद्यस्क्रे च कर्नव्या चोदकानुग्रहायेति ।
एवं प्राप्तम् ॥ १०॥

एवं पासे, ब्रूबः-

अपि वा शेषभूतत्वात्तत्तंस्कारः प्रतीयेत ॥ ३३ ॥ सि॰

अपि वेति पक्षव्याद्यतिः। यूपसम्हारः मनीयेत। क्रुतः। मकरणिविशेषाः स्थूपमच्छेष्यतः स्थाण्याद्वतिर्विशेषत इति गम्यते। या दि मन्यतेऽविशिष्टन वाक्षेत्र स्थाण्यदेशमात्रे विशेषत इति । फलं तस्य कल्यनीर्वं भवति। योऽपि मन्यते प्रकरणादाराद्वपकारकप्रदिशोगीयस्य भवति । तस्यापि प्रकरणसामान्यं प्रकरणिविशेषेण बाध्येत । कर्मशेषभूतश्च यूपः, प्रयोजनवच्याचेन संबध्यमानाऽदृष्टार्थाऽपि आरादुपकारिका सती कल्प्यपयोजना स्यात् । अतः प्रसिद्धिन्योयेन बाध्येत । यथा, अश्वकर्ण इति। निद्धत्त्रयोजने चापि स्थाणी युगाद्व्यत्वृते च यूपीयाऽनसाविति कृत्वा तत्र क्रियमाणा युगाद्वातियूपसंबद्धा कृता भवतीर्थत तदान

व्रथने कियते । यथा शिरसा पारितायाः स्नतः शिरसोऽवतारिताया देवदचीयाऽसाविति कृत्वा श्रुचिदंशनिधानादिः संस्कार एषितव्यो भवति । एवं स्थाण्याहतिर्षि । एक।दिशान्यां चान्तिकदेशस्याविवक्षित-त्वात्तन्त्रं युपाद्गुतिर्भविष्यत्येव । तस्मान्संस्कारपक्ष एव ज्यायान्॥११॥

#### समारुयानं च तद्वत् ॥ १२ ॥

स्थाण्याहुतिरिति च समारूयानं स्थाणुत्रधानाया इवाऽऽहुतेर्भवती-ति । कथम् । पष्टीनमासोऽयम् । कर्भाण पष्टी । ई।<sup>इ</sup>ननतमं च कर्भ । सप्तपीसमासो लक्षणापेत इति कृत्वा नाऽऽदर्तव्यो भवति ॥ १२ ॥

#### मन्त्रवर्णश्च तद्वत् ॥ १३ ॥

इतश्र पश्यामः संस्कारकरेति । यतो मन्त्रवर्णीअपि तद्वद्भवति । अतस्त्वं देववनस्पते शतवल्या विरोह, इति । यस्त्वं मया हैस्तः, सोऽत आत्रश्वनाद्धहनकारो विरोहेति युवामेवाऽशद्वियमाणो मन्त्रवर्णो भवाते । तस्मादापे संस्कारकर्प खलेबाल्या न कर्तव्यमिति ॥ १३ ॥

( उत्तमप्रयानस्य भंस्कारकर्मत्वाविकरणम् ॥ ७ ॥ )

[७] प्रयाजे च तन्न्यायत्वात् ॥ १४ ॥ सि० द्रश्रृपंगासयोराम्नायत उत्तमः शयाजः, स्वाहाकारं यजतीति ।

#### 88 11 7

ननु पूर्वपक्षेऽपि संस्कारकर्मेव । अन्यत्र स्वाहाकारो विहितः । तस्य स्मारको भ-

<sup>&#</sup>x27; स्थाण्त्राहुतिः ' इति पष्टीसमामोऽयं, मधमीसमासानुगपत्ते. । कथम् । सध-म्यन्तम्य शौण्डादिभिः सह समामः। नन्, सज्ञायामिति समासो भविष्याति। उच्यते । तत्रालुकु पाप्ताति । यथा, अरण्येतिलका इति । नैतदेवम् । हलदनात्स उच्यते । उकारान्तं चेर्म् । तस्माल्लुगेव । एव तह्यन्यया नियमः । अर्थे ययको हि समासः । सष्ठभीसमासेऽधिकरणप्रयानो निर्देशः । तत्राऽऽहुतिगराद्यकारिका । षष्ठीसमासे संबन्धः प्रधानम् । तत्राऽऽहुतिः संस्कारिका । आरादुपकारकाच्च सामवायिक गरीयः । ननुमयथाऽप्यदृष्टार्था । कि ।त्र गरीयस्त्वम् । उचाते । सत्यमदृशर्या । किंतु, समवायसंबन्धः क्ळिषः । आरादुपभारकत्वे करूप्यः सबन्धः । तत्र पकरणेनैक-वाक्यता ॥ १२ ॥ [१३ ॥ ]

१ रूषगः-पा॰ । २ किंतु सामवाधिकत्वे संबन्धः क्लूप्त इति पाठ उवित इति भगति । 220

तत्र संश्वयः । कियुत्तमः प्रयाज आरादुपकारकं कमे, उत संस्कार-कमेंति । तत एनत्तावत्परीक्ष्यते । कियाज्यभागादिषु या देवता यष्ट-व्यास्ता एवात्र देवताः, उतान्यास्ताभ्यो देवताभ्य इति । कथमन्या देवताः, कथं वा प्रकृताः स्युरिति । यदि स्वाहाकारं यजतीति देवताः विधानं, ततोऽन्या प्रकृताभ्यो देवता । अथ, ये यजामहे स्वाहाऽग्नि-गिति निगदेन मान्त्रवर्णिको देवताविधिस्ततः प्रकृता देवता इति ।

कि प्राप्तम् । आरादुपकारकं वर्मीते । तदेतद्वर्णते । अन्या देवता, स्वाहाकारं यजतीत्यनेन विश्वीयते । एवं वचनपाप्ता भविष्वाते ! इत-रथा मान्त्रवाणिकी करपयितव्या भवेत् । नन्वन्याऽग्न्यादिशव्देनी शक्यते विद्वतम् । तत्रायं, ये यजामहे म्वाहाऽग्निमिति मन्त्रवणोऽपि विमतिषिध्येत । अत्रोच्यते । नेतद्विमितिषिद्धम् । अनेकस्याप्येकः शब्दो भविति वाचकः । तद्यथा, मानेनि मात्तरमपि वदति, मातारमपि । माता च परमं देवतं, समा च पुत्रेष्वित्यंत्रेष्ठपवध्यमानो जननीवचनोऽवग-म्यते । माता समः, क्षिपश्चेत्यंभिर्ण्यनुवय्यमानो धान्यस्य मातुर्वाचकः । एवं मन्त्रेऽप्यग्न्याद्यः स्वाहाकारदेवनाके यागे प्रयुज्यमानास्तद्वाचिनोऽवगम्येरन् । तथा सानि प्रज्ञातं यागम्य कार्यमनुगृहीतम्, आरादुनपित्या । तस्मादारादुपकारकं कर्मोज्ञमः प्रयाज इति ।

एवं प्राप्ते, ब्रूमः । प्रयाजे च तन्त्यायत्वात् । उक्तमयस्तात्स्थाण्वान् द्वितः संस्कारकर्मेति, इहापि चश्रव्देनान्वादिव्यने, उत्तमः प्रयाजः संस्कारकर्मेति । तर्तं एतत्तावद्वर्णयन्ति । या आज्यभागादिषु देवता यष्टव्यास्ता एवेह देवता इति । कुतः । स्वाहाकारस्य देवतासंयोगाः भावाद् । तद्धिनेन वा देवतासंयोगो विज्ञायते, चतुर्थ्यन्तेन वा । न चेह तद्धिनो न चतुर्थो । अनो न देवनाविधः । यागसामानाधिकरण्यं च द्वितीयया गम्यते । तस्माद्यागवचनः स्वाहाकारशब्दो यथा समिन्दादय इति ।

विष्यति । नारिष्ठहोमादिषु । न शब्द्पदार्थानर्देशान् । शब्दो ह्यर्थस्य स्मारको न शब्दस्य । स च स्वव्हाकारमञ्त्रणैव चोधते । वाचनिकोऽयं देवताविधिः । करणेन मन्त्रेण देवतांऽवगम्यते । यथा 'सूक्तवाकेन प्रम्तरम् ' इति । न चायं करण-निर्दिष्टः ।

आह । यदि द्वितीयया संयोगात्तं यागवचनं मन्यसे, आरादुपका-रकस्तिष्टं यागः । ईप्सितनमे हि द्वितीया विभक्तिर्भवतीति । अत्रोच्य-ते । एवपेव माप्ते बदामः । तन्त्यायन्वादिति । स एव न्याय इह यः स्थाण्वादुती । औप वा शेषभूतत्वात्तनसंस्कारः प्रतीयेतिति । शेषभूता-श्वाऽऽज्यभागादिष्वग्न्याद्यः । तद्थों यागः सन् प्रयोजनवान् भवति । इतरस्मिन् पक्षे यागा निष्प्रयोजनः स्यात् । तद्थे देवनाभिधानमपि निष्प्रयोजनं स्यात् । सत्यां च देवतासंस्कारशङ्कायां यागपयोजनं कल्पयितुं न शक्यते । तथाऽग्न्यादीनां संभवति स्वार्थेऽदृष्टा स्वाहाका-रवचनता न शक्या कल्पयितुष् । तस्माद्देवतासंस्कारार्थमुत्तपः प्रयाजः । देवनास्मर्णसंस्काग्द्वारं चादृष्टमपि तस्माद्यागाञ्चवः तीति ॥ १४ ॥

### लिङ्गदर्भनाच ॥ १५॥

लिङ्गमण्यस्मित्रथे भवति । कि लिङ्गपः । संपितपन्नदेवताकश्चातु-मस्येषुत्तमपयाजस्य निगदो दृष्यते । स्वाहाऽप्तिं स्वाहा सोमं स्वाहा सवितारं स्वाहा सर्म्वतीं स्वाहा पूषणियित्येवलक्षणकः । स देवतासं-स्कारपक्षेऽवकल्पते । इतरस्मिन्नदृष्टार्थः स्यातः । तस्मादिप देवतासं-स्कार जत्तमः मयाजः स्यातः । प्रयोजनं विप्रतिपन्नदेवताकेषु सौर्याः दिकर्मसु पाकृतानि देवतापदानि न निवर्तन्ते पूर्वपक्षे । सिद्धान्ते तुः निवर्तन्ते ॥ १५ ॥

( आग्नेयाज्यभागस्याऽऽराटुपकारकत्वाविकरणम् ॥ ८ ॥ )

[ ८ ] तथाऽऽज्यभागामिरपीति चेत् ॥ १६ ॥ पू० दर्भपूर्णमासौ स्तो दर्भपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेतेति । तत्रे-

ननु चाग्निशब्दः स्वाहाकार न शक्तोति वनतुम् । उच्यते । शक्ष्यति, द्वर्य-स्वान्मातृवदिति । अत्राभिधीयते न हि द्वितीयान्तेन शब्देन देवैतोद्दिश्यते, प्रमा-णामावात् । अपि च स्वाहाकारः शब्दपदार्थको न शक्तोति देवता वक्तुम् । तस्मा-नमान्त्रवर्णिको देवताविधिः । प्रकरणात्क्रममहितास्करणभावोऽवगम्यते । स्मरण च प्रधानदेवतयाऽपेशितम् । अतन्तेनैदाशेन सबन्यते ॥ १४ ॥ [ १९ ॥

१ ( अ॰ १० पा॰ १ अ० ६ सू॰ ११ )। र देवता बोध्यते—पा॰।

द्याम्नायते । भाजपभागी यजतीति । इदं चापरं श्रूयते । तौ होचतुः किमांचयोस्ततः स्यादिति यस्यै कस्यैचिद्देनतायै हिनिर्निर्वर्षस्त पुरस्तादाज्यस्य यजिनिति । तस्माद्यस्य कस्यैचिद्देनतायै हिनिर्निर्वपन्ति ते पुरस्तादाज्यभागानद्वीषोमाभ्यां यजिन्ति, तौ न सौम्येऽध्वरे न पश्ची, इति । तर्जेतनसंदिद्यते । यदाज्यभागयोस्त्रीषोमाविज्येते, किं तमाग्नियागो देनतासंस्कारार्थ जनाऽऽगदुपकारक इति । किं पाम्नम् । इति चेत्संदेहं पश्चास्त्रे, तथा, आज्यभागाग्निरापि स्यात् । यथोत्तमः प्रयाजः । अपि ना शेषभृतत्वात्तनसंस्कारः प्रतीयेनेति ॥ १६ ॥

### व्यपदेशाद्देवतान्तरम् ॥ ३७ ॥ सि०

न चैतद्दित, देवतासंस्कार आज्यभागयोशित । किं तर्हि । आरादुपिक्रिया । कुतः । ज्यपदेशाद्वगम्यते । मधानाग्नेरेंवतान्तरामिहेज्यत
इति । कोऽसी ज्यपदेशः । अश्रिमप्र आग्रह, सोममावह, आग्निमावह,
इति । कथमिमसावाहन एनावन्यश्च देवता इज्येरिक्निते । एवभावाहनेन देवतास्वज्यामोहार्थ परिगण्यमानासु द्विगिश्चवदेन परिगणनं
कृतम् । तद्देवतान्तरेऽवकल्पते । इत्रथा । हि संख्याद्यद्वचा ज्यामुद्धेत ।
गणनं चोभयोगिप पक्षयोग्हल्यम् । अपि च त्वन्यक्षे सोभव्यवधानाद्रणने कमो बाध्येत । अपि च, अमक्चद्रचनं कब्देनानुबध्यमानमन्यमिव ज्यपदिशति । यथा, बाह्मण अग्नतो द्याल आग्नतो ब्राह्मण
आग्नत इति द्वयोरिव बाह्मणयोभिवानि गणनावादः । एविमहापि द्वयोरिवाग्न्योभीवति वादः । स एष ज्यपदेशी भवति लिङ्गम् ॥ १७ ॥

पाप्तिम्तु वक्तव्या । संस्थिते---

#### समत्वाच ॥१८॥

इयं प्राप्तिः । समोऽत्र देवतया यागः । देवताऽपि श्रुता प्रधानयागे । यागोऽपि वाक्यान्तरे । आज्यक्षामी यज्ञतीति । तदिहोभयोर्यागदेवतयोः प्रयोजनवतोर्देवताया यागार्थता न्याय्या । प्रज्ञातं ह्यागदुपकारकत्वं

अल्यमःगो देवतामपेक्षते, ( प्रंथानयागो देवतास्मारकम् । ) तत्र यागो देवताया

१६॥ ॥१७॥

१ देवतान्तरामेज्यते-पा॰। २ कुण्डलितः पाटो लिखितपुस्तकेषु नास्ति।

यागस्येति । न हि देवतां विना यागो भवति । तेन स देवतामाका-क्सिति, न तु प्रधानदेवता यागान्तरमाकाङ्क्षति । यच येनाऽऽकाः इस्यते तत्तदर्थ भवति । तस्माद्देवना यागार्था । आपि च, आरादुपः कारकैः कर्मभिः साम्यं भदति। कथम्। अभीषृवा एतौ यज्ञस्य यदाघारी, चक्षुषी वा एती यदाज्यभागी, यत्प्रयाजा इज्यन्ते वर्ष वा एतद्यज्ञस्य कियते वर्ष यजनानस्य भ्रःतृब्यस्याभिभृत्यै, इति ॥ १८ ॥

( पशुपुरोडाशयागस्य पञ्चयागीयदेवतापंस्कारकत्वाधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

## [९] पशावपीति चेत् ॥ १९ ॥ पू०

अस्ति ज्योतिष्टोमे पशुरवीयोमीयः । आ सामं वहन्त्यविना पति तिष्ठन्ति तो संभवन्त्रा यज्ञवादयभिसंभवतो वरुणपाशाभ्यां वा **एषो**ऽ-भिधीयने, यो दीक्षितो यदब्रीपोमीयं पशुमालभने, वरुणपाश्चाभ्यामेव मुच्यत इति । तत्रेदं समामनन्ति । अग्नीपोमीयस्य वपया प्रचर्याग्रीषो-मीयं पञ्जपुरोडाशमनुनिर्वपनीति । तत्र सदे**दः । कि पुरोडाञ्चयाग** आर।दपकारक उन देवनामंस्कारार्थ इति ।

कि नावत्त्राप्तम् । तनः भयाजाधिकरणे पराजितोऽपि हेतः केनिचि-दपरेण विशेषण पुनरनुपाण्यत इति पुनरुपदिश्यते, पशावपीति चेत्।

विना न भवतीति। न तु प्रधानदेवदाऽऽज्यमाग स्मारकमपेक्षते। तस्मादहृष्टार्थ आज्य-भागः । अभिमन्व्यास्त्याने स्व'हाकारोऽप्येवनेवाऽऽपद्यते । यदि कश्चिद्व्यात्, तः स्मिन मन्त्रे रक्ष्यमाणा देवता विदान्ते । तस्मात्तत्मंम्कारकोऽयं, त त्वाज्यमागे । सत्यं विद्यते, निर्वत्योशेनैव यागो गुणभूता देवतागाक ड्वाति। तम्माद ज्यभागस्वाहकारयोग म्तुरुयत्वात्कथ म्वाहाकागिधकरणम्।

उच्यते । यागो हि निर्नृत्तः सन्विपरिवृत्य देवताप्रकाशनद्वारेणैवोपकरोति । तस्याः प्रकाशनमपूर्वेणेवापेक्यते । तदस्य दृष्टमेव प्रयोजन न त्वाज्यभागेऽपीदशमेव प्राप्नोति । सत्यं विधानात्तादृशमपूर्वेण नापेक्षयते । आजण्म गाविति च द्विमंख्या श्रुयते । सा च केनचित्समानयोगेन प्रवर्तते । तत्र सोमन्तावदारुदुपकारकः । यद्यपरे।ऽप्यारा-दुपकारक एवं द्विमंख्या युज्यते, नान्यथा ॥ १८ ॥

अपि च यस्य प्रघानभूता देवता तस्य धर्मा एव न प्राप्तुवन्ति । तत्र ' अनि-

इति चेत्पश्यसि, किमारादुपकारको देवनासंस्कार इति । पशावण्यारान् दुपकारकः स्थान् । एनद्धि कर्पणां पसिद्धं कार्यम् । अग्नीपोभीयमिति च गुणभूनदेवता कस्तद्धिनशब्दो भवति । पशावपि तेद्धित एव शब्दो वाक्यशेषेण बलवता ज्वलनवचनो व्ययदिश्यते, न नियोगनस्तद्दचनः पशुपुरोदाशे । अतः पसिद्धेरारादुपकारकत्वम् ॥ १९॥

## न तद्भवचनात ॥ २०॥ सि०

नेति प्रतिषेषकः शब्दः । आ सोमं वहन्त्यप्रिना प्रतितिष्ठन्तीत्यर्थ-बादवचन एषः । यद्ययेवादवचनादन्या पशौ देवता, अन्या पुरोडाश-याग इति गम्यते । अर्थवादवचनादेव सैवित्यवगन्तव्या । एवं ह्याह । यद्देवत्यः पशुस्तदेवत्यः पशुपुरोडाश इति । तस्माद्र्यवादसाम्ये देव-तासंस्कार इति गम्यते ॥ २०॥

### लिङ्गदर्शनाच ॥ २१ ॥

इतश्च पश्यामः संस्कारकर्म पशुपुरोडाश इति । कुनः । लिङ्गमप्ये तमर्थे दर्शयति । इन्द्राय वाजिणे त्रवभमालभेनेत्यस्य पशोः पुरोडाशस्य कमे संप्रतिपन्नदेवनाकं याज्यानुवाक्याद्रयं समाझानम् । इन्द्र स्तुहि विज्ञिणं स्तोमपृष्ठं, स्तुहि शूर विज्ञिणं सुप्रतिनिमिति च । नत्मंस्कारप- क्षेऽवकल्पने, नात्यथा । नस्मात्पञ्चदेवनासस्कारार्थं पुरोडाश्चयाग इति ॥ २१ ॥

गुणो वा स्यात्कपालवद्गुणभूतविकाराच ॥ २२ ॥

विशेषविवक्षया पुनस्तमेव हेतुं व्यपिद्शति । वाशब्देन पक्षं व्यात्रः तैयति । गुण स्याद्देवता । एवमारादुपकास्कत्वत्रसिद्धिरनुग्रहीष्यते । अनेकगुणभावश्च कपालवद्भविष्यति । यथा कपाल श्रयणेऽपि तुषोपः वपनेऽपि । एवमग्रीपोमावष्यभिन्नौ पशुयागे पुरोडाश्चयागे च गुणभूतौ भविष्यतः । एवं च सति दार्शपौर्णमासिकयोगग्रीपोमयोगुणभावेन

रुक्तः स्विष्टकृत् ' इति दर्शन नोषपद्यते । कयं धर्मा न प्राप्तुवन्ति । उच्यते । विकृतौ साद्ययेन धर्मप्रकृति । (विश्वदृशयोग्स्वयनीषोमयोः ) प्रकृतौ गुणभूतयोर्ग्यनीषोमयोर्धर्मा विहिताः, विकृतौ प्रयानभूतयोग्नियेन्द्वैषाद्वायम् । अयमभिप्रायः परिचोद्यतः ॥ १९ ॥ १९ ॥ २१ ॥

यागे द्वारभूतवोर्धर्व आम्नातः । इह गुणभूतयोरेवाविरोधेन भवि-ष्यति । इतर्था प्रधानभूतयोरन्यकार्ययोर्ने प्राप्तुयात् । दृश्यते च, अनि इक्तः स्विष्टकृदिति । तस्मादप्यागद्वकिया । अपि च सौत्राम-ण्यामाञ्चिनसारस्वतस्त्रामदेवताकेषु पशुपु, ऐन्द्रवरुणसावित्राः पुरी-डाशाः पशुपकरणात्रीत्कृष्यन्ते । संस्कारपक्ष उत्कृष्येरन् । छिद्रा-विधानार्थतायाश्रोक्तमर्थवादःवम् । तस्मादण्यारादुविक्रया ॥ २२ ॥

## अपि वा शेषभूतत्वात्तसंस्कारः प्रतीयेत स्वाहाका-रवदङ्गानामर्थसंयोगात्॥ ५३॥

अपि वेति पक्षव्यावृत्तिः । नाऽऽरादुपकारकं कर्म। तत्संस्कारः प्रतीयेन, देवतासंस्कार इति । क्रुनः । श्रेषभूतत्वादेवतायाः प्रयोजनः वस्त्रम् । तस्माद्यथा स्वाहाकारयजिनिष्ययोजन इति देवतासंस्कारः प्रतीयते, एविषहापि । अङ्गानामर्थसंयोगात् । अर्थेन-प्रयोजनेन संयोग इह गम्यते वावयेन । तेन नाऽऽरादुवकारकम् , आरादुवकार् केभ्यः सामवायिकान्यङ्गानि वरीयासि भवन्तीति । यदुक्तम् । गुण भृतदेवताकेन तद्धितश्रब्देन निर्देश इति । प्रधानभृतदेवताकेनाप्येवं-जातिथकेन शब्देन संबन्धे विश्रीयमाने निर्देशोभवाति । आपि च, दृष्ट-कार्यमदृष्टाद्वकीयः । तस्मान्सस्कारकर्मेति ॥ २३ ॥

## व्यृद्धवचनं च वित्रातिपत्ती तदर्थत्वात् ॥ २४ ॥

इतश्र सम्कारकर्मेति । सीत्रामण्यां पञ्चपुरोडाशदेवताविपतिपत्तौ च्युद्धवचनं देवतासंस्कार एवावकस्पते। यद्वे सीत्रामण्यां च्युद्धं तदस्याः समुद्धं, यदन्यदेवत्याः पशुपुरेत्डाशा भवन्ति, अन्यदेवत्याः पश्चव इति ॥ २४ ॥

## गुणेऽपीति चेत् ॥ २५ ॥

एवं चेत्पक्रयसि, संस्कारपक्षे व्यृद्धवचनमवकरुगत इति । तस्र । संस्कारपक्षेऽपि ब्युद्धवचन नात्रकल्पने । न हि तत्र किंचिद्वयुद्ध, विवितिषश्चदेवताकरेव पुगेडा ग्रेस्तत्कर्म समृद्धतरं भवति । एवं साह । यदन्यदेवत्याः पुरोडाशा भवन्ति, अन्यदेवत्याः पश्चव इति, तदम्यां समृद्धं भवतीति । यश्चोभयोः पक्षयोदोषः, न तमेकश्चोद्यो भवति । यन् यैव हि संस्कारपक्षे व्यृद्धवचनमर्थवाद एविभतरास्मिक्षपि पक्षेऽर्थवादो भविष्यति ॥ २५ ॥

### नासंहानात्कपालवत् ॥ २६ ॥

नैतदेवं, भवदीये पक्षे न किंचिद्रिष हीनम् । यथैवेकेन कपालेन तुषेष्प्यमानेष्वत्येषां कपालानां न किंचिद्धीयते । एवमन्यया देवतया पशुपुरोडाश्यामे निर्वर्थमाने न किंचित्पशुदेवतायां हीयते । तत्राच्युद्ध एव व्युद्धवचनं भवति । मदीये तु पक्षे देवताप्रकाशनमङ्गभूतं ही-यते । अन्यदेवदुच्यते, यद्व्युद्धमापे समृद्धं भवतीति । अहीने तु व्यु-द्धशब्द उच्चिरते न शब्दार्थो यहीत हित ॥ २६ ॥

ग्रहाणा च संप्रतिपत्तौ तद्वचनं तदर्थत्वात् ॥ २०॥

इनश्च संस्कारकर्षेति । सीत्रामण्या संप्रतिपन्नदेवताकेषु प्रदेषु तद्व-चनं भवति । पुरोडाश्चवचनम् । नैतेषा पश्चना पुरोडाशा विद्यन्ते, प्रह-पुरोडाशा होते पश्चव इति न तावन्न विद्यन्ते । विषतिपन्नदेवताकेस्तु संस्काराभावपालोच्येवमुच्यते । प्रहा एषां पुरोडाशाः, ग्रहपुरोडाशाः होते, इति । किं तेषा पुरोडाशेः सामान्यम् । यदेते देवतासंस्कारार्थाः । यादे पुरोडाशा अपि देवतासंस्कारार्था एवमेतद्वकल्पते । तस्मात्सं-स्कारपक्ष एव श्रेयान् ॥ २७ ॥

## ग्रहाभावे च तद्दचनम् ॥ २८ ॥

एवं श्रुयते, नेतस्य पशोर्घह मृह्णानित, पुरोडःशवानेप पशुरिति। पशुपरोडाभवत्ताहेतुकं प्रहाभावं ब्रुवन् प्रहपुरोडःशयोगेका की दर्शयाति। तत्र ग्रहस्य देवतासंस्कारार्थता विज्ञाना, यादि पुरोडाशोऽपि देवतासं-स्कारार्थः, एवमेनदवकल्पते॥ २८॥

देवताया व हेतृत्वं प्रसिद्धं तेन दर्शयाति ॥ २९ ॥

इतश्र पश्यामः संस्कारकर्मेति । एवं ह्याम्नायते, अग्निभ्यः कामेभ्यः प्राव आलभ्यन्ते, कामा वा अग्नयः, आग्नेयाः पुरोडाशा भवन्ति, आग्नेया हि पश्चव इति । पशुदेवताहेतुकान् पुरोडाशान् ब्रुवन् देवतासं-स्कारार्थतां पुरोडाशाना दर्शयति ॥ २९ ॥

अविरुद्धोपपत्तिरथापत्तेः शृतवद्गुर्णभूतविकारः स्यात् ॥ ३० ॥

अथ यदुक्तं, गुणभूतयोर्वभेः मधानभूतयोरमीषोमयोर्न स्यादिति । उत्यते । अविरुद्धा भधानभूतयोरप्रमीषोमयोर्षमीणामुपपत्तिः । कृतः । अर्थापत्तेः भधानभूतावापि माकृतं कार्य यागनिर्द्धति कुर्वाणा द्वारभूताः विति धर्मैर्योक्ष्येते, शृतवत् । यथा, शृते चर्च, द्वंश्वरुपिति मदानार्थे द्विश्वृते पणीताकार्ये कुर्वाते इति धर्मेर्युज्येते । न च दोषो भवति ॥ ३० ॥

स द्वर्यः स्वादुभयोः श्रुतिभूतत्वाद्विप्रतिपत्तौ ताद-र्थाद्विकारत्वमुक्तं तस्यार्थवादत्वम् ॥ ३१ ॥

अथ यदुक्तम्, ऐन्द्रवारुणसावित्राणा पुरोडाशाना सीत्रामणीप-करणादुन्कषेः पामोति । तत्रेद्युच्यते । स द्वचर्यो यागो देवतासंस्का-रार्थिविछद्रापिधानार्यश्च । उभयोर्थयोः श्रुतिभूतत्वात् । अतो विपति-पत्रदेवताकेषु छिद्रापियानार्थतया पकरणादुत्कर्षो न भविष्यति । तत्पकरणगत एवायं विकारो भविष्यतीति ॥ ३१ ॥

तस्याप्युक्तमर्थवादत्वभिति यदुक्तं, तत्रेदमुच्यते---

## विप्रतिपत्तौ तासामारुवाविकारः स्वात् ॥ ३२ ॥

एवं तक्षेनेन प्रकारेण प्रकरणादनुत्कर्षः । देवतासंस्कारस्तावत्पकरः णादुत्कर्षेण न शवधते वाधितुम् । तत्र सीत्रामण्या संप्रतिपन्नदेवताका एव चोदकेन पुरोडाधाः प्राप्ताः । तत्रेन्द्राद्यः श्रद्धाः पश्चदेवतानामेव वाचकाः । कथम् । एकदेशा हि तेपामिमे वर्णान्तरसहिता जन्नारिता हित गम्यते । शक्तुवन्ति क्षेकदेशाः ससुदायिनः ससुदायं पन्यात्र्य समुदायाम् गमितितुम् । यथा गाव्यादयः । यथा च, सरस्वतीदेवताकं निगदे, सरस्वति देवनिदो निवर्षय प्रजा विश्वस्य वृसयस्य मायिन हित, वृसर्यशब्दो वृद्ध्छव्दार्थं गमयति । किमर्थं पुनरेवं कल्प्यते । यतो देवतान्तराणि पश्चदेवतासंस्कारार्थेषु यागेषु प्रत्याय्यमानान्यनर्थं यतो देवतान्तराणि पश्चदेवतासंस्कारार्थेषु यागेषु प्रत्याय्यमानान्यनर्थं-

<sup>30 11 38 11</sup> 

१ ऋ॰ सं॰ (अष्ट॰ ४ अ॰ ८ व॰ ३०)। २ बृत्तयशस्द इति—वेदभाष्ये परं, ' गृसय' इति त्वष्टुर्नामधेयम् ' इति विद्यारण्यस्वामिनः।

कानि भवेयुः । तस्मात्पशुदेवतानामारूयाविकाराः पुगेडाश्चदेकताः शब्दा इति ॥ ३२ ॥

अभ्यामी वा प्रयाजवदेकदेगीऽन्यदेवत्यः ॥ ३३ ॥

संस्कारपक्ष एव वाशब्दो युक्ति व्यावर्तयात, न पक्षम् । न षाऽऽक्याविकारः । संस्कारपक्षेत्रन्यथानुपपद्यमान आक्याविकारा भवन्ति । अनाक्याविकारेष्वपि संस्कारपक्षोऽवकल्पन एव । कथम् । अभ्यास एव पुरोडाज्ञयागस्य भविष्यति । तत्र हि चोदकेन प्रमुदे-वता च प्राप्तोति, पुरोडाग्रथ । प्रशुदेवताया अन्यद्र्यच्यं विधीयते ग्रहः । परोडाग्रस्यान्या देवता । यागस्त्वविकृत एव तिष्ठति । स पशु-देवतासंबद्धश्रैव कर्तव्यो ग्रहसंबद्धश्च । तद्भयप्यनभ्यस्ते यागेः न संभवतीत्यर्थोदभ्यस्यते यागः । तस्यैकदेशोऽन्यदेवत्यः, प्रयाजवत् । तद्यया पश्ची पश्चाना मयाजाना चोदकेन माप्तानामेकादशसंख्या विधीयते । सा चान्तरेणाभ्यासं नावकल्पत इत्यभ्यस्यन्ते प्रयाजाः ।

३२ ॥ ी

अस्या चोदकेन पद्मोदनता प्राप्नाति, पशुपुरीडाशश्च । तत्र पशुदेनतायां द्रव्या-न्तरं विवीयते । पशुपुराडाशस्य च द्वतान्तरम् । यागम्बिकित एवावतिष्ठते । यथाऽभ्यदितेष्टचा सोऽभ्यस्यते । यथा सीमयाग इति ।

इमे सुत्रभाष्ये अयक्ते । अन्या मीत्रामण्या प्रशयःग आस्त्रायन्ते । देवतासं-स्कारद्वारेण च पशुपुरोडाशाः प्राप्तुवन्ति । तत्र अचिनिकोऽयं देवताविविः। तस्माद्या-क्रुनकार्याः पुरोडाशयःगाः। वदनसायध्यात् । यो ग्रही देवतानंबद्धः , स पशुरोडा-शयागेन न सबध्यते । कयम् । अविभागवर्तमानत्वात् । कय न विपरिवर्तते । अविधान नात् । कथमाविधानम् । अत्रीपकारा अन्ति। इयन्ते । यत्र पकरणं तत्र विवारिवात्तिः । एतच प्रकृती।

अभ्युपेत्य बूनः । अस्ति प्रकर्णं, ावपारवृतिधा । तथाऽपि न संबध्यते । नैत-स्तोमयजिना इस्यम् । तत्र • मानेन यजेन ' इति संमविशिष्टा यागी विवीयते । ऐन्द्रवायवादीनि महणानि सीयया ब्रह्यन्येव संस्कारकाणि , तानि च प्रहणानि प्रकरणेन गृह्य ते । अर्थात्तत्र य ग.म्या : । इह पशुरुरे,डादाना द्रव्यस्य प्रहदेवीतया न कश्चित्मंस्कारः क्रियते । तस्मान्नागतन्तरः । न वस्यतिविद्वद्वविष्यति । नैतदः

तेषामभ्यस्यमानानामेकदेशेऽन्या देवताः, दुग्उषासानकेत्येवपादयः। एविविद्याच्यक्रवासः पुरोडाश्चयागस्य . तस्मादनुन्द्रवेः संस्कारप-क्षेड्यीति ॥ ३३ ॥

> ( सौर्ययागे चरुशब्दवाच्याद्वेन प्राकृतहावेर्बाधाः धिकरणम् ॥ १० ॥)

ि १० ] चरुईविर्विकारः स्यादिज्यासंयो-गात् ॥ ३४ ॥ सि०

चरुः श्रयते । सार्ये चरु निर्विषेद्वस्त्रवर्चसकाम इति । सौर्ये आग्ने यविकार इत्येतत्समधिगतम् । ऐकाँध्योद्वाँ नियम्येत पूर्ववस्वाद्विकारो हि, इति । त्रत्रेषोऽर्थः सांशयिकः । किं चरु कपालविकारः, हविर्वि-कार इति । यदा हविविकारस्तदा किं स्थाल्या हविविक्रयत । उतौदने-नोति । किं तावत्प्राप्तम् । हविर्विकारः स्यादिति । कुनः । इज्यासंयो-गात् । तद्धितार्थो विशीयते चरोः, सौर्य चर्रु निर्वपेदिति । एविमिज्याः **र्थेक्षरः** । तस्माद्धविर्विकार इति ॥ ३४ ॥

प्रसिद्धग्रहणत्याच्च ॥ ३५ ॥ पू ०

म्युद्तिष्टचा तुल्यम् । तत्र निमित्ते सति विमागो विधीयते । यागम् विद्यत एव । न त्विह तथा विमागवचनं, येनाम्युद्येष्टचा तुल्य म्यात्।

ननु प्रत्यक्षः पशुपरोडाशयागः । अत्नुमानिकस्त देवतासंबन्धेन यागः । तस्माञ्च यागान्तरम् । नैतदेवम् । यद्यास्मिन्यागे येन केनचित्प्रैकारेण निवेशः स्यात् । तद्यदि यागान्तरं न उभ्येत। यदि च प्रत्यक्षे यागे सत्यानुमानिको न उभ्येत, तदा दीक्षणी-यादीनि सर्वाण्यकर्मान्तराणि भवेषः। यदि चैको यागम्तदैक एव विध्यन्तः प्राप्नोति । द्वितीयस्य द्रव्यस्य चोद्कवत्प्राप्तोति । एकेन प्रधान भवतु । द्वितीयस्य तु प्रोक्षणा-दिविशिष्टार्थत्वेन प्राप्नाति । देवतयोग्तु यदि निवेशः स्यात् । प्रयाजानुवादेन तु संख्या विधीयते । तत्र यागान्तराशड्कैव नास्ति ॥ ३३ ॥

चरुशब्दस्योभयत्र प्रयोगः । स्थाल्यामोदने च प्रयोगमात्रेणैव शब्दार्थो भवति । अञ्चल्यों हि प्रयोगो दश्यते । कथ खलु नियमः । ओदने च संस्मरणं, न स्था-ल्याम् ॥ ३४ ॥

१ ( अ० ८ पा० १ स्० २८ )। २ सामान्याद्वा नियम्येत-पा• । ३ प्रकरणे-पा• ।

एवं स्थित विशेष उच्यते । इविविकारः । प्रसिद्धग्रहणत्वाच्च स्थान् स्या इविविकारः क्रियते । प्रसिद्धस्य ग्रहणं न्याय्यम् । प्रसिद्धश्र स्थान् स्यो चरुशब्दः, आ हिमवतः, आ च कुमारीभ्यः प्रयुज्यमानो दृष्टः । सरमातस्थालया इविविकित्यत इति ॥ ३५ ॥

### ओदनो वाऽन्नसंयोगात् ॥ ३६ ॥ सि०

ओदनेऽपि चर्काब्दः श्युज्यते । तत्रीदनस्यैव ग्रहणं न्याय्यं, न स्थाल्याः । कुतः । अदनीयसंयोगात् । अदनीयेन हि द्रव्येण देवताया-गमाचरन्ति शिष्टाः, नानदनीयेन ) तत्रभवतामाचागत्तेषा स्मृति-सनुमीयते । समृतेः श्रुतिः । तस्मादोदनेन हविविक्तियत हति ॥ ३६ ॥

### न द्चर्थत्वात् ॥ ३७ ॥

न ओदनस्य वाचकश्रह्यदः। कुतः। द्वर्य एव स भवेत्। स्थालयां हि स मिसद्धः सम्भितः। तस्मादोद्ने लक्षणाश्रद्भतः संयोगादित्येवं मन्तव्यम् । अन्यायो होवजातीयकेष्वनेकार्यभावः । तस्मादस्थालया हिविविक्रियन इति । यदुत्तम् अदनीयन शिष्टा देवतायागमाचम्नतीति ध्रुवमेषां स्मृतिरिति । उच्यते । अनुमानमेत्रस्यक्षेण वचनेन वाध्यते । वच्यादवग्रस्यते स्थालया यागः कर्नव्य इति । कथम् । नस्यां हि चर्रशब्दः प्रसिद्धः । नासावाचारानुरोधेन लक्षणाश्रदः कल्पनायः । कल्प्यमाने वाऽऽचारेण शब्दो वाध्येत । न चतन्त्याय्यम् । शब्दानुरोधेन हि व्यामोहादाचार् इति कल्पयितुं न्याय्यम् । यथा, श्रुलेश्र मासरेण चावभृथमभ्यवयन्तीति । प्राजापन्यं चक्र निर्वपेन्छतकृष्णलमा-यक्षाम इति च ॥ २७ ॥

## कपालविकारो वा विशयेऽथीपपत्तिभ्याम् ॥ ३८ ॥

हिविविकारपक्षो न सिध्यति । स्थाल्या विकारे स्मृतिहेतुराचारा-च्छुतिराशङ्क चते । ओदनेन विकारे स्थालीसंयोगः छक्षणाश्रब्द आग्न-ङ्क्यः । अस्ति चान्या, गतिः । कपालविकारो भवेदिति । तस्माद्दा-श्रुब्देन पक्षं व्यावर्त्य कपालविकारश्रकारिति चूमः । कपालविकारोऽ प्यर्थः सूर्यस्य । तेन सौर्य हाति श्रुव्यते व्यपदेष्टुम् । उपपत्तिश्चास्ति । श्रुक्यते स्थाल्या श्रुपयितुम् । तस्माद्धविविकारपक्षे संश्रये कपालविकार आश्रयणीयः ॥ ३८ ॥

## गुणमुरूवविशेषाच ॥ ३९॥

अस्ति च गुणमुख्ययोविंशेषः।गुणो वाधितव्यो न्यादयो न मुख्यः। तदुक्तम्, अङ्गागुणविरोधे च तादथ्यादिति ॥ ३९ ॥

तच्छ्रतौ चान्यहाविञ्चात् ॥ ४० ॥

चरुश्रुनौ चान्यद्धविर्दर्शयाति । प्राजपन्यं घृते चरं निर्वपेच्छतक्क-ष्णलमायुष्काम इति । जतकृष्णलानि हाविः । चरुरेषां संबन्धी । चत्रारि चत्वारि कृष्णछान्यवद्यतीनि कृष्णछानां इविष्टुष् ॥ ४० ॥

### लिङ्गदर्शनाच ॥ ४१ ॥

एवं ह्याह। मारुतं चरुं निर्वयेत्पृश्लीनां दुग्धे प्रेयङ्गवं ग्रामकाम इति। मृण्ययो हि चर्र्न प्रियङ्गुविकारः । तस्मादन्यद्भविः । चरुरापि कपाछ-विकार इति ॥ ४१ ॥

#### ओदनो वा प्रयुक्तत्वात् ॥ ४२ ॥

हिविविकार एवात्र चरुस्तद्धितसंगोगादवगम्यते । सौर्यश्वरः कर्तः व्य इति । यदि पुरोडाश जनसुज्येन, चक्रुस्स्पृत्योऽवगम्यमानो बा-ध्येत । सूर्यसबद्धो हि चरुः कर्तव्यः । तस्मिन्नक्षवये सौर्थसंबद्धाः क्रि-येत, न शक्ये । यदा च हिविकियते, तदौदनेत । ओदने हि चुड-शब्दः प्रसिद्धः, आ हिमवतः, आ च कुमारीभ्यः । तत्रादनीयसं-योगो युक्तो भविष्यति ।

यत्, द्वयर्थत्वमन्याय्यामिति । अन्याय्यमेव द्वयर्थत्वम् । तत्र कुत एतत्स्थालीसयोगेनौदने भविष्यतीति, न पुनरोदनसंयोगात्स्थास्यां स्यात् । स्मर्ग्नितं च पाके चरुशब्दम् । अनवस्नावितान्तरूष्मपको विंश-दसिद्ध भोदनश्रहारिति । तदुक्तं, न पिक्तनापत्वादिति । आचाराच रमृतिर्वछीयसी । तस्मादोदने चरुशब्दः । ओदनेन इविविक्रियत इति । तत्रायमप्यर्थोऽदनीयेन यागो भाविष्यतीति । अपि च सूर्यस्यान्यद्दन्यं नैवास्ति, येन चरुः संबध्येत । चोदकपाप्तः पुगेढाश्च इति चेत् । नैतदेवम् । कर्भचोदनाया हि निष्पन्नार्या चोदको भवति । प्रा**क् चरु**-शब्दवचनाम् यजितिचोदना । द्रव्यदेवतासंबन्धो हि यज्यर्थः । तेन

३९॥ ४०॥ ४१॥

१ ( अरु १२ पारु २ अरु ९ सूरु २ ) । २ ( अरु ३ पारु ३ अरु १४ सूरु ३८ ) । ु

चोदनाविधिशेषश्रक्शब्दो न पुरोडाशविशेषणं भवति । जघन्यत्वास्रो-दकस्योति ॥ ४२ ॥

# अपूर्वव्यपदेभाच ॥ ४३ ॥

इतश्च पश्यामः, ओदनेन इतिविक्रियत इति । क्कृतः । अपूर्वव्यपदे-श्चो भवति । एवं ह्याह, पुगेडाशेन वै देवा अस्मिल्लोक आर्ध्नुवंश्वर-णाऽमुष्मिल्लोक इति । पुरोडाशेनाऽऽध्नीति, चरुणाऽमुष्मिल्लाति । यदि स्थारुयां चरुशब्दः, कपालविकारश्वरः । ततो यस्मिन्नेव पसे पुरोडाशस्तम्मिन्नेव पसे चरुः । पुरोडाशेन वै देवा अस्मिल्लोक आर्ध्नु-बन्निति एरुणाऽस्मिल्लोक इति गम्यते । तत्र, चरुणाऽमुष्मिन्तिस्यन्यव-दृष्यपदेशो नावकरुपते । तस्माद्ष्योदनेन इविचिक्तियत इति ॥ ४३ ॥

### तथा च लिङ्गदर्शनम् ॥ ४४ ॥

एवं च कृत्वा लिङ्गदर्शनमण्युष्पश्चं भविष्यति । कथम् । आदित्यः मायणीयश्चरः, आदित्य उदयनीय इति । तत्रैतच्छूयते । आज्यस्येव चरुमभिषुर्यं चतुर आज्यभागान् यजित । पथ्यां स्वस्तिमिष्टाऽप्रीषोमौ पजित । अप्रीषोमाविष्ट्वा सवितारं यजित । अदितिमोदनेनेति । चतुर्पं आज्यभागेषु विधिः । अदितेः, आदिन्यश्चरुरिति माप्तत्वादनुवादः । तत्र चरुमोदनशब्देन ब्रुवन ओदनेन हविविक्रियत इति दर्शयति । तथा, इदमपरं लिङ्गं भवति । यदि तण्डुलो विद्यत आमं तद्धविः स्यादिति । तण्डुले हविःशब्दं ब्रुवन्नोदनेन हविविक्रियत इति दर्शयति ॥ ४४ ॥

( सौर्यचरौ स्थाल्यामेव पाकाधिकरणम् ॥ ११ ॥ )

## [ ११ ] स कपाले प्रकृत्या स्यादन्यस्य चाश्रु-तित्वात् ॥ ४५ ॥ पू ०

अस्ति चरुः, सौर्ये चरुं निर्विषेह्नसम्बद्धसकाम इति । अत्रैषोऽर्थः समिथिगतः । ओदनेन हिविधिक्रयत इति । स इदानीमोदनः क पक्तव्य इति भवति संज्ञयः । किंतावन्याप्तम् । न नियमः स्यान्क- पाले ध्वेचेति । अर्थमाप्ते यम्भिन् कर्तिमश्चिद्द्रव्ये पच्येत । यदि हि कपालं चोदकेन पाप्येत, कपालबच्चादकेन संख्याऽपि प्राप्येत । न हि मकतौ कपालेप अपियतन्यमित्येवं चोदना । कि तर्हि । अष्टाकपाली भवतीति । संख्यायां पाष्यपाणायामष्टाकंपलदाऽस्य चोदिता भवति, नान्यया । न चैवं संख्या प्राप्यते । न हि बहुपु कपाछेषु पुरोडाश्व-दोदनः पक्तं शक्यः । केवले च कपाले प्राप्तमाणे याऽसावष्टाकपालता चोदिता सा नैव पाप्येत । अना यस्मिन् करिमश्चिदर्थमाते द्रव्ये पक्त व्यश्वकरिति ।

एवं प्राप्ते, ब्रूपः। म ऋषाले प्रकृत्या स्यादन्यस्य चाश्रुतित्वात् । स एष चरुः कपाल एव म्यात् । एवं प्रकृतिवच्छब्दोऽनुगृहीतो भवति । न चान्यत्किचिदद्रव्ययास्रायते । तस्मान्नियमः ॥ ४५ ॥

> संख्या चापि कपालबदिति यदुक्तं, तत्परिहर्तव्यम् । एकस्मिन् वा विभितिपेधात ॥ ४६ ॥

यदि बहुषु कपालेषु न क्षत्रयते चरुः पत्रतुं, विप्रतिषेधादेकस्मिन् पक्तव्यः । यदेतदुच्यते, अष्टाकपाली भवतीत्येतदुक्तं भवति - अष्ट्रस् कपालेषु अर्थायतव्य इति । तन्न । यद्यष्टत्वं विरोधान प्राप्यते, तत्कपा-लमविरोधात्माध्येत ॥ ४६ ॥

## न बाडर्थान्तरसंघोग।दपूषे पाकनंयुक्तं धारणार्थं चरों भवति तत्रार्थात्पात्रलाभः स्या-दनियमोऽविशेषात् ॥ ४७ ॥

न व। कपालेषु पक्तव्यः । क्कतः । अर्थोन्तरसंयोगातु । अपूरपाके यस्कपालमुपादीयते, तद्गतेनोध्मणाऽपूपम्य निर्वर्तकः पाको यथा स्या-दिति । तत्र कपालं चरोरुपोदीयमानपुदक्षधारणार्थं भवति । यद्ष्पणोर दकगतेनीदनपाको निर्वन्येन, स ओदनपाको न कपालगनेनीष्मणा निर्वर्तते । तत्रीदकवारणार्धे कपाछम्रपादीयकानं न पाकृतकार्थे स्यादिः ति चोदको नैवानुगृद्यते । तस्मादर्थात्पात्रलाभः स्यादिति । तद्विश्व-षाम्न नियम्बेत, किं तदिति ॥ ४७ ॥

चरौ वा लिङ्गदर्शनात् ॥ ४८ ॥ सि॰

स्थारको ना अपणं क्रियेत । लिङ्गं हि भवति । यामु स्थालीषु सोमाः स्युस्ते चरवः स्युरिति । सोमस्थालीषु चरुं पक्तव्यं ब्रुवनाविशे षेण स्थालीं चेरुसाधनार्थी दर्शयति । आह, दर्शनमिदं व्यपदिश्यते माप्तिरुच्यतामिति । अशोच्यते । स्थाल्या स चरुसंज्ञकः पाको निर्वर्श्यते, न कटाहे, कपाले वा । तस्मारस्थाल्या चरुः पक्तव्य इति ।

किं भवति पयोजनं, यदि कपालविकारश्चर्यदि वौदनेन इविविकियत इति । यदि कपालविकारः, तिस्मिन् पेषणमन्धेलीपात्कर्तव्यम् ।
अथ, ओदनेन इविविक्रियने, अकिया पेषणस्य, अपूपहेतुत्वात् । पि॰
ण्डार्थत्वाच संययनं पूर्वपक्षे कर्नव्यं, न सिद्धान्ते । संवपनमप्येवम् ।
संतापनं चाधस्ताच्ल्र्यणार्थे पूर्वपक्षे कर्नव्यं, न सिद्धान्ते । अथ्युहश्चाङ्गाः
राणां पूर्वपक्षे कर्तव्यो न सिद्धान्ते । अथ्युहश्चाङ्गाः
राणां पूर्वपक्षे कर्तव्यो न सिद्धान्ते । उपियाकार्थत्वात् । अथ्युहश्चाङ्गाः
राणां पूर्वपक्षे कर्तव्यो न सिद्धान्ते । उपियाकार्थत्वात् । अथ्वव्यलनमण्यवमेन । व्युद्धृत्याऽऽसादनं पूर्वपक्षेऽर्थान्कर्नव्यम् । अर्थो नास्तीति
न सिद्धान्ते । अथान्कृतं । हि व्युद्धृत्याऽऽसादनं न श्चद्मासम् । अर्थोच्यतं न चोदकः प्राप्यति ॥ ४८ ॥

( सीर्धचरी पेषणवाबाविकरणम् ॥ १२ )

एवं वा।

[ १ र ] तस्मिन् पेषणमनर्थलीपात्स्यात् ॥ ४९ ॥ पृठ

पृथगिषकरणानि पेषणादीनि । अस्ति चरुः, मौर्य चरुं निर्वषे-द्वह्रस्वर्चसकाम इति । श्रोदनेन द्विविश्वित्रयत इत्येतत्समिष्मतम् । तत्रेतत्संदिद्यते । कि चरौ पेषणं कतेव्यं, निति । कि प्राप्तम् । तस्तिन् पेषणमर्थछोपात्स्यात् । शक्यते हि नण्डलेषु पेषणं कर्तुम् ॥ ४८ ॥

अकिया वाऽपृषहेतुत्वात् ॥ ५० ॥ सि०

<sup>8011 85 11 86 11</sup> 

यद्यपि शक्यते, तथाअपि न क्रियते । अपुपः पेषणेन विना न निर्वतिते । ओइनस्तु निर्नेत्र पंषणेन भवति । कामं पेषणेन व्याहत्यते । पिष्टकं यवागुर्वी स्यान्खिलिवी । तस्माचरोः पेषण निवर्तेन ॥ ५० ॥

( सौर्यवरी संयवनवाबाबिकरणम् ॥ १३ ॥ )

ि १३ 📗 पिण्डार्थत्वाच्च संयवनम् ॥ ५१ ॥ सि०

तिदिह चरी सथवन कर्तव्य, नेति । कर्तव्यम । शक्यते हि कर्तमिति । एवं शप्ते, ब्रूमः। शक्यमापि न कियते । पिण्डार्थे हि तत् । पिण्डेन चापूपस्य प्रयोजनं, न चरोः ॥ ५१ ॥

( सौर्यचरी सम्पनबावाविकरणम् ॥ १४ ॥ )

ि १४ ] संवपनं च तादर्ध्यात् ॥ ५२ ॥ सि०

साय एव चरुव्हाइरणम् । प्रकृती श्रुयते, सवितृपसूत इत्येवैनं देवताभिः संवपतीर्त । इह चरी संदहः । संवपनं कर्वव्यं, नेति । कि माप्तम् । श्वन्यत्वाचोदकानुग्रहायः कनव्यमिति । एवं पाप्ते, ब्रनः । संयवित् हि तत्प्रकृती क्रियते, न चरोः संवप्तव्येन पर्योजनम् ॥ ५२ ॥

( सीयेनरी संतापनका गाविकरणम् ॥१९॥ )

ि १५ । संतापनमधः श्रपणात् ॥ ५३ सि०

चरावेव च सदेहः । शक्कतौ संतापनं कपाछानामारित, वसनौ चद्राणामादित्याना भूमगामाङ्गिरसा वर्षस्य वपसा तप्यध्वामाति । चरी संतापनं कतव्यं, नति सद्दः। प्रद्वतिबद्धयनात्कर्तव्यभिति प्राप्तम्। अधःपाकार्य हि तद् । तस्नाक्ष चरी चोदकः भाग्यति ॥ ५३ ॥

( सीर्थवरातुम्यानका बाविकरणस् ॥ १६ ॥ )

[ १६ ] उपधानं च तादथ्यात् ॥ ५४ ॥ सि० चरावेव कपालीपधानं शति संदेदः। कर्तव्यं, नेति । प्रकृतिबद्धच-

नात्त्राप्तम् । अ रःपाकार्यत्वात्त्रिवर्तत इति ॥ ५८ ॥

( सीर्यचरी प्रयनश्चक्षशीकरणयोबीबाधिकरणम् ॥ १७ ॥ )

[ १७ ] पृथुन्छक्ष्मे वाऽनपूषत्वात् ॥ ५५ ॥ सि०

पृथुश्चरूगे च मति चरोरेव संदेहः । मक्कतौ श्रूयते, उरु मथा उरु प्रथरवाति पुराडाशं प्रथयति । सं ते तन्वा तनः सञ्चतामिति त्रिः

**९० ॥** ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

परिपार्षि । तदुभयं चरी कर्तव्यं, नेति । चोदकानुग्रहाय कर्तव्यामिति भारे, अनपूपत्वात्तिकर्तते ॥ ५५ ॥

(सीर्थवरी मस्माङ्गाराभ्यारोपबाध विकरणम् ॥ १८ ॥ )

[ १८ ] अभ्यूहश्रोपरिनाकार्थत्वात् ॥ ५६ ॥ सि०

प्रकृती श्रुपते, वेदेन भस्मनाऽङ्गारानभ्यूहतीति । तत्सीर्थे चरी कर्तव्यं, नेति संदेहः । प्रश्लानपद्रचनात्कर्तव्यमिति प्राप्ते, ज्रूपः । उपरि पाकार्थे हि तत्पुरोडाजस्यावकलपत्, न चरोरिति, निवर्तते ॥ ५६ ॥

( सीर्यचरम्बवज्वलनजावाधिकरणम् ॥ १९ ॥ )

[ १९ ] तथाऽवज्वलनम् ॥ ५७ ॥ सि०

दर्शपूर्णमासयोः श्रूयते, दर्भावञ्जूलैरवज्वलयतीति । सौर्ये चरौ संदेहः । किं तन्कर्तन्य, नेति । किं प्राप्तम् । प्रकृतिबद्दचनारकर्तञ्यम् । जपरिपाकार्थरवाज्ञिवतंत इति ॥ ५७ ॥

(सोर्थचरी व्युद्धरणवाचाविकरणम् ॥ २० ॥)

[ २० ] व्युद्धृत्याऽऽमादनं च प्रकृतावश्रुति-त्वात् ॥ ५८ ॥ सि०

प्रकृती श्रूयते, अन्तर्वेद्या हर्नाष्यासाद्यतीति । तत्प्रकृती कपा-छेभ्यो च्युद्धृत्याऽऽसादनं क्रियते । सीर्ये चरी संदेहः । किं स्थाल्या च्युत्याप्य चरुरासाद्यित्वय उत च्युत्थानं न कर्तव्यिमिति । प्रकृती कृतत्वाचरावि कर्तव्यमिति प्राप्तम् । तदुच्यते । च्युद्धुत्याऽऽसाद्वं च प्रकृतावश्चतित्वाद् । प्रश्चती न श्रूपते । कपाल्चेभ्यो च्युद्धृत्याऽऽसाद्यितव्यः पुरोडाश इति । अर्थात्म च्युद्ध्यिते । यचार्था-रक्कतं न स चोद्वार्थः । तम्माचरी व्युद्धरणं न कर्तव्यम् । अपि चोद्धरणे क्रियमाणे कपित्यवत्यीरेश्वेष्योद्श्चियेत । तत्र पात्रभेदः स्यात् । तस्माद्युद्धत्याऽऽसादनं चरी न कर्तव्यामिति ॥ ९८ ॥

> इति श्रीज्ञवरस्वाभिनः कृती मीर्वासाभाष्ये दश्चमस्या-ध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

इति श्रीमद्दशुमारिङ त्रेरिचनामां मीमामामाप्यन्या**स्यायां** 

दुर्द्धावस्या उद्यादानम्यवद त्र्यमः पादः ॥

<sup>99 11 98 11 90 11 96 11 ]</sup> 

अथ दशमेऽध्याये द्विनीयः पादः ॥ ( कृष्णलचरी पाकानुष्ठानावि घरणम् ॥ १ ॥ )

## [ १ ] ऋष्णलेष्वर्थलोपादपाकः स्यात्॥१ ॥ पू०

प्राजापत्यं चरुं निर्वपेद्घृते अतक्रुष्णलमायुष्काम इति । तत्र संदेहः । किं चोद्केन पाकः पाष्यते कर्नव्यक्ष, उत्तन पाष्यते, न कर्तव्य इति । किं तावत्माप्तव् । कृष्यलेषु पाको न स्थात् । प्रकृती हि पुरोडाश्चार्थः पाकः । इहान्तरेणापि पाकं, कृष्णलानि कृष्णलान्येव भवन्ति । तस्याद्य पाष्यते । अतो न कर्तव्य इति ॥ १ ॥

स्याद्वा पत्यक्षशिष्टत्वात्प्रदानवत् ॥ २ ॥ सि०

स्याद्वा पाकः । चौदकेन त न प्राप्यते । पत्यक्षं त्वस्य शासनं. ष्ट्रते अपयतीति । पाकृतस्य कार्यस्यार्थे न भवाते, वचनपापाण्यादह-ष्टार्थो भवति । यथा नेषामेवानद्नीयानां प्रत्यक्षश्वासनात्पदानम् । एवं पाकोऽपीति ॥ २ ॥

( कृष्णळचरावुपस्तरणाभिवारणयोळींपाघिकरणम् ॥ २ ॥ )

[ २ ] उपस्तरणाभिघारणयोरमृतार्थत्वादकर्म स्यात्॥ ३॥ सि०

कृष्णलचरावेव संदेहः । ये प्रकृताबुवम्नरणाभिवारणे, यदुवम्तुः णाति, अभिघारयति, अमृताहुतिमेवैना करोतीति । ते उपस्तरणाभिः घारणे कृष्णलचरी कर्नव्ये, नेति, एष मंद्रायः । कि पार्मम् । उपस्त-रणाभिष्यारणयोनि क्रिया । सुतः । अमृतार्थत्व (तु : अमृतार्थत्वेन हि ते क्रियेते । यदुपम्तृणात्यिक्षित्व,२४ति, अतुन हुन्सिक्तां करोतीति, अमृते-नोपमिमानः स्वादुभावायता तरेदर्शयोग व च ऋष्णलेषु स्वादुभावः संभवति । तस्मादिकियोते ॥ ३ ॥

क्रियेत वाऽर्थवादत्यक्तियोः संसर्गहेतृत्वात् ॥ ४ ॥ क्रियेत वा, उपस्तर्कमभिनाः एं च । िर्देः प्रकरणान्तरेऽतिदेशाः रसर्वेकर्भ स्यादिति । यदुक्त, स्वादुत्वाय ते क्रियेते इति । न स्वादुतार्थः

<sup>[</sup> १ || २ || ३ ||

मकृतौ श्रुतः । स्वादुः कर्तव्य इति । तस्मादर्थवादः, अमृताहुतिमेवैनां करोतीति । संसर्गमात्रमाज्यस्य क्रियते हविषश्च । तच कृष्णलेष्वपि शक्यं कर्तुम् । तस्मादनिष्टाचिः ।। ४ ॥

## अकर्म वा चतुर्भिगतिवचनात्सह पूण पुनश्चतुरवत्तम् ॥ ५ ॥

वाश्वदः पक्षं व्यावर्तयति । अकिया तयोरिति कृतः । चतुर्भि-राप्तिवचनात् । चन्वारि कृष्णलान्यवद्यतीति । कोऽभिनायः । चस्वारि कृष्णलानि, चस्वार्यवदानानि । एकंकं कृष्णलमेकेकस्यावदानस्य स्थाने । तेनोपस्तरणाभिधारणयोर्निष्टत्तिः । तथा चाऽऽप्तिवचने भवति । चस्वारि कृष्णलान्यवद्यति चतुरवत्तस्याऽऽप्यं, इति । अविद्यमानस्यार्थान्तरे । णानुग्रहो भवति । तस्मानिष्टत्तिरेतयोः । सह पुनक्षम्तरणाभिधार् णाभ्यां पूर्णं चतुरवत्तमेव स्यात् । तत्राऽऽप्तिवचने व्यादन्येत ॥ ५ ॥

किया वा मुख्यावदानपश्मिषात्मामान्याचद्गुणत्वम् ॥६॥

किया वा तथीश्रीदकानुग्रहाय पुरुषावदानस्य हि प्रकृतो परिमाणग्रुक्तम् । अङ्गुष्ठविभावं देवनानामवद्यतीति इहापि कृष्णलक्ष्यद्धः
परिमाणवचनः श्र्यते । स चतुःसंख्ययाः नुवध्यते, चत्वारि कृष्णलान्यवद्यतीति । न यानि चन्यार्यवद्यनानि तानि कृष्णलगरिमाणानि
भवन्तीति । हिरण्यपरिमाणवचन एव कृष्णलग्रद्धो नाऽऽज्यस्य परिमाणं बदितुमुत्सहते । तच्च परिमाणं न द्रव्यं निवर्तयति । न हि द्रव्यकार्येषु गुणो वर्तितुम्बद्धीते । परिमाणं चन्याकृतं तस्य कार्ये वर्तमानं
तिक्वर्तयेत् । यथा, इद् द्यि छुतं झाक्रमिमे शाल्यः, देवद्यो भो
क्यतां, देवदत्तवद्यज्ञदन्तर्मललेनीति । नेलल हि भोजने क्राहनेनोपकरोति,
तरस्रोहनार्ये प्राकृतं निवर्तयितुम्बद्धीते छन्, न शाक दार्घ चौदनं वा ।
प्विमहापि परिमाण मुख्यावदानं परिविभीत, न द्रव्यं निवर्तयेत् ।
भक्रणात्तु मुख्यपरिमाणं स्यात्, नःपन्तरणानिधारणयोः । तस्माचयोरनिवृत्तिरिति ॥ ६ ॥

<sup>8 11 4 11 5 11</sup> 

मुख्यपरिमाणिमिति—मुख्यस्य इविरवदानस्य चतु.संख्यकृष्णळपरिमाणं स्यादिरयर्थः ।

१८२९

### तेषां चैकावदानत्वात ॥ ७ ॥

चतुर्णी चैकावदानतां दर्शयति । चन्वारि कुँग्णलान्येकंपंबदानः मिति । इतरथा चन्वार्यबदानान्यभविष्यत् । तत्रैकावदानवचनमुपरो-रस्यते । तस्मादप्यानिष्टाचारीनि । ७ ॥

#### आप्तिः संख्यासमानत्वात् ॥ ८ ॥

अथ यदुक्तमाप्तियचनं भवनीति । चतुःसंख्यामंग्तुनिरेषा । एवं चतःसंख्याया माहारम्यं यदेकस्मिन्नवदाने चत्वार्यवदानानि भवन्तीति । यथा, यद्वैश्वदेवः भानःमवने गृह्यते, भानःसबने वा एतद्वैश्वदेवयद्गं मंस्थापयतीति, वैश्वदेवसंग्तुतिनीत्यसवननिष्टत्तिः । एवपिहापि चतुः-संख्यासंस्तवो नोपस्तरणाभिषारणयानिवृत्तिरिति ॥ ८॥

#### सतोस्त्वाप्तिवचनं व्यर्थम् ॥ ९ ॥

त्राब्द एनं चतःसंख्यासम्तवं व्यापतियाते । न हि विद्यमानयो-क्षपन्तरणाभिघारणयोग्तदाप्तिवचनेन कश्चित्मंस्तवोऽस्ति । यद्यविध-मानमापयनीन्युच्यते, तनो गुणवानिन्युक्तो भवति । तत्र संस्त्यते । अथ विद्यमानमापयनीति, अनर्थको भवनीत्युक्तं भवति, न संस्तवः। तस्माद्विद्यमानयोरुपस्तर्णाभिद्यारणयोगाप्तिवचनं व्यर्थमेव । अन्यः परिहारो वक्तव्यः ॥ ९ ॥

### विकल्पम्रवेकावदानस्वात् ॥ १०॥

तशब्द आप्तिवचनान्निष्टन्तिरुपन्तरणाभिघारणयोहित्येतान्नवर्तयाते । यथा भवान ब्रुते, आप्तित्रचनाहिङ्गाक्षद्यतिरेतयोरिति, एवमेकावदा-नवचनालिङ्गादनिवृत्तिरेतयोगित लिङ्गाविकल्पः । लिङ्गाविकल्पाञ्च नैकान्ततो निष्टत्तिमाप्तिवचनं कर्तुभईति 🛚 १० ॥

सर्वविकारे त्वभ्यासानर्थक्यं हविषो हातरस्य स्यादिष

वा स्विष्टकतः स्यादितरस्यान्याय्यत्वात् ॥ ११ ॥

तुग्रब्द आप्तित्रचनं वाधते । आप्तित्रचने बाधिते साति चतर्षु कृष्णलेषु सर्वावदानविकारेष्वभ्यासोऽनर्थकः स्यात् । चत्वारि चत्वारि कुष्णलान्यवद्यति समृद्ध्यं, इति । अस्मत्पक्षे पुनरितरद्धविद्वितीयमवः

७॥८॥९॥१०॥

दानमपेक्ष्याभ्यासोऽवक् व्यिष्यते । अथ मतम्, एतन्वमापि स्विष्टकुतम-पेक्ष्याभ्यासो भवतीति । तन्नैवम् । इतरस्य स्विष्टकृतोऽपेक्षणमन्या-स्यम् । वक्षरणात्मधानमभिसंबध्यते वचनेन । न च स्विष्टकृतः शकर-णम् । चोदकेन हि स प्राप्यते । तस्माच्यत्पक्षेऽभ्यासोऽनर्थक एव । उपस्तरणाभिघारणे कर्तन्ये एव ॥ ११ ॥

## अकर्भ वा संसर्गार्थनिवृत्तित्वात्तरमादाप्ति-समर्थत्वम् ॥ १२ ॥

अक्रिया, उपस्तरणाभिषारणयोः । कुनः । संसर्गः सुचि पुरीहाश्चूर्णानां सूक्ष्माणां मा भूदिति, जास्तरणेन सुक् स्निग्वी क्रियते,
अभिषारणेन हिनः सुच्यसंयुक्तं कुत्मनं यथाऽसौ पतेदिति । न तु विश्वद्स्य कुष्णलस्य सुचि संयोगी भवति, यन्निमित्तमुपस्तरणमभिषारणं
च स्तेहनार्थं सुवर्णस्य कियेत । तस्मात्माकृतस्य प्रयोजनस्य निष्टत्तत्वात्कृष्णलेषुपस्तरणाभिषारणे निवर्तितुमर्हतः । एवं चाऽऽसिवचनभुपपन्नं भविष्यति । चन्वारि कृष्णलान्यवद्यति चतुरवत्तस्याऽऽप्तये, इति
॥ १२॥

( कृष्ण छचरौ भक्षण कर्तन्यत्वाधिकरणम् ॥ ३ ॥ )

## [ ३ ] भक्षाणां तु प्रीत्यर्थत्वादकर्भ स्यात् ॥ १३ ॥ पू०

श्वतकुष्णस्थ्यस्व हरणम् । सन्ति प्रकृती भक्षाः, इडापाशित्रचतु-र्घाकरणश्चयुवाककालाः । नेषु संशयः । कृष्णस्य गै ते भक्षाः कर्नव्याः उता नेति । किं प्राप्तम् । न कर्तव्याः । श्रीत्यर्थे हि प्रकृती ते कृताः, सामर्थ्ये जनयिष्यन्तीति । नृतु हिम्ण्यं प्रीत्निमृत्यादयित भक्ष्यमाणम् । अतो न कर्तव्याः ॥ १३ ॥

#### ॥ ११ ॥ १२ ॥ ]

• भक्षरणां तु ' इत्यादिकेयं चतु मूत्री कर्तृसंस्कारार्था भक्षा इत्येतमर्थे प्रतिपाद-यति । तेन क्रष्णलचरी न प्राप्तुवन्ति । असम्कारकत्वात् । तस्माद्पाप्तो मक्षो वचनाद्विधीयते हिरण्यस्य ॥ १३ ॥

१ असंस्कारकत्वादिति —कृष्णलानामनदनीयत्वेन प्रीत्याख्यकर्तृसंस्कारायोग्यत्वादित्यर्थ.।

### स्याद्वा निर्धानदर्शनात ॥ ५४ ॥ सि०

स्याद्वा हिरण्यस्य भक्षः । भक्षणिविशेषदर्शनातु । निरवधयन्तो भक्ष-यन्ति चुच्छैषाकारं भक्षयन्तीति, प्राप्ते भक्षे केवलं भक्षोपायं विधा-स्यति शब्द इति । इतस्था भक्षोपायं भक्षणं च विकृतौ विदध्यात । तत्र वाक्यं भिग्नेत । तस्माचोदकेन प्राप्यते भक्ष इति ॥ १४ ॥

वचनं वाऽऽज्यभक्षस्य प्रकृतौ स्यादभागित्वात् ॥ १५ ॥

न त्वेतद्भित, पाष्यन्ते भक्षा इति अर्थलोपादेषां निष्टतिः। यतु भक्षणे विशेषवचनं भवतीति । वचनादेतदाज्यस्य भविष्यति । निर्-वधयन्तो भक्षयन्त्याज्यमिति, चुच्छवाकारं भक्षयन्त्वाज्यमिति । निर्धानं चुच्छुपाकारं चार्थपाप्तं भक्ष्यमाणस्यान्यत इति न वा**क्य**ः भेदः ॥ १५॥

वचनं वा हिरण्यस्य प्रदानवदाज्यस्य गुणभूतत्वात् ॥१६॥

सत्यम् । वचनमेनाद्धिरण्यस्य, न त्वाज्यस्य । कुतः । भक्षकन्तीन त्येतावच्छ्यते । नेदं वा तद्वेति । तत्र यत्निदिष्ट प्रकृतं, तस्य तेन संब न्धो भवतीति । हिरण्यं चात्र निर्दिश्यते, नाऽऽज्यम् । कथम् । शासा-पत्यं चरुं निर्वपेद्घृते शतकृष्णलिमाति, शतकृष्णलश्चरुत्र कार्यसंब-म्घार्थमुच्यते । तद्विश्वपणार्थेन घृत, न स्वनिर्देशार्थेन । तस्मास्वरतेव शब्दान्तरे: संबध्यते, न घृतम्। तथथा, एप दण्ड इष्टकाकूटे निष्ठाति, प्रदर्शनेनिति, दण्डेनेति गम्यते, नेष्टकाकूटेनेति । एविभिहापि चर्छभक्ष णवचनेन संबध्यते, न घृतक् । तस्माचरोभेक्षणं, पदानवत् । यथा तेषामेव कृष्णलानामनदनीयानां प्रदानं कियते, एवमत्रापि द्रष्ट<del>व</del>्य-मिति ॥ १६ ॥

( कृष्णलचरी ब्रह्ममलाणा युगपत्यारिहरणीयत्याधिकरणम् ॥ ४ ॥ )

[ ४ ] एकधोपहारे सहत्वं ब्रह्मसक्षाणां प्रक्रती विह्नत्वान् ॥ १७ ॥ सि ०

[ १८ ॥ १५ ॥ १६ ॥ ]

९ चुरुचुपाकारं-इति शास्त्रदोधिकादिवृत पाट । ? निरवधयन्त इति--दन्तेन पाँडनमकुर्व-न्त इत्यथं.।

तत्रैव श्रूयते, एकथा ब्रह्मणे परिहरतीति । तत्र संदेहः । किमेतत्सहत्वमुत सकुत्त्विपिति । किं माप्तप् । सकुत्त्वं वा, सहत्वं वा,
अनियम इति । कुतः । एकप्रकारवचन एकथिति शब्दः । सकुत्त्वपण्येक
प्रकारः, सहत्वमापि । तद्यथा, यः सकुद् गाः प्रापयति, स एकथा
प्रापयतीत्युच्यते । योऽपि सह प्रापयति सोऽप्येकथा प्रापयतीति । तस्मात्सकुत्त्वं सहत्वं वा कर्तव्यमिति ।

प्वं प्राप्ते, गनः । एकथा ब्रह्मणे परिहरनीति, सहीति गम्यते एवं ब्रह्मभक्षस्याब्रह्मभक्षस्यापि परिहारः कृतो मविष्याते । इत्रासिन् न्यक्षे कस्यचिद्वह्मभक्षस्य परिहारो न क्रियते । तत्र भाकृतः प्रयोग-चचनो वाध्येत । विहृताश्चामी भक्षाः प्रकृतो । त इह चोदकेन विहृता एव प्राप्ताः । तत्र सहत्ववचन एकथाशब्दोऽवक्षरपते । नतु वाचिनिक इह भक्षोऽनाकृतः, न प्राकृता विहृताः नाष्तुमहन्तीति । उच्यते । पुरुषसंस्कारार्थत्वेन न पाष्तुवन्ति, द्रव्यसस्कारार्थत्वेन तु पाष्तुवन्तीति, यदि पाष्तुवन्ति, किमर्य तर्हि वचनमिति । मक्षापार्यावचानार्थम् । नतु निर्धानं चुच्छ्याकरण वाऽयेपात्रम् । अयेगाप्तत्वादनुवादः । उच्यते । न निर्यमेन प्राप्यते । निर्यमार्थव विधीयन इति ॥ १७ ॥

नतु वाचिनिक इह भक्षोऽपाकृतः । न पाकृता विहिताः प्राप्तुवन्तीति – कोऽभिन्नायो प्रत्यस्य । नेते कर्तृसम्कारकाः । मदाणकर्ता द्व गुणमृतः । प्रयानमृता मक्षाः । कथम् । नाशित्रमिद्यामिति द्वितीयान्तो मक्षः किया प्रति प्रयानमृतः, प्रह-वत् । कर्ता कियाचा गृगमृत उपादीयते । न कर्दाः कृत्मनस्य मंग्कारः । दृष्टार्था च कृतप्रयोजनस्य दृष्यस्य प्रतिपत्तिः ।

ननु कर्तृसस्कारेऽपि दृष्टं प्रयोजनम् । सर्वाम् । उक्तः द्वा द्वाव्यस्य क्रस्त्वस्य संक् स्कारो न कर्तव्यः । अपि च सोय उपकारा नातित । अपकारस्त्व कदाचितस्यात् । अपि च कृत्वयोजनं द्वव्यं प्रतिपत्तिनपेत्तते । तच कर्तृषु प्रतिग्रद्यते । तस्य यदि कर्तृसंस्कारोऽपि प्रयोजनमनुनिष्याि सवेतया सर्वविरोच एव । न तु म विवित्ति । या चासी चर्तुः सूत्री साडनेन न्यायेन विरुद्धा प्रयास्वातव्येव ॥ १७ ॥

१ चतुःसृत्रीति—' भक्षाणा तु प्रीलर्थावाद ' इत्यादिकेत्यर्थः ।

( कृष्णलचरौ सर्वभाताणा पुरुषान्तरेम्योऽपनीय ब्रह्मणः परिहाराधि॰ करणम् ॥ ५ ॥ )

# [ ५ ] सर्वत्वं च तेषामधिकारात्स्यात् ॥ १८ ॥ पू०

कृष्णलचरुरेवोदाहरणम् । तत्र श्रूयते, सर्वे ब्रह्मणे परिहरतीति ।
तत्र संदेहः । किं ब्रह्मभक्षाणामेवैष परिहार उत पुरुषेभ्यः शेषापनय
इति । कथं ब्रह्मभक्षाणा परिहारः, कथं वा शेषापनय इति । यदि,
ब्रह्मणे परिहर्तीत्यन् । सर्वमिति विधीयते, ब्रह्मणे सर्वमिति वाऽन्य
शिरहरतीति विशीयते, ततो ब्रह्मभक्षाणां परिहारः । अथ, सर्वमिति
लक्षयित्वा ब्रह्मणे परिहरतीति विशीयते, परिहरतीति वा लक्षायित्वा
सर्वे ब्रह्मण इति, ततः शेषापनयः । किं पाप्तम् । सर्वेत्वं ब्रह्मभक्षाणां
स्यात् । कृतः । ब्रह्मणे परिहरतीति माप्तमेव, न विशीयते । सर्वपरि•
हारस्त्वपाप्तः । तम्य विवानं भवितुमईति ।

अयवा, अरत्यव ब्रह्मणं सर्वो भागः । तत्र कस्यचिद्धागस्य परि-हारः माप्तः, कस्यचित्र माप्तः । यस्य च न माप्तस्तस्य परिहारो विधी-यते । तभ्मादिधिकृताना ब्रह्मभक्षाणामेष वाद इति ॥ १८ ॥

### पुरुपापनयो वा तेपाभवाच्यत्वात् ॥ १३ ॥ सि०

वाश्चन्दः पसं व्यावर्तयात । पुरुषायनयः स्यात् । यशेवश्चन्येत, यह्नसणे परिदर्गत, तन्सर्वामिति । सर्वमेव हि तिद्वशानधनर्थकं स्यात् । अथ, यह्नसणे, तन्मवे विद्याणीति । विशेष्यस्यानिर्देशान ब्रह्मशब्दो विशेषणम् । अय यह्नस्यो धर्वे, तत्पिन्दिरतीति । एवमपि विशेष्पो नैव निर्दिष्टः स्यात् । यत्सर्व तत्पिरिदरतीति, नैवं वचनमईति । सर्व

#### 8 C 11

यदि बहाराज्येष्ठनुवादः ' सर्वम् ' इति विधीयते, तथा सित न झायते किं सर्वमिति । अथ यदि बहापित्तारशब्दायनुद्धेते, तथाऽपि ' सर्वम् ' इति न विधीयते । यदा कम्यचिद्धागम्य पिन्हारः प्राप्तः, कस्यचित्र, तदा विवानमुपपद्ये । सर्वेपा तु बहामागाना परिहारः प्राप्त एव । अथ ' बहाणे सर्वम् ' इत्यन्द्य परि-

हि सर्वम् । तनश्च विशेषयितव्यम् । तस्मात्, सर्वे ब्रह्मणे परिहरतीति, ब्रह्मसंबन्धः सर्वस्य विधीयते चरोः । एवं न किंचिदनर्थकम् । तस्मा-त्पुच्षेभ्यः श्रेषापनय इति ॥ ४९ ॥

( कृष्णलचरी युगपदुपहताना सर्वेषा मसाणा स्वस्वकाले मसणा-षिकरणम् ॥६ ॥ )

[६] पुरुषापनयात्स्वकालत्वम् ॥ २० ॥ सि०

तत्रैव संदेहः । समिधिगते शेषापनये किमेकस्मिन् काले सर्वे भक्षा भक्षयितव्या उत स्वस्मिन् स्वस्मिन् काल इति । किं प्राप्तम् । भक्ष-यितुं तत्पारिहरणं कियते । अतो यद्धक्षणाय परिहृतं तदनन्तरं भक्ष-यितव्यमेव ।

एवं प्राप्ते, झ्मः, पुरुषायनयात्स्वकालस्वामिति । पुरुषायनयं कृत्वा कृतार्थः शब्दः स्वकालता भक्षणानां न निवारयति । तस्माद्यथाकाः लभेव भक्षयितव्या इति ॥ २० ॥

( ऋष्णढचरी चढुर्वाकरणादीनामननुष्ठानाविकरणम् ॥ ७ ॥ )

[ ७ ] एकार्थत्वादिनागः स्वात् ॥ २१ ॥ सि०

तत्रेवेदं चिन्त्यते । प्रकृती व्यादं स आम्नातः, इदं ब्रह्मण इदं होतु-रिदमव्वयोरिदमण्नीध इति । स इह कतंच्यो न कर्तव्य इति संग्रयः । चोदकपाष्ट्या कर्तव्य इति यस्य ब्रद्धिः स्यात्तम्य निष्टत्यर्थं सूत्रम् । प्रकृती बहूना संबन्यः कर्तव्यः । स विभागमन्तरेण न सिध्यतीति विभागो बहुसंबन्याय क्रियते । इह तु, सर्वं ब्रह्मणे परिहरतीत्येकस्पै सर्वश्रदः । तत्र विभागेन न प्रयोजनम् । क्रियमाणोऽपि न प्राकृतार्थः स्यात् । अदृष्टार्थमेव क्रियेत । तस्मात्कृष्णळचरौ न व्यादेश इति ॥ २१ ॥

हारो विवीयते, तथाऽपि प्रथमपते यो दोषः स तृतीये । सस्मान्तिद्धान्ते ब्रह्मपैदं विधीयते ॥ १९ ॥ [ २० ॥ २१ ॥

<sup>9</sup> ब्रह्मपदं विभीयत इति—' सर्वे ब्रह्मणे परिहराते ' इत्यत्र सर्वोद्देशेन ब्रह्मसंबन्धः परिहार-माधित्य विधायते । अथवा पूर्वप्रभृत्त्या परिहारोहेशेन ब्रह्मसंबन्धो विधीयते । तरफळं चावच्छेद-कावच्छेदेन ब्रह्मसंबन्धावयानाद्धारणान्तरे पुरुषान्तरभ्यातृतिः । तथाच सर्वपदमनुवाद इत्यर्थः ।

( ज्योतिष्टोमादौ दाक्षणादानम्य ऋत्विगानस्यर्थत्वाधिकरणम् ॥ ८ ॥ )

## [८] ऋत्विग्दानं धर्ममात्रार्थे स्याद्ददातिसाम-र्थात्॥ २२॥ पू०

अस्ति ज्योतिष्टोमः, ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतेति । तत्रेदं समामनन्ति, गौश्रात्रश्रात्मत्रस्य गर्दभश्राजाश्रावयश्र त्रीहपश्च यवाश्च तिलाश्च माषाश्च तस्य द्वादशश्च दक्षिणा । इदं चापरं श्रूयते, ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां ददातीति । तत्र संशयः । किं दानं धर्ममात्रमुत ऋत्विग्भयो मिति । किं प्राप्तम् । ऋत्विग्दानं धर्ममात्रं स्यात् । तस्य हि कर्तव्यता श्रूयते । द्वातिकर्तव्यताऽस्माच्छव्दाद्रम्यते । ऋत्विगानमनं कर्तव्यं वात्रयाद्गम्यते । श्रुतिश्च वात्रयाद्गम्यते । श्रुतिवानमनं कर्तव्यं वात्रयाद्गम्यते । श्रुतिश्च वात्रयाद्गम्यते । श्रुतिवानमनं कर्तव्यं वात्रयाद्गम्यते । श्रुतिवानमनं कर्तव्यं वात्रयाद्गम्यते । श्रुतिश्च वात्रयाद्गम्यते । स्वात्रियत्व ददात्रर्गम्यते । स्वात्रयाद्गम्यते । स्वात्रयाद्गम्यते । स्वात्रयाद्गम्यते । स्वात्रयाद्गम्यते । स्वात्रयाद्गम्यते ।

अपि च कमीन तुरूपमपि दाक्षिण्यं कि चिच्छूयते, त्रैधातवीयायां, सहस्रमृतपेयं सोमचमसः । अपि च यत्रोचनी चपण्यपणः कियते स पिरक्रयो भवति, न यत्र नियतपिमाणं दानम् । तम्माद्धमेमात्रं दानम् । अपि च नियमवन्मन्त्रवच कियते । तटहृष्टार्थत्वेनावकरूपते । कि चिच श्रूयते । दण्डा, उपानही, शुष्का हतिः, सा हि दक्षिणा, इति । को हि दण्डेनाऽऽनमेत् । तम्माद्धमात्रं दानमिति ॥ २२ ॥

### परिक्रयार्थं वा कर्मसंयोगाहोकवत् ॥ २३ ॥ सि०

परिक्रयार्थं वा दानम् । कुनः । कर्मसंयोगात् । कर्मसंयुक्तेभ्यः श्रूयते, ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां ददातीति । तत्र दृष्टं प्रयोजनमुत्सृज्य न शक्यमदृष्टं करुपयितुम् । यद्पि नियमादृदृष्टं, तद्पि दृष्ट्रश्रमेत । अनेन नियतेन नियतगुणकेन दानेनाऽऽनम्यमाना ऋत्विजोऽभ्युद्यकार्भिणो भवन्ति । कथम् । आनमने गुणमृतस्त्यागश्चोद्यते, न प्रधानम्यः । वाक्यार्थश्चात्रश्यं ग्रद्दीत्वयः । इत्रया ऋत्विग्भ्य इत्येतदेव पद्मनर्थकं स्यात् । अगृह्यमाणे सुनरां श्रुतिर्वाध्येत । यच्च न कर्मानुरूपं दाक्षिण्यमिति । नैतावता दृष्ट्रोऽर्थः सन्नपद्नृयेत । नियमादृदृष्ट्रद्रारमदृष्टु-

मित्युक्तमेव । वचनपामाण्याच दण्डोऽवगम्यते । आपि च भवति तत्र या च यावती चाऽऽनमनमात्रा । लोकेऽपि हि काष्ट्रवाहपभृतिभयो यद्दीयते, तदसंकीतिंतेऽपि परिक्रये, आनमनार्थपेव भवति । तस्मात्पः रिक्रयार्थं दक्षिणादानमिति ॥ २३॥

#### दक्षिणायुक्तवचनाच ॥ २४ ॥

दक्षिणायुक्तवचनाच्च लिङ्गात्पिरिकयार्थे दानमिति पश्यामः। दक्षि-णायुक्ता वहन्ति ऋत्विज इति ॥ २४ ॥

#### न चान्येनाऽऽनम्बेत पश्कियात्कर्मणः

#### परार्थत्वात् ॥ २५ ॥

इतश्च परिक्रयार्थं दानामिति । कृतः । नान्तरेण परिक्रयं परार्थे परः भवर्तते । नतु सामादयोऽपि भवर्तनोपायाः । न ह्यमो न भवर्तनोपायाः । इति । कि तर्हि । परिक्रयः भन्यक्षमाम्नान इति । अतम्तेनैव परिक्रे-तव्या नान्येनेति ॥ २५ ॥

#### परिकीनवचनाच ॥ २६ ॥

परिक्रीतवचनं भवति, नेनायमथीं द्योन्यते। द्योक्षितमदीक्षिता दक्षि-णापरिक्रीता ऋत्विजो याजयन्तीति । तम्मादपि पश्कियार्थे दान-मिति॥ २६॥

### संनिवन्ये च भृतिवचनात ॥ २० ॥

सनिवनिषाप्तं सनिवन्यं, याच्छात्राप्तिमित्यर्थः । तस्मित् भृतिवचनं भवति । यज्ञो वं देवतानां न समभवत्, तं भृत्या समभावयन् । यङ्कृतिं बनुते, यज्ञस्य भृत्ये द्वादश्वरात्रीदीक्षितो भृतिं वन्धीतेति । यज्ञार्थं यद्विक्षितं ऋत्विजः परिकेतुम्, अन्यच यज्ञार्थं साध्यितुं, तस्मिन् केव भृतिवचनम् । भृतिश्च कर्षकरेभ्य आनत्यर्थं यद्दीयते । तम्माद्रिपं परिक्रयार्थमृतिवम्भयो दानमिति ॥ २७॥

नैष्कर्तृकेण संस्तवाच ॥ २८ ॥ नैष्कर्तृकेण च संस्तवो भवति । यथा वै दारुद्दारो नैष्मर्तृको

२३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥

निष्कर्तनभूनः कर्पयोगे वर्तते, एवं वा एते यज्ञस्य ऋत्विज इति। नैष्कर्तृको दारुहारः। यथाऽसौ, एवम्नन्विज इति ब्रुवन परिक्रपार्थ दानं दर्शयति ॥ २८ ॥

( शेषभक्षाणां शेषप्रतिषच्यर्थन्वाधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

## ि ९ ] शेषभक्षाश्च तहत् ॥ २९ ॥ पू०

मन्ति शेषभक्षा ज्योतिष्टामे, दर्शपूर्णवासयोश्च । यथा, वषट्कारनि-मित्ता होमाभिषवनिमिनाश्च । तथा, इडावाशित्रचतुर्घाकरणशंयुवाक-कालाः । तेषु संशयः । किं ते परिक्रयार्थी उत् नेति । किं प्राप्तम । शेषभक्षाश्च तद्वद्भवित्पर्दन्ति, यद्वदक्षिणादानम् । मीति हि करोति भक्षणं, पीत्या चाडडनपन्नि तस्पान्यविक्रवार्याः शेषभक्षा इति॥२९॥

### संस्कारो वा द्रव्यस्य परार्थत्वात ॥ ३०॥ सि०

वाशब्दः पक्षं व्यावर्तयाति, न परिक्रयार्थे भक्षणम् । द्रव्यसंस्कारा-र्थिभिति । क्रुतः । यज्ञार्थेन हि द्रव्यमुत्यन्तं प्रयोजनवत् । यदि तस्य संस्कारार्थ भक्षणं, नतस्तद्वि पयोजनवत् । दक्षिणार्थान्मध्याचावद्यती-न्येवमादि चैकदेशवचनं प्रकृतशेषायेक्षं भवति, न द्रव्यस्योत्पादकम् । तम्माद्द्रव्यस्य भक्षणमुच्यते, न भक्षणार्थं द्रव्यमुपादीयते । प्रकृतस्य च मक्षणम् । तस्पात्संस्कारार्थमिति गम्पते ॥ ३० ॥

### शेषे च समत्वात् ॥३१॥

अपि च यच्छेपं द्रव्यं, नद्देनतायें संकलिपनं यजमानेन न स्वयम्र-पयोक्तव्यमिति । तम्मात्र तस्योपयोक्तुमृत्विज ईशने, नो खल्बपि यज्ञमानः । साम्यमत्र यज्ञमानस्य ऋत्विज्ञाः । परिक्रीणानश्च स्वी कुर्यादद्वयम् । तत्रास्य देवतार्थः संकला एव नावकल्पने । तस्मादपि न परिकयार्थ भक्षणभिति ॥ ३१ ॥

### स्वामिनि च दर्शनात्तत्सामान्यादितरेषा

#### तथालम् ॥ ३२ ॥

स्वामिनि च भक्षणं दृश्यते । यज्ञपानपश्चपाः समुपद्वता इडां भक्ष-यन्त्रीति । यज्ञमानस्यासंज्ञयपपरिक्रयः । तत्सामान्यादितरेषामपि न परिक्रयः । कथम् । एवं सति नैव विज्ञायते, इडाभक्षणेन यजमानप-श्रमाः परिक्रीयन्त इति । किं तत्सामान्यम् । द्वितीया विभक्तिः । तस्मादपि न परिक्रयार्थं भक्षणिति ॥ २२ ॥

### तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ ३३॥

एवमन्यार्थदर्शनिमदमुपपन्नं भवति । कुण्डपायिनामयने, अत्सरुकै-समसै सोमान् भक्षयन्तीति, प्राप्ते मक्षे विशेषः श्रूयते — अत्सरुकै-रिति । एवं सत्रेषु भक्षणं दृश्यते । तत्परिक्रपार्थत्वे नावकल्पने । तस्मा-दिपि न परिक्रयार्थं भक्षणमिति ॥ ३३ ॥

( सत्रे वरणाननुष्ठानाधिकरणम् ॥ १० ॥ )

## [ १० ] वरणमृत्विजामानमनार्थत्वात्सत्रे न स्याः त्स्वकर्मत्वात् ॥ ३४ ॥ मि०

सन्ति द्वादशाद्द्वभृतीनि सत्राणि, द्वादशाद्द्यश्चितामा उपेयुरित्येव-मादीनि । आस्ति च प्रकृती ज्योतिष्ठोमे वरणम् । आग्नेमें होता स मे होता होतस्त्वं मे होताऽसीति होतारामित्येवमादिभिः। तत्मवेषु संदिद्धते । किं कर्तव्यं, नेति । तर्ते एतावन्नः परीक्ष्यम् । किं प्रकृती धर्ममात्रं वर्ग्णमुत परिक्रयार्थमिति । यदि धर्ममात्रं प्रकृती, सत्रेषु कर्तव्यम् । अथ परिक्रयार्थ, न कर्तव्यमिति । किं प्राप्तम् । मन्त्रवित्यमवचेति कृत्वा धर्ममात्रम् । तस्मात्मवेषु कर्तव्यमिति ।

एवं प्राप्ते, ब्रूमः । वरणमृत्विजां सत्रेषु न स्यात् । न कर्तव्यमिति । स्वार्थे हि तेषां कर्ष । न च कश्चिदात्मानं हणीते । प्रकृतौ चाऽऽनम-नार्थे बरणं दृष्ट्रयोजनमिति न शक्यमदृष्टं कल्पयितुम् । तस्मात्सत्रेषु वरणं न स्यादिति ॥ ३४ ॥

( सत्रे परिकयाननुष्ठानाधिकरणम् ॥ ११ ॥ )

[११] परिक्रयश्च तादर्थ्यात् ॥ ३५ ॥ सि०

परिक्रयश्च प्रकृतौ ज्योतिष्टोमे आस्त्रातः । गौश्चाश्वश्चाद्वतरश्च गर्दभश्चाजाश्चावयश्च ब्रीहयश्च यवाश्च तिल्लाश्च मापाश्च तस्य द्वादश्चरातं

३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

१ इत्येवमादीति—पा॰। २ तत एतत्तावनः-पा॰।

दक्षिणा, इति । तैदाक्षिण्यं सत्रे चोदकेन शप्तं कि कर्तन्यं निष्टतं वेति संशयः । किं पाप्तम् । कर्तव्यः परिक्रय , चोदकानुग्रहाय । अपि च तत्र गवादयः प्रतिपिध्यन्ते, न हात्र गौदीयते, न वासो न हिरण्य-मिति । तत्सति परिक्रयेऽवक्रस्यते ।

एवं प्राप्ते ब्रमः । परिक्रयथ तादध्यीदिति । परिक्रयथ न कर्तव्यः । उक्तमधस्ताद्वरणं सत्रेषु न कर्नव्यामाने । परिक्रपश्चीते चश्चब्दे नान्वादेशः क्रियते, न कर्तव्यः परिक्रयः । कुतः । आत्मार्थत्वात् । न कश्चिदात्मानं परिक्रीणीत राते ॥ ३५ ॥

### प्रतिषेधश्च कर्मवत ॥ ३६ ॥

प्राप्ती सत्यां पतिबेचोऽवक्रस्यन इति यदुक्तं, तत्यरिहर्तव्यम् ॥३६॥ स्याद्वा प्रासर्विकस्य धर्ममात्रत्वात् ॥ ३७ ॥

प्रतिषेध उपपद्मत इत्यर्थः कस्य । प्रासर्पिकस्य दानस्योति । धर्ममात्रं हि तत्सत्रेषु चोदकपाप्त, तन्निवर्तते । तस्मादुवपनाः पतिषेप इति ॥ ३७ ॥

न दक्षिणाभव्दात्तरमान्नित्यानुवादः स्यात् ॥३८॥

नायं प्रासर्पिकस्य प्रतिषेधः । दक्षिणाश्चन्दातु । दक्षिणाश्चन्द्रो हात्र भवति । अद्क्षिणानि समाण्याहु, । न हात्र गौदीयते, न वासो न हिरण्यामिति । दक्षिणाशब्दश्च परिक्रयायों भवति । तत्र हि श्रूयते । गौश्राध्वश्रावारश्च गर्देभश्राजाश्चात्रपत्र बीह्यश्च प्रवाश्च तिल्लाश्च माषाश्च तस्य द्वादशक्षतं दक्षिणः, इति । ऋत्विग्दानं दक्षिणा, न प्रासः पिकम् । तस्रेवासाँ मितपेघो न मासर्पिकस्य । तस्मानित्यमान्नस्यै-बानुवादोऽसौ न सबेषु दक्षिणीते ॥ ३८ ॥

( उदब्सानीयस्य सत्रानद्गत्वाहिलणादानस्य ऋत्विमगरिऋयार्थ-स्वाधिकरणम् ॥ १२ ॥ )

ि १२ ] उदवसानीयः सत्रधर्मा स्यात्तदङ्गत्वात्तत्र दानं धर्ममात्रं स्यात् ॥ ५९ ॥ पू०

१९ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ १८ ॥ ]

अस्त्युद्वसानीयः । सत्रादुद्वसाय पृष्टशमनीयेन ज्योतिष्टोमेन
सहस्रद्रिणेन यजेरिक्वति । तत्रेपोऽर्धः सांशियकः । दक्षिणादानं
धर्ममात्रमुत परिक्रयार्थमिति । तथेद्मपरं द्वेतम् । किं सत्राङ्गमुद्वसानीयः, नेति । यदि सत्राङ्गं, धर्ममात्रं दानम् । अय न सत्राङ्गं, पिरक्रयार्थमिति । किं माप्तम् । सत्राङ्गमिति । कृतः । सत्रपकरणात् । सत्रं
परिसमाप्य कर्तव्यमिति श्रूयते । सत्रपकरणात् । सत्रं
परिसमाप्य कर्तव्यमिति श्रूयते । सत्रपकरणात् । सत्रं
सत्तियार्थता गम्यते । न च सत्रोद्वसानकाल उद्वसानीयः । लक्षणा
दि तथा स्यात् । अनङ्गदे च फलं कर्त्यायव्यम् । तस्मादानन्तर्यादेकवाव्यतासंवन्धाच सत्राङ्गमुद्वसानीयः । सत्र यथोक्तं परिसमाप्य
न संतोष्टव्यम् । न तावत्कृत्वा कृतिता मन्तव्या । इद्मपर तस्याङ्गं
कर्तव्यमुद्वसानीय इत्येवमिनमंबन्यः क्रियत । यथा, असि चित्वा
सौत्रामण्या पजेत, वाजपंयेनेष्टा वृहस्पतिस्वनेन यजेतीत । तम्मात्सत्राङ्गम् । एव चत्साङ्गस्य सत्रस्य स्वयं कतृकत्वाद्यमात्रं तत्र द्वनम् ।
सत्रथमो उद्वसानीय इति ॥ ३९ ॥

### न त्वेतत्प्रकृतित्वाद्वित्तक्तचोदितत्वाच्च ॥ ४० ॥ सि०

तुश्रद्धः पसं व्यावर्तयाति नैतदेवं, वर्धमात्रमत्र दानभिति । किं तिहैं । पिकित्यार्थभिति । कृतः । नैतन्सत्राङ्गमः विभक्तचोदितत्वाद् । नैद्धवृहस्पतिस्रवेन संज्ञामण्या च उल्यम् । वर्तत्र श्रूपते । यथाकाङ्गं कृत्वा नैव संतोष्टव्यम् , इद्धपर तन्य कतेव्यनिति । इह पुनः सत्रमु-

<sup>&#</sup>x27;न च सत्रस्थोदवसानीयाज्ञत्वम् ' छक्षणाः हि नयः स्यादिति—-कोऽभिप्रायः । न सत्रमित्मन्तात्रे नियीन्ते । न च (कत्र किचले) सत्रे किचिदिति, सत्रं
परार्थमुच्चायेते । तत्रेवा छक्षणाः स्यादि चर्यमं मात्रः । कात्रपेयेनष्टः सत्र दुन्तन्
साथे इति च उत्र्यं मत्रा पूर्वपक्षं करोति । उत्तरः पद्यः, न योन् उत्तरता वालययोः ।
बाजपेयेनेष्ट्रेति निर्वर्त्य पूर्वेकियामन्यत्रिक्ष्यान्तरः निर्वायते । त्राज्ञत्याः छक्षण्या छ
पूर्विकियापरित्यागोऽनगम्यते, न छ क्याश्चित्रनोच्यते । किथाविरोपार्यपेषामार्थना छछानपरिसमास्यः । तस्मान्न त्यागः श्चिद्देनोच्यते । उत्पूर्वाञ्चम्त्रतिः श्चरत्ये परित्यागं
व्यवीति । कर्मण्यन्यत्र यदन्यद्वियीयते तम्याज्ञता नाम्ति । पूर्वकर्मणेः निःममासन्त्वात् ।
यद्यद्वसायश्चारोऽत्रगृद्यते, कथमञ्चल्यम् । अयाज्ञत्वमुद्वसायेति बाध्यते ॥ ३९ ॥

त्मुज्य, उदवसानीयः कर्नव्य इति । सत्रादुदवसाय-उत्थायेत्यर्थः । त्र्वानयोऽर्थः क्त्वाशब्दस्य । यथोदितं निवेन्यं न प्रहातव्यम्। उत्पूर्व-स्यावपूर्वस्य स्यतेः प्रहायेत्यर्थः । प्रहाण इह क्त्वाश्च्दः । तत्र पुनर्-नुष्टानानन्तर्थे । तस्माद्विभक्ताचोदिनन्यान्न सत्राङ्गं, न च मत्रप्रकृति-कम् । तस्मादत्र दानं परिक्रयार्थमिति ॥ ४० ॥

> ( पृष्ठशमनीयस्य ऋत्विमन्तरसंपादनेन प्रत्येककर्तक-त्वाविकरणम् ॥ १३॥)

## [ १३ ] तेषां तु वचनाद्दियज्ञवत्सहप्रयोगः स्यात् ॥ ४१ ॥ पू०

इदमेवीदाहरणं, सत्रादुदवसाय पृष्ठश्वमनीयंन ज्योतिष्ठोमेन सहस्र-दक्षिणेन यजेरात्रिति । तत्रैषोऽर्थः समधिगतः । न सत्राङ्गः पृष्ठश्रमनीय इति । अथेदानीमिदं संदिद्यते । किं संहत्य तैस्तत्कर्तव्यमुतैकैकेनेति । कि पाप्तम् । संहत्योति । कुतः । उपादेयन्वेन यागे चोद्यपानस्य बहु-त्वस्य श्रवणात् । स चेदेकेन क्रियेत, वहुत्वसंयुक्तः प्रयोगो न स्यात्, द्वियज्ञवत् । यथा, एतेन राजपुरोहिती सायुज्यकामी यजेयातामिति । यद्यपि राजपुरोहिनौ लक्षणन्वेन श्रूयेते, एवनपि यजेयातामिति याग जपादेयत्वेन।यागे चैतन्कर्नृद्वित्वं श्रुयते, यजेयातामिति । तद्वत्, पृष्ठश्च-मनीयेन यजेरात्रिति । तस्मारसंहत्य प्रष्ठशमनीयं प्रयुक्तीरात्रीति ॥४१॥

#### 118011]

यजेरन् १ इत्युपादैयर्व अतत्वाद्वचनस्य विवसा । नन्वितरेतरनिरपैक्षास्तथाऽपि थागे सापेशा द्विगद्म न्त्। यथा राजपुरोहितौ फले प्रति प्रधानभूतौ, यागं प्रति गूणभूतौ । कथम् । यागो विश्वीयमानः कर्तारमाक्षिपति । तत्र संख्या श्रूयते ' सायुज्यकामी यजेयाताम् ' इति, सैव विवीयते : कर्तृगामिनि कियाकछे कियामकुर्वन्कियाकछेन न संबध्यत इत्यर्थात्करिष्यति । अस्यामवस्याया द्विवचनं विवक्ष्यते । यहि त राजपु-हितौ द्विवचनिवेशेषणार्थमुचार्येयाता, तथा सति यागं प्रधानमून न कश्चित्कुर्यात् । तयोगीगो विधीयते । सापेक्षाध्य कर्नारः । तन्माद्विवक्षितं बहुवचनम् ॥४१॥

( पृष्ठशमनीये सित्रिभ्योऽन्येषामृत्विक्त्वाविकरणम् ॥ १४ ॥ )

एवं स्थितं तावदपर्यविसित्तमन्तरा चिन्तान्तरस्य सूत्रं ताबद्वर्षः

यिष्यामः —

[ १४ ] तत्रान्यानृत्विजो वृणीरन् ॥ ४२ ॥ सि॰

अस्मिन्नेवोदाहरण एषोऽर्थः सांशियकः । किं त एव सित्रण ऋतिवण उतान्ये वा वरीतव्या इति । किं मासम्। त एव । कुनः । समानकर्तृकता हि गम्यते, उद्यक्षाय यजेरिन्निति । य एवोदवसाता-रस्त एव यष्टार इति भवति अत्ययः । यथैव व वनमामाण्याचोदकमा-सामेककर्तृकतां वावित्या बहुकर्तृकता भवति, एवं चोदकपान्नानन्या- चित्रिजो वाधित्वा वचनमामाण्याच एव भवितुमईन्तीति ।

एवं प्राप्ते, ब्रूमः । तत्रात्यानृत्विजी वृणीगन्निति । न हि पृष्ठतप्रदीये ये सत्रादुद्वसानारस्ते कर्तारे। विशीयन्ते । न तेषाष्ठ्रपादेयत्वेन
चौद्वेत्युक्तम् । न चाविहितमङ्गं भवति । न चानङ्गे हीते विशुणका
काचिद्धवति । सन्ति च चौद्कशासा अन्ये ऋत्विजः । अपि चात्र
यावित कर्शभिषायं क्रियाफलं, तावित त एव कर्तारः । तदेतदुष्प्रदः
विश्वेषाद्वगम्यते । न च ऋत्विजः प्रात् यागस्य कर्त्रभिषायं क्रियाफल्यम् । तस्यान्नाऽऽत्विज्ये त एव कर्तारः । प्रधानयागे तावत्कर्तृनवयच्छामः । ऋत्विजः पुनर्ग्ये वरीत्या इति ॥ ४२ ॥

## एकैकशस्त्वविप्रतिषेधात्पञ्चतेश्वैकसंयोगात्॥ ४३॥ सि० (अ० १३॥)

स्थितादुत्तरम् । तुद्धब्दः पक्षं ब्यावर्रयित । न पृष्ठशमनीयं संहर्ष्य प्रयुद्धीरन् । किं तिर्दे । एकेक सः । अतः । अतिप्रतिषेधात् । उद-वसानेन हि पुरुषा छक्ष्यन्ते । ये सत्रादुद्वस्यन्तीति । तत्र वैद्धोऽ-प्युद्वसाता भवति । ये चोद्वसानळक्षितास्तेषा याग इत्येकै कस्यार्षि यागो विद्विते भवति । न च केनचित्प्रतिष्ट्यते । तस्यादेकैकोऽपि

इतरेतरनिर्वेका उदवसानै कर्नार । कुनः । अर्थे प्राप्तत्वात् । उदवैनानस्य मा-व्यमानस्वाद्याद्यकोन, ताहराः एव प्रष्ठशयनीये । तस्मा विवासितं बहुवसनम् ।

<sup>[83 || ]</sup> 

<sup>🤊</sup> उदवसानस्याभाव्यमानस्वात्---इति पा० ।

**राजेत । ननु बहुनां प्रयोग उ**च्यते । तेनैकेकस्य **न** भवति । नैप दोषः। एकैकस्यापि न वार्यते । तेन चोदकसामध्यदिकैकन एव यजेतेति ।

आह । बहुसंयुक्तः प्रयोग एककेन न शक्यते कर्तुमिति । एव-मिप न दोषः। नात्र बहुवचनं विधीयते । ये सत्रादुदवसातारस्तेषा-मैव यागः । ते च बहवः । तेषां बहुनामत्र प्राप्तानामयमनुवादः । एकै-कश्येनापि चत उदवसातारः । तस्माचेषां तथैव यागो भविष्यति । यथैवोदवसाने तेषावसंहतानां वहुवचनम्, एवं यागेऽध्यसंहतानामेव भविष्यति । अत्रीच्यते । न बहुवचनपनुवादः । अपाप्तत्वात् । न हि बहुवचनं यागे प्राप्तं, यदनुष्टेत । नन्विदानीमेबोक्तमुद्वसा-तुणां यागः । ते च बहव इति । उच्यते । बहुत्वं तेषामुद्र-षसाने, न यागे।

नतु वाक्यसामध्याद्यागेऽपि भविष्यति । नेत्याह । परिपूर्णे हि पदं पदान्तरमाकाङ्क्षति । ननो वाक्यं भवति । अयं च यागः प्रागेव बहुवचनेन संबद्धः । न तम्यामवस्थाया वावयेनोदवसातारः प्राप्ताः । जपादत्ते तु तदा बहुत्वम् । ततो बहुवचनसंयुक्तः पदान्तरगतानुदव-सातृनपेक्षते । तस्माद्धहृत्वसंयुक्तः प्रयोगः कर्तव्यः । यथा द्वियत्ते सत्रेषु चेति । आह । नैतदेवम् । यत्र केनचित्पकारेणानुबादः संभ-बति तत्रानुवादो वा स्यात्, विधिवैति । यद्यप्यपूर्वत्वादन्यत्र विधिज्यीः याननुवादात् । तथाऽप्यत्रानुवाद एव बहुत्वस्य भवितुमईति । तथा हि यागसंबन्धी बहुनां न कृती भवति । तत्र दृष्टमेव प्रयोजनं, इनरस्मिन् पक्षे बहुत्वस्य यागसंबन्धे दृष्टं कलानीयं स्थात् । तस्मादनुवाद इति ।

आइ। द्वियत्तेऽपि तहींवपेव पामोनि, सत्रेषु चेति । अत्रोच्यते । अस्त्यत्र विशेषः । उदवसाय यजेगित्राति । राजपुरोहितौ यजेयाताम्, ऋदिकामाः सत्रमासीरिकाति । यत्र क्त्वान्तः शब्दो भवति, तत्र ही प्रयोगी गम्येते । समानाश्च कर्नारः श्रवणादेव । तत्रोत्तरप्रयोगवचनेन

ननु राजपुरे।हितवदिःयुक्तम् । यजेरन्निति श्रुत्यैव बहुत्वं गम्यते । पत्यं गम्यते, न तु विधीयते । कथम् । पाष्ठस्वात् । कृतः पाष्ठिः । करवापत्ययश्रवणादुद्वौ प्रयोगौ

केवलो घात्वर्यो विधीयते । तदाश्रयः प्रयोगः, कर्तारश्च, तद्गता च संख्या, एवं सर्वमेनद्धात्वर्थे विधीयमाने प्राप्तपेवान्यते ।

द्वियत्ने सत्रेषु च घात्वयों विधीयते, प्रयोगोऽपि, कर्तारः, तद्गता च संख्योति, सर्वमेव तत्रापाप्तम् । न हि राजपुरोहितावित्येष शक्नोति प्रयोगं विदित्तम्, तत्र च कर्तृत्व तद्गतां संख्याम् । तथा ऋदिकामा हति । तस्मादेवंजातीयकेषु संख्योपादेयत्वेन श्रूयते । अतो द्वियत्ना-दिषु नानुवादः। तेषु बहुत्वसयुक्तः प्रयोगः कर्त्व्यः। इह तु न तथा। तस्मादेकैकः पृष्ठश्वमनीयेन यजेतेति । ४३॥

(कामेष्टी दा वस्यादृष्ट्यार्थत्वाधिकरणम् ॥ १५॥)

[ १५ ] कामेष्टी च दानशब्दात् ॥ ४४ ॥ पू०

अस्ति सारस्वते सत्रे कामेष्टिः, ष्ठाक्षं प्रस्तवणं पाष्पाग्रये कामापा-ष्टाकपाळं पुरोडाशं निर्वपत्ति, तस्यावद्यां पुरुषीं च घेनुके दत्त्वा पति यसुनामत्रभृथपभ्यवयन्तीत्ति । तत्र संश्वयः । किं पिक्कियार्थं दानमृत धर्ममात्रमिति । पृष्टशमनीये च सत्रस्यानङ्गभूते पिक्कियार्थं दानमित्यु-क्तम् । अयेदानिमङ्गभूतायां कामेष्टीः चिन्त्यते । तत्र किं तावत्पाप्तम् । यथा पृष्टशमनीये परिक्रयार्थम् , एविमहापीति चश्चव्देनान्वादिद्यते । कुतः । दानशब्दात् । दानशब्दां भवति । नस्यावद्यां पुरुषीं च धेनुके दत्त्वा, इति । दानशब्दः कपैकरेषु सन्मु परिक्रयार्थं इत्युक्तम् ।

ननु नैवात्र दानं परिक्रयार्थं, दक्षिणःशव्दाश्यवणात् । पृष्ठशमनीये तु विद्यते दासि-णाशब्दः । कथमेतत् । उच्यते । ' मसीश्रवणादानशब्दः परिक्रये ' इत्यत्र दानं परिक्रयार्थं न्यायेन स्थापित पूर्वपदे । स चात्रापि न्यायः । तथा च मार्धं-दानशब्दश्च कर्षकरेषु सत्सु परिक्रपार्थं इत्युक्तमिति ।

गम्येते । ये च पूर्वस्मिन्प्रयोगे कर्तारस्त एवे। त्रग्मिम् । पूर्वस्मिश्चेतरेतरानिर्वेद्धास्ता-ह्या एवे। तरास्मिन् । प्रयागतः क्रियाविशेषः द्वाऽप्राप्त सः विश्वीयते । तस्माहित्वजो य एवे। द्वसाने कर्तारस्त एव एष्टभमनीय विश्वीयन्ते । कृतः । सामानाधिकरण्यात् । उद्वसाय यंजरिक्षिति । यद्वाऽन्यकर्तार एष्टशमनीये भवेयुः । मामानाधिकरण्यमुष्यर्थ ह्यते च ॥ ४३ ॥

न चैतत्सत्रम् । सत्रम्याङ्गभूतमेतत् । पकरणाच्च सत्रस्य स्वयं-कर्तृकता, नाङ्गानाम् । तचादकवाप्तैर्कतिवारिभः सगुणं सत्सत्रस्योपकाः रकं भवति । अन्यैर्ऋत्विश्भिर्विना विगुणं सत्रस्य नोपकुर्यात् । तस्माः दन्न दानं परिक्रयार्थमिति । ४४ ॥

#### वचनं वा सत्रत्वात् ॥ ४५ ॥ सि०

बाश्चद्धात्पक्षी व्यावर्धते । नात्र परिक्रयार्थ दानं, धर्ममात्रमिति । कुतः । सत्रत्वात् । सत्रेष्वानतिर्निष्टता । आह् । नैतत्सत्रं, सत्राङ्कामि त्युक्तम् । उच्यते । न सत्रम् । सत्राङ्गं तु सत्रमध्यपतितम् । सत्रस्य च साङ्गस्य स्वयं कर्तृकता । तस्यां क्रियमाणायां सिद्धा अस्या इष्टेः कर्तारः । तत्राऽऽनत्या न प्रयोजनम् । श्रूयमाणं तु दानं धर्ममात्रं भवितुमईतीति ॥ ४५॥

(वैश्वानरेष्टो द्वेष्यमंप्रदानकदानस्यादृष्टार्थत्वाधिकरणम् ॥ ११ ॥)

[१६] देप्ये चाचोदनादक्षिणापनयः स्यात ॥४६॥ सि०

दर्भपूर्णमासयोगिदमाम्नायते, यदि पत्नीः संयाजयन् कपालमिन जुहूयात् , वैश्वानरं द्वादश्वकपाछं निर्वपेत् । तस्यैकहायनो गौर्दक्षिणा ।

अत्र ग्रन्थः । न चैतन्सत्रमिति । कोऽभिषायः । अस्मिन् सारस्वते सत्रे, श्रावध ते गो अयुषी यजमाना पयोग्हो. शिष्टिः स्वाहा मद्शीपूर्णमासी, एतत्सारस्वतं सत्रं नात्र कामोऽम्याश्चोदकेन, तम्मादङ्गं तदेतत्सत्रामिति ।

इतरो ब्रवीति, सत्रस्याङ्ग भवति । माङ्गं च सत्रं कर्तव्यम् । तत्र द्वादशाह-पकरणाच सत्रमय साङ्गम्य, नाङ्गानामिति । कोऽभिपायः । द्वादशाहे, आर्ति-उयेषु यजमाना कर्तारो विधीयन्ते । तेष्वेतत्स्वयं कर्तृकता प्रकरणात्सत्रस्य साङ्गस्य प्रकृती येषु कर्तृते का, इह चोदकेन तेष्वेवाङ्गेषु स्वयं कर्तृकता प्राप्नोति , कामेष्टिर-पूर्वमङ्गम् । न च प्राकृतस्य कार्ये वर्तने । यो युपावटन्तरणन्यायः स इहापि । न त्वनेन न्यायेन यूपावटम्तरणेऽभ्वर्युः कर्ता न प्राप्तीति ।

उच्यते । सोमे साझे प्रत्यक्षेण कर्तारो विधीयन्ते । यत्र चोद्केन, तत्र नियते-ब्वेन पदार्थेषु नाधिकेषु ॥ ४४ ॥

प्रकृता एव यजमानाः कामेधि करिष्यन्ति, लाघवात् । कामेधी प्रत्यक्षेण वचनेन कर्तारी न प्राप्तुवन्ति । चोद्केनापि न, प्रसङ्गेनात्र प्राप्तुवन्ति ॥ ४९ ॥

तं स द्वेष्याय दशादिति । तत्र संशयः । किं परिक्रयार्थपेकहायनस्य दानमुत घर्षपात्रमिति । किं पाप्तप् । दक्षिणाश्चन्दान्यरिक्रयार्थमिति । परिक्रयार्थे हि दक्षिणाश्चन्दो भवति ।

एवं प्राप्ते, ब्रूमः । द्रेष्ये च धर्ममात्रं दानमिति चश्रब्देनान्वादिइयते । कुतः । अचोदनाद्देष्यस्य ऋत्विजः । न हि द्रेष्य ऋत्विण् भवति । कुत्तत्वणाचार्यो नातिचरितव्याविति । यदा परिक्रेतव्यनेव कर्ना मयो- जनं नास्ति, तदा किं दक्षिणाश्रब्दः करिष्यति । अपि च, परिक्रयार्थे सति दक्षिणापनयः स्यात् । चोदकाशहोऽन्वाहार्योऽपनीयेत । तत्र चोदको बाध्येत । तस्माद्धर्ममात्रमेकहायनस्य दानमनृत्विजे दातव्यमिति ॥ ४६ ॥

( अस्थियज्ञम्य जीवद्धिकारिकत्वाधिकरणम् ॥ १७ ॥ )

### [१७] अस्थियज्ञे।ऽविप्रतिषेधादितरेषां स्वाद्विप्रति-षेधादस्थनाम् ॥ ४७ ॥ सि०

इदमाम्नायते, यदि सत्राय संदीक्षितानां प्रभीयेत, तं दग्ध्वा कृष्णाः जिनेऽस्थीन्युपनश्च योऽस्य नेदिष्टस्तं तस्य स्थाने दीक्षयिस्वा तेन सह यजेरन्। ततः संवत्सरेऽस्थीनि याजयेयुरिति । योऽयं संवत्सरे यज्ञः, व स संदिश्चते, किमग्न्रामुन जीवनामिति । किं तावत्माप्तम् । सामानाधि-करण्यादग्न्नामिति । किं सामानाधिकरण्यम्। याजयनेरस्थीनि कर्रेः भूतानि ।

नन्वरथीन्यचेतनानि न शक्तुवन्ति स्वयं तन्त्रयितुं, कथं तानि क्रियायां कर्तृणि भवेयुरिति : उच्यते । प्रयोज्यता तेषां श्रूयते । ततोऽ-न्ये प्रयोजयितारः । त एनानि क्रियां कार्ययेष्यन्तीति । आह । न शक्तुर्षति कार्यतीति भवाने । कर्तुर्हि प्रयोजको हेतुः । न चैनानि का-रस्न्येन क्रियाग्रुपसंहर्तु शवतुवन्तीति । उच्यते । वचनपामाण्याद्याव-

जाप च परिक्रयार्थे सति दक्षिणाशब्दः स्थात् । चोदकपाप्तोऽन्वाहार्थोऽपः नीयत । तत्र चोदको बाध्येत । इत्ययुक्तोऽयं ग्रन्थः । कथम् । पत्नीसंयानवेद्य-वामन्वाहार्थो दत्तः । यद्यपि निमित्त इपमिष्टिर्विधीयते तथाऽपि प्रसङ्केनैव निर्वृत्त-स्वान्नेवान्वाहार्थे. प्राप्नोति ॥ ४६ ॥

चाजकानं कार्यितं शवयनते तायत्कार्यिक्यन्ते, औदम्बरीसंगानं भुकात्वारमभणामित्येवमादीनि ।

आह प्रधानमेव न शक्तवनित, नाङ्गानि कुर्वन्ति यजैमामानि मव-न्तीति । अत्रोच्यते । वचनसामध्यत्तिच्छबद्वच्यम्रहिबजः प्रतिप्रही-ण्यन्ति । तद्देक्षिणापरिक्रीतास्तरयक्ष्यन्ति ईद्यो द्रव्यत्यागी वाचनिको भविष्यतीति । आह । एवं वर्ण्यमाने याज्ञित्रणामेव कर्तुत्वमुपदिष्टं भवति, नास्थनामिति । उच्यते । यष्टृणामेवैतेन प्रकारेण कर्नृत्वसुपदि-इयते । न शकर्ति कारयतीति भवति । हेतुकर्तृत्वं चार्थनां याने सति भारमेवान्यते । यथा, मामकामं संयाजयोदिति ग्रामकामो यजे-तेति विधीयते । हेतुत्वं च प्राप्तानुवादमात्रम् । तच दर्शयति, स्तोत्रेऽ-स्थिकम्भमुपद्धातीति । अस्थनामेव यज्ञपानत्वं दृश्यते । तस्मादस्थन् यहा न जीवताम ।

इति प्राप्ते, ब्रुम । अस्थियज्ञ इतरेषां जीवतां स्यातः । तेषामविप्रति-षिद्धो यज्ञः । अम्धना विभितिष्ध्यते । त्यामो नाम मनसा क्रियते, न च।स्थ्रामिक्ति मनः । यदक्तम्, ऋत्विजः शबद्रव्यं दक्षिणां पिकृष्ट्य तरपरिक्रीतारत्यागं कुर्वन्तीर्त । ईहश्री वाचनिकरत्यामा भवतीति । नैतदेवम् । न हि यजेतेन्युक्ते, अशक्तुवत्सु वचनपामाण्यादन्यो यज्यशॅ भवति । याग क्रुवीनति हितदूचन, नान्यो यज्यर्थ इति । न स वचनपामाण्यादेवद्भवाते, यच्छवद्रव्यं तद्भवते . न हि तदस्थिभिर्द्श्यं भवति । न चासति दाने परिक्रयः । न च गौणोऽर्थो विधिशब्दादवग-म्यते । अन्येन हि प्रवाणेन परिन्छित्रेऽर्थे गौणः शब्दः संबध्यते । यथा, गौरतुबन्धा इति गोजातिबिधिष्टः ५शुरुबुब्ध्यने, न बाहीकः। गौर्यं काहीक इनि तु संवादे काहीके गौणः चन्दः प्रवर्तते । तस्मान ध्यामाविज्ञाने ज्ञ्यो । यज्ञार्थः स्यात् । न चारश्चा द्रव्यं स्वं संभवति । यहत्विजो गृहीत्वा वयमनेन परिक्रीता इति मन्येरन् । तस्मास कथं-चनास्थीनि यण्टुणि भवन्ति । अतो न विवक्षितं सामानाधिकः १ण्यमिति ।

यदि स्पर्शोऽभिधीयेताद्वष्ट कल्पिनं, यज्ञन्तं वाजयितुं किमपि भवनाति, न च

१ याजमानानि -पा॰ । २ तद्दिणारतत्पिकीता -पा॰ ।

आह । असंबद्धवचनादनर्थकं तहींदं वाक्यम् । नेति ख्रुमः । न हि गम्यमानेऽथेंऽनर्थकं भवि । ततः संवत्सरे याजयेयुः, इत्ये-तावतो वाक्यात्किथिद्योंऽवगम्यते स इह विविक्षतः। अस्थीनि याजयेः युतित्येष संबन्धो न विधीयते । आह । किमस्थीनीति प्रमाद्याठः । न च प्रमाद्याठ इति ख्रुमः । न हि स एवाप्रमाद्याठो यो विधानायों युक्त्यार्थश्च । अनुवद्कष्यर्थे लक्षणयाऽपि ख्रुवन् वाक्ये समवायं गच्छ-ति । न च प्रमाद्याठो भवि । तत्र, अस्थीनीत्येष शब्दो विद्वत्स्वः मर्थे युक्त्यया दृत्या ख्रुवन् वाक्ये न समवैति । अनुवदंस्तु लक्षणया समवेष्याति । ततः संवत्सरे याजयेयुति जीवतः प्रकृतान् वक्ष्यति । तत्रास्थिश्वव्दो विद्वत्स्यः । ये तेन सह यष्टुं प्रक्रान्ताः । तस्माद्यस्य तान्यस्थीनि, तैर्रास्थिभः स शक्यते लक्षयितुम् । तस्माद्यस्य तान्यस्थीनि ।

### यावदुक्तमुपयोगः स्यात् ॥ ४८॥

अथ यदुक्तमस्थना याजमानं दर्शयति, स्तोत्रेऽस्थिकुम्भमुपद्धाः सीति। नैतद्याजमानम् । न ह्यस्थीनि यजनत इत्युक्तम् । अनी वचनः मामाण्यादेतत्कर्भ याजमानसस्यं भवति । यावति वचनं तावत्थेव तद्भवितुम्हति, न तत्सर्वे याजमानं जक्रीति छक्षयितुम् । तस्माज्ञी-वतानेव यज्ञ इति ॥ ४८ ॥

( अस्थियज्ञस्य मृताधिकारित्वपक्षे जपसंस्कारेधीना छोगाविकरणम् ॥ १८ ॥ )

[ १८ ] यदि तु वचनात्तेषां जपसंस्कारमर्थलुनं सेष्टि तदर्थत्वात् ॥ ४९ ॥ सि०

इइ जपसंस्कारामिष्टिश्व चिन्त्यते । तत्र सूत्रेतरार्धेन जपसंस्कारं

कश्चिद्यष्टुनिच्छेत् । अतो पैयर्थोऽनुवादः ॥ ४७ ॥ [ ४८ ॥

शाजयेत्—पाः । र ण्यर्थ इति—' ततोऽस्थानि याजयेयुः' इस्रत्रास्थिपदेनास्थ्युपनहनकर्तृत्वसंबन्धेन जीवतामेव लक्षणयाऽभिधानात्तेपामेव संवत्सरान्ते विदीयमानी यागोऽन्यक्तत्वक्राइस्याज्ज्योतिष्टोमिवकार इति ततोऽतिदेशाद्यत्विक्त्यासेर्ण्यन्ताथोऽनुवाद इत्यर्थः ।

चिन्त्यते, शेषेणापीष्टिः । जपाः, यत्र जपतीति चोदनाः । संस्काराः, केश्वरमश्र वपतीत्येवमादयः । किमस्थ्नां जपसंस्कारं कर्तव्यं, नेति संशयः । नतु नैवास्थ्ना यज्ञो, जीवतापसावित्युक्तम् । अत्रोच्यते । कुरवा चिन्तेषा । अस्थनामिति कृत्वा चिन्त्यते । अनेन प्रकारेण पूर्वी-धिकरणस्य प्रयोजनं विचार्यते । यद्यस्थनां यद्गः स्यातः, किं जपसं-स्कारं क्रियते, नेति । किं तावत्यासम् । विधेः पर्करणान्तरेऽतिदेशा-रसर्वेकर्ष स्यादित्यनेन न्यायेन कर्तव्यविति ।

एवं प्राप्ते, ब्रूपः । यदि तु वचनात्तेषामस्थ्नां यज्ञः स्यातः । तेषां जपसंस्कारं छप्तार्थ निवर्तेत । न तैः शक्यं जिपतं, नापि केशश्रु बप्तुब । अशक्यं च चोदको न प्रापयति । अय सुत्रोत्तरार्धे, सेष्टि तद-र्थत्वादिति । दीक्षणीयेष्टिः कर्तव्याः नेति विचारः । किं पाप्तवः । चोदकानुग्रहाय कर्तव्या।

एवं प्राप्ते, ब्रुवः । सहेष्टच। जनसंस्कारं न कर्तव्यम् । इष्टिर्छुप्ये-तेति । कुतः । तदर्थो हि सा । यजमानो दीक्षां ग्रहीव्यवीति । दीक्षा च ब्रतानि । नियमाश्च मानस कर्म । न चैषा मनोऽस्ति । दीक्षाग्रह-णार्था चेष्टिः संयोगाञ्जायते. आग्नावैष्णवमेकादशकपाळं निर्वपेदीक्षि-ध्यमाण इति । तस्मादिष्टिरापे निवर्तेतेति । क्रत्वर्थे त क्रियेत गुणभू-बन्बात ॥ ४९ ॥

> ( अस्थियज्ञस्य मृताधिकारिकस्वपक्षे कस्वर्थानामनुष्ठानाधि-करणम् ॥ १९ ॥)

[ १९ ] कत्वर्थं तु कियेत गुणभूत-त्वात्॥ ५०॥ सि०

अस्थियज्ञ एवेदं संदिद्धते । यजमानेन संनितौटम्बरी भवति। तथा, शुक्रं यजमानोऽन्वारभत इति । अस्थ्नां यागे सति किमेवंजातीः यकं कर्तवां, नेति । किं पाप्तम् । अनेतनानामस्थना सर्विकियास स्वातन्त्रयं नास्ति । तस्पादौदुम्बरीसंगाने श्रुकान्वारम्भणे च नास्यीनि कतृणि भवेयुरिति।

४९ ॥ ]

एवं प्राप्ते, ब्रूयः । कत्वर्थे तु क्रियेत गुणभूतत्वात् । यत्कत्वर्थमेवंजातीयकं तिक्तियेत । गुणभूतत्वात् । गुणभूतस्तत्र यजमानः । यजमानपरिमाणसंभितयोदुम्बर्या भयोजनम् । यजमानान्वार्व्धेन च शुक्रेण । अवेतनेनैव च परिमीयते । शुक्तश्चान्वार्भ्यते । तस्मादेवंजातीयकं कर्तव्यमिति ॥ ५०॥

( अस्थियज्ञस्य सृताधिकारिकत्वपक्षे गुणकामानामननुष्ठानाधिकरणम् ॥२ ।॥ )

### [२०] काम्यानि तु न वियन्ते कामाज्ञानायथेतर-स्यानुच्यमानानि ॥ ५३ ॥ सि०

आहिन ज्योतिष्टोमः तत्र श्रूयते। यदि कामयेत वर्षेत्पर्जन्य इति, नीचैः सदो मिनुयादित्येवमादि । तदि चोदकेन माप्तं काम्यं कर्तव्यं, नेति संदिश्चते । चोदकानुग्रहाय, कर्तव्यमिति । नन्वस्थीनि न किंचित्कामः यन्ते । यजमानकामनिमित्तकाश्चेवंजातीयकाः पदार्थोः । अत्रोच्यते । नात्र यजमानेन कामयमानेन प्रयोजनम् । एषोऽत्रार्थो नीचैः सदिसि यीयपाने वृष्टिर्भवति । तद्यदि दृष्ट्या प्रयोजनं, नीचैः सदो याक्व्यं, मृष्टिः प्रयोजनवती भविष्यतीनि ।

प्वं माप्ते, खूमः । काम्यान्ये वं जातीयकानि न कर्तव्यानि । कुतः । यदि यजमानो दृष्टिं कामयेत नीचैः सदासे मीयमाने दृष्टिं केषिति । यजमानफळदं खुपग्रहिवशेषात्सा क्ष्णं कर्म, नान्येषां कामियतृणां दातु-मईतीति । न च दृष्टिर्यनमानस्य फळमिति विद्वायते । यथेतरस्य जीवतो यजमानस्य विद्यमानोऽपि कामोऽनुच्यमानो न भवति । किमङ्ग पुनरम्था, येषां काम एव नास्ति । तस्मात्काम्यानि न कर्त-च्यानीति ॥ ११॥

( अस्थियज्ञस्य मृताविकारिकत्वपक्षे सूक्तवाकान्तर्गतायुरादिकव्यकाशकः-भागानुद्वष्ठाविकरणम् ॥ २१॥)

# [ २१ ] ईहार्थाश्राभावात्सूक्तवाकवत् ॥ ५२ ॥ सि०

ऋत्वर्धे तु कियेत गुणभूतत्वात् ॥ ५० ॥

नतु काम्यानामतिदेश एव नास्ति । सत्यम् । ' अस्थीनि यमेरन् ' इति श्रूयते । तत्र कः पुनर्याग इति स्तोत्र इति लिङ्कारसोमयागः, निष्टिकः । स व सोमयाग उपदेशेनेतस्य, चिन्ता घटते । अथवा छत्वा चिन्ता ॥ ९१ ॥

सन्ति, अस्थियत्ने दर्शपूर्णवासपकृतिकानि चोदकपाप्तानि पायणीयादीनि, तेषु चोदकपाप्तः सूक्तवाकः । तत्रेपानि, अयं यजमान
आयुराशास्ते सुपजास्त्वमाशास्ते—विश्वं प्रियमाशास्ते यदनेन इविषाऽऽशास्ते तद्श्याचद्दध्याचद्दस्मै देवा रासन्तामिति । किमिमानि कर्तव्यानि, न कर्तव्यानित्येषोऽर्थः संदिद्यते । किं तावत्याप्तम् । इंहार्थाः
ये कामाः सूक्तवाके श्रूयन्ते, तेऽपि न स्युः । किं कारणम् । अभावात्कामियतः । न श्वस्थीनि कामयन्त इत्येतदुक्तम् । तस्मान्न कर्तव्यानि ।
सूक्तवाके, इति सूत्रियत्वये, सूक्तवाकवदिनि सूत्रितम् । कथमेवं वर्णतः
इति । उच्यते । ईहार्थाः सूक्तवाकार्दाः । अर्हे विनिर्द्रष्टव्यः । यथा,
श्वन्दोव्यतिक्रमाद्र्यदे भक्षपत्रमानपरिधिकपालस्य मन्त्राणां यथोत्पत्तिवचनमूद्दतस्यादिति । तस्मान्न सूत्रोपालस्मः ॥ ५२ ॥

## स्युर्वाऽर्थवादत्वात् ॥ ५३॥

न चैतदस्ति, यदुक्तं भवताऽम्थ्रामीहार्थाः कामा न कर्तव्या इति । स्युर्वाऽर्धवादत्वात् । स्युर्वा एते कामाः । कस्मात् । अर्थवादत्वात् । अर्थवादा एते, आयुराबास्ते सुमजास्त्वमाश्चास्त इति । नैते विषयः, अर्थवादा एते। अर्थवादत्वाच्च तेषां क्रियां चोदकः मापयति। एवं चौद-कानुग्रहो भवति । तस्मात्पद्याम ईहार्थाः कामाः कर्तव्या इति ॥ ५३॥

### नेच्छाभिधानात्तदभावादितरस्मिन् ॥ ५४ ॥

न चैतद्दित, यदुक्तं भवता, ईहार्थाः कामाः कर्तव्या इति । कस्मात् । इच्छाभिधानात् । इच्छाभिधाना एते कामाः । आयुराश्वास्ते सुमजास्रवमाशास्ते दिव्यं धामाऽऽश्वास्ते, इति । इच्छायामुन्पत्रायां प्रयुज्यन्ते ।
य एतान कामानिच्छेत्स चेह यजमानो नास्ति । अचेतनावन्त्येताव्यस्थीनि । अस्थ्रामिच्छा न विद्यते । तदभावात्—अम्थ्रामिच्छाया अभावान् , इतर्रिमन् - जीविति, एते कामा भविष्यन्ति, नास्थिषु । तस्मात्पद्यामोऽम्थ्रामीहार्थाः कामा न कर्तव्या इति । नन्वेतेऽर्थवादा इत्युक्रम् । अत्रोच्यते । नैतेऽर्थवादाः । विधय एते । एवं चेत्परिहृतमेतः

<sup>[ 47 || 48 ||</sup> 

द्भवति । तस्माद्यदुक्तं भवता, अन्ध्रामोहार्थाः कामाः कर्नेव्या इति । नैतदेवम् । न कर्नव्याः । नेच्छाभिधानात्तदभावादितरस्मिन् ॥ ५४ ॥

(अस्थियज्ञे मृताधिकारपक्षे होतृकामनयाऽनुष्ठीयमानानां गुणकामानाम-ननुष्ठानाधिकरणम् ॥ २२ ॥ )

# [ २२ ] स्युर्वा होतृकामाः ॥ ५५ ॥ पू०

द्वादशाहमभृतीनि सत्राण्युदाहरणम् । तानि प्रकृत्य श्रूयते ।
सतः संवत्सरेऽस्थीनि याजयेयुरिति । चोदकपाप्तानि दीक्षापभृतीनि
कर्माणि श्रूयन्ते । सन्ति च प्रकृती होतृकामाः । यं कामयेतापश्चमान्
स्यादिति, पराचीं तस्येहामुपह्वयेत, अपशुमानेव भवाते । यं कामयेत
प्रमायुकः स्यादिति, तस्योचस्तरां वषट् कुर्यात् । यं कामयेत पापीयान्
स्यादिति, नीचैस्तरां तस्य याज्यया वषट् कुर्यात् । यं कामयेत वर्षायान् स्यादिति, जचैस्तरां तस्य याज्यया वषट् कुर्यादिति । एवं तत्र
संश्रयः क्रियते । किमस्थां होतृकामाः कर्तव्याः, अथवा न कर्तव्याः
इति । नतु जीवतां यज्ञ इत्युक्तम् । अत्रोच्यते । अस्थां यज्ञ इत्येवं
कृत्वा चिन्ता प्रवर्तते । तत्र सूत्रेणैनोपक्रमः क्रियते । स्युहीतृकामाः ।
एतेऽस्थां कर्तव्याः स्युः । कस्मात् । चोदकः पापयित । एवं चोदः
कानुग्रहो भविष्यति । तस्म त्यद्वयामो होतृकामाः कर्तव्या इति ॥ ५५॥

#### न तदाशीष्ट्रवात ॥ ५६ ॥ सि॰

न चैतद्दित, यदुक्तं भवता होतृकामाः कर्तव्या इति। न कर्तव्याः। कस्मात्। तदाशीष्ट्रात्। तदाशीरेषा भवति। यज्ञपानाशीरेषा। यां वै कांचन यहे ऋत्विज आशिषमाशासते सा सर्वा यज्ञपानस्य, इति यज्ञमानविषयतामाशिषो दर्शयति। स चेह यज्ञपानो नास्ति। अचे तनान्यस्थीनि। अस्थनां कामियतुं सामध्ये नास्ति। अर्थी समर्थश्राधि कियत इत्युक्तम्। केर्तुर्वा श्रुतिसंयोगाद्विधिः कात्स्त्येन गम्यत इति। कस्मात्पश्यामोऽस्थनां होतृकामा न कर्तव्या इति। श्लीणा कृत्वा चिन्ता। मयोजनं नोच्यते। (न तदाशीष्ट्रात् )॥ ५६॥

<sup>48 || 44 || 48 ||</sup> 

१ याजगेदिति—पा०। २ (अ०६ पा० १ अ०२ सु० ५)।

( यजमानमरणोत्तरमपि सर्वस्वारस्य समापनाधिकरणम् ॥ २३ ॥ )

## ि २३ ] सर्वस्वारस्य दिष्टगतौ समापनं न विचते कर्मणो जीवसंयोगातु ॥ ५७ ॥ ५०

अस्ति सर्वस्वारः ऋतुः, र्श्वनःकर्णोऽग्रिष्टोमः । मरणकामो ग्रेनेन यजेत, यः कामयेतानामयः स्वर्गे लोकामियामिति । तत्र संशयः । किं दिष्टगते यजमाने तदन्तं क्रमोंत्स्रष्टव्यमन परिसमापायनव्यमिति । किं तावत्माप्तम् । सर्वस्वारे दिष्टगती यजनानस्य सत्यां तदन्तं कर्मोत्स्रष्टः च्यम् । कर्मणो जीवसंयोगात् । जीवता हि शवयं, नाजीवता । तस्मा-दिदमर्थादापद्यते, सर्वस्वारेण दिष्टगत्यन्तं यजेतेति ॥ ५७ ॥

### स्याद्वोभयोः पत्यक्षशिष्टत्वान् ॥ ५८ ॥ सि०

स्वाद्वा तस्य परिसमाप्तिः। उभयं हि पत्यक्षात्रिष्ठम् । ऋतुः, परि-समाप्तिश्व । मरणकामो ह्येतेन यजेतेति - आरम्य परिसमापयितव्य. मित्यारूयातार्थः । नेन समाप्तिरारूयातेनैवोक्ता भवति । अपि चेदमाः म्नायते, आर्भवे परन्यमान औदुम्बरी सद्योन बाससा परिवेष्ट्य ब्राह्मणाः परिसमापयत मे यज्ञभिति संवेष्यामि विश्वतीति । यदि पेष-मात्रं स्यात् , अदृष्टार्थं भवेत् । नम्मात्संवेषणद्वारस्यक्षणया परिसमाप्ति-रेव विधीयते । यथा, यदि सोममपहरेयुः, विधावतेच्छतेति ब्र्या-दि।ते । अथ यदुक्तं, जीवन् कर्ता भवाते, न मृत इति । नेत्युच्यते । जीवता वचनं शोक्तम् । आरब्धं परिसमापयतेति । अतस्तत्कृतेवासी परिसमाप्तिः । अत्राऽऽह । यदाऽसौ प्रयुक्तवांस्तदा तावत्पारिसमाप्ति-स्तेन न कृता। यदा परिसमाध्तिस्तदाऽसौ नास्ति। कः परिसमाप्तेः कर्तेति ।

अत्रोच्यते । मुक्तसंत्रयेनैतत्तुल्यम् । यद्भवान् मुक्तसंत्रयं जीवन्तं कर्तारं मन्यते तेनैतन्तरम् । योऽपि, परिसमापयतोति मेष्य परिसमाप्ति-काले जीवति, तस्यापि जीवनं परिसमापनकालेऽनुपकारकं, पूर्वपैषा-

<sup>9911</sup> 

१ कर्णस्ताम .-- पा॰ । शुनः करणस्ताम .-- इति सोमनाथीये पाठो दश्यते ।

िकं निर्वापोऽपि न कर्तव्य उत कर्तव्य इति । किं प्राप्तम् । यथा-श्रुतोऽसी न शक्यते कर्तुम् । न चायथाश्रुतेन क्रृतेन किंचिद्स्ति प्रयो-जनम् । तस्माद्विगुणत्वात्र कर्तव्य इति ।

एवं प्राप्ते, ख्रूमः । गुणलोपे च मुख्यस्य क्रिया स्यादिति । गुणोऽ बिहोत्रहवणी । प्रधानं निर्वापः । यदि निर्वापो न संभवेत् , ततस्त-दसंभवादिमहोत्रहवण्यपि न संभवतीति निवर्तेत । न तु गुणलोपे मुख्यं न संभवनीति । तस्मानिर्वापः कर्तव्यः । अग्निहोत्रहवणीसौध-नता च तस्य न संभवतीति निवर्तते ॥ ६३ ॥

> ( सष्ठदशशरावे चरो मुधिलोपेन चतुःसंख्यानुप्रहावि-करणम् ॥ २८ ॥ )

### [ २८ ] मुधिलोपानु संख्यालोपस्तद्गुणत्वा-रस्यात् ॥ ६४ ॥ पू.०

अस्ति वाजपेयः । शरिद वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेतेति । तत्र श्रूपते । नैवारः सप्तदशशरादः क्षीरे चरुभैरतीति । अस्ति तु पक्वती संख्या ग्रुष्ट्यश्च, चतुरो मुद्योशिर्वपतीति । उभयं चोदकेन पाप्तम् । तत्र संश्वयः । किं संख्यानुग्रहा ग्रुष्टिलोपः, उत्त ग्रुष्टचतुग्रहः संख्यालोपः, अथवा किं संख्याया मुद्यीना च लोपः, अथवाऽन्यतरलोप इति । किं प्राप्तम् । अन्यतरलोप इति । यदि वा ग्रुष्टिपु, यदि वा संख्यायाम् । कृतः । नियमकारिणः शब्दस्याभावादनियम इति ।

प्वं प्राप्ते, ब्रुवः । स्रुष्टिकोषः स्यात्, संख्यानुग्रहश्चेति । कुनः ।

भूतो न विद्यते । भविष्यतकाउत्वं द्व गृह्णीमा निर्वातस्य सगुणत्वाय । उच्यते । भविष्यतकाउतायास्य भूतकाउता न्याया । कयम् । अनित्यः संबन्यः । भविष्यति काले कदाचिदस्यामावात् । पुरोडाशकपाले द्व भूतस्य कालस्यामाव एव । अग्निहोन श्रह्वण्यपि न भूतकाला पवमाने। धेषु । प्रकृताव श्रहोश्रह्वणी वचनाद्भवति । सा च भूतकाल संबद्धा, इह चोदकेन तथा भूता प्राप्तोति । न च प्रावश्वमानहिष्यग्निहोत्रं संभवति । तस्मालास्त्यग्निहोत्रहवणी । यच पूर्णाहुत्यन्ते ऽग्निहोत्रं सो ऽपूर्व एव होमः ॥ ६३ ॥

मुख्यत्वात्संख्यायाः । पूर्वे हि संख्या निपताते । सा पूर्वेमेवावगम्यते, न तदवगमकाळे संख्याविज्ञानस्य परिपन्थि किंचिद्विज्ञानमस्ति । तस्मिकिष्पतिद्वेद्वे संख्याविज्ञाने प्राप्ते मृष्टिविज्ञानमापताते । तत्संख्या-विज्ञानपरिपन्थितां नाऽऽचरितुमहीति । तस्माज्जधन्यत्वानमृष्टीनां छोपः । मुर्ख्यत्वारसंख्यानुग्रहः । तदुक्तं, मुख्यं वा पूर्वचोदनाङ्कोकवदिति ।

एवं प्राप्ते, ख्रमः । मृष्टिलोपेन संख्या लोपमईतीति । क्रनः । तद्गु-णत्वात । मुष्टिगुणो हि संख्या श्रयते । चतुरो पृष्टीनिति । चतुःसं-ख्याविशिष्टा मुष्टयः कयं भवेयुरिति संख्योचार्यते, न स्वार्थे । तस्मा-त्संख्या पूर्वनिदिंष्टाऽनिर्दिष्टेव । सा हि परविशेषणार्थमेवोच्चार्यते । तेन नैव तस्या अनुग्रहः कार्यः । मुष्टिलोपे सति तदिधकरणा संख्याऽिषः करणाभावान्त्रिवर्वते । अन्याधिकरणायां कियमाणायां न प्रकृतिवत्कृता स्यात । संख्याळोप पुनर्मृष्ट्यो निर्वापाधिकरणाः श्रूयमाणा अधिक-रणानिवृत्त्या न निवत्स्थेन्ति । तस्मान्युष्टिगुणत्वात्संख्या निवर्तेत, न म्रष्ट्यः। तदक्तम्, अङ्गगुर्णविरोधे च तादर्ध्यादिति ॥ ६४ ॥

#### न निर्वापशेषत्वात्॥ ६५ ॥ सि०

नैतदेवम् । न संख्या मुध्यु श्रूयते । यदि मुध्यु श्रूयेत, तद्गुण-त्याभिवर्तत। क तर्हि श्रयते। निर्वापे। कथम्। नैवमभिसंबन्धः क्रियते, चतुरो मुष्टीनिःते । कथं तर्हि । चतुरो निविपतीति । मुष्टिगुणः संख्यागुणश्च निर्वापो निर्दिश्यते । ऋियासंबन्धे हि द्वितीयाविभक्ति-भैवति । कथम् । कारकविभाक्तिर्दि सा । कारकं क्रियाया एव भवति, न द्रव्यस्य । अतश्रतुःसंख्या श्रुत्याऽवगता निर्वापस्य, वाक्येन मुष्टी-नाम् । वाक्याच श्रुतिर्वेलीयसी । तस्यान्ध्रुख्यानुग्रहान्ध्राष्ट्रेलीप एवेति ॥ ६५॥

> संख्या तु चोदनां प्रति सामान्यात्तद्दिकारः संयोगाच परं मुष्टेः ॥ ६६ ॥ पू०

#### [ 28 || 24 ||

१ मुख्यार्थत्वात्-पा॰ । १ (अ॰ १२ पा॰ २ अ॰ ८ सू॰ २५ )। ३ (अ॰ १२ पा॰ ३ अ० ९ सू॰ २७ )।

तुश्रव्द एनं पक्षं व्यावर्तयति, न संख्यानुग्रहो मुष्टिलोप इति । किं तिहें । संख्या लंख्या निवर्तते, श्रस्तिश्च मुष्ट्यः । कथम् । सामान्यात् । निवीपसाधनं द्रव्यं प्रकृती मुष्ट्यः । तासां परिच्छेदिका चतुः संख्या । इह सप्तदश्चंख्याः धराबद्रव्यकश्चरुभेवतीति श्रूयते । तत्र मापनार्थं मुष्टिद्रव्यं भापनार्थे करावैनिवर्त्यते । तत्परिच्छेदनार्था चतुः-संख्या परिच्छेदार्थदा सप्तदश्चल्या निवर्त्यते । तथ्या, इदं द्रिष्ट मुतं शाक्रमिमे शाल्यः, देवद्रचो भेजियित्वयः, देवद्रचवग्रह्मद्रत्रस्तैले-नेति, भोजने यद्ष्यतेन शक्यते कर्तु वर्त्तेलेन कियते । तस्माद्यद्यपि न श्रूयते तैलेन स्नेहियतव्यामिति, तथाऽपि समानकार्यत्यात्तेलं प्रतस्य विनिवर्तकं भवति । एवं संख्या परिच्छेदं कुर्वती परिच्छेदिकाया एव संख्याया निवर्तिका भवितुमहीते । परं च श्रस्यद्रव्यं मुष्टेनिवर्तकं, संख्याया निवर्तिका स्वितुमहीते । परं च श्रस्यद्रव्यं मुष्टेनिवर्तकं, संख्या पात्र । तस्मात्त्राकृती संख्या पार्क्रतं च द्रव्यं निवर्तते ॥ ६६ ॥

न चोदनाभित्रंबन्यात्मञ्जती सस्कारयोगात्॥ ६७ ॥सि०

नैतदेवस् । चोदनाति यागं वृतः । यागसंवद्धा हि सप्तदशसंख्या, श्वराबद्रव्यं च । प्रकृतो निर्वापसंस्कारसंवद्धा चतुःसंख्या सुष्टिद्रव्यं च । न चान्यत्र क्रियमाणं समानका नेमप्यन्यत्र निर्वर्तकं भवति । यस्य हि प्रत्यक्षश्रुतेन चोदकपाप्तस्य कार्यमिनिवेद्यंते, तत्तेन निवद्यंतास् । न च यागे क्रियमाणे निर्वापकार्यं निवद्यंत । तस्मानिवीपपाप्तं किचिद्य्यनेन न निवद्यंत हात् । विरोधान्त चतुर्विमुष्टिमिनिक्ष्यमाणं द्रव्यं न सप्तद्शश्रदायं भवति । तस्माद्विरोधादन्यतरिक्वदर्यते, द्रव्यं संख्या वा । तत्र चतुःसंख्यानुग्रहारमुष्टिळाषो न्याय्यतर इति ॥ ६७॥

( द्यावाष्ट्रियेक्यादौ प्रस्यक्षंयंन्यादिश्राव्दोपदिष्टगोद्रव्येण प्राकृताजद्रव्यस्य बावाधिकरणम् ॥ २९ ॥ )

[ २९ ] औत्पात्तिके तु द्रव्यती विकारः स्याद-कार्यत्वात् ॥ ६८ ॥ सि०

कचिच्छ्रयते, द्यावापृथिव्यां घेनुमालभेत, मार्कतं वतमम् , **ऐन्द्रम्-**षभिषिति। तदत्र संग्रयः । किएनः घेतुवन्मर्थभा उन गाव इति। किं पाष्तम् । चोदकानुग्रहाय, अजा इति । गुणानिमित्तास्ते अब्दाः । स गुणश्चोदकेन पाप्ते पाँकृते द्रव्य अविश्वयितव्यः । नतु गवि गुण-माहुरेते शब्दाः । सत्यं गव्याहुः । न तु गौरत्र प्रत्यक्षेण वचनेन चोद-केन वा । स एप गुणवचनो यद्याप श्रुत्वा गोविष्ठानं गुणं वदाति, वाक्येन(ऽऽलम्भद्रव्यमास्कन्दति, तथाऽपि गोद्रव्यस्याभावादालभतिवा• वयमेव गृह्यते, न श्रुति ।

अपि च धानवयोवचना एते शब्दाः । गुणाश्चामृतेत्वात्र क्रियया संबध्यन्ते । द्रव्येणैषां संबन्धो भवति । चोदक्रवाप्तं च द्रव्यम् । तेनैषां सामानाधिकरण्यम् । यथा, अबी द्वे धेन ददाति । तस्य पुरुषी धेनुई-क्षिणा । तथा, अजर्भभम्याजिनमवम्तुणातीति । धानवयीवचनः भन्दस्नदेकवाक्यगनेनेव द्रव्येण संबध्यते । एविभिहापि चोद्कपाप्तेन द्रव्येण संभन्त्यत इति । तस्यादना धेन्वत्सऋतभा इति ।

एवं पासे, ब्रूपः । औत्पत्तिक एतिसम्बुन्पत्त्यैव जातिविशिष्टे गुण-श्रब्दे द्रव्यतो विकारः स्यान् । द्रव्यमपि विकुर्यात्, न गुणमात्रम् । यदेतज्ञातिविशिष्टं घानं वय्श्व, न तदजवशुपु शक्यं कर्तुम् । गोपशुष्वेव तद्भवति । नन्वत्र यद्षि स्याच्छक्यमावेक्षितुं, तद्विश्विष्यते । यन शक्यं, तत्प्रमादिष्यते । यथा, अज्ञा धेतुवत्मर्पभा इति । उच्यते । विस्पष्टस्तत्राजशब्देन धेन्वादीनामेकवात्रयभावः । ३६ चोदकेनाजद्र-व्यम् । चोदकश्च विरोधे सति नाजद्रव्यं शायगति । न च धेन्वादीनां

सिद्धान्तम्त-असाधारणगुणवचनोऽयमधिष्ठानमन्तरेणैव गुणः संपादिनो मवति ।

धेन्वादयः शब्दा उभयोग्याधारणवचना एव । श्रीगादय इवानपेक्ष्य च पदान्त-रमेते पदावस्थायामेवासाधारणमर्थे धतिपादयन्ति । केचित्पदान्तरमपेक्ष्य साधारणं प्रतिपाद्यन्ति । यथा शुक्तः पट इति । कथ तर्हि पूर्वः पक्षः । श्रुत्या धेनुरिति शब्दो धान एव वर्तते । गोद्रव्यं त्वस्य न शब्देन, नापि चोद्केन । अनाद्रव्यं त्वस्य चोदकेन पाप्नोति । तत्र चानुमानिक. शब्दो विद्यते । एवं पूर्वः पक्षः ।

द्वब्येण संबन्धः । कारकविभक्तिरेषा, आलम्भेन संबन्धं करोति । गिव सा च श्रुति । द्रव्यसंबन्धो वाक्येन स्पात् । तच दुर्बल् श्रुतेः । क्षित्रश्च जातिविशिष्टे गुण आलम्भसंयुक्ते सति न श्वव्यमजाद्रव्येण भवितुम् । न च चोदकापेक्षया भत्यक्षा जातिकन्स्रष्टुं शक्यते । तस्मा-द्वाचो धेन्बादयो भविष्यन्तीति ॥ ६८ ॥

( बायव्यपशावुपदिष्टश्चेत्मुगेन प्राकृताजद्रव्यस्याबाधाधिकरणम् ॥ ३० ॥ )

## [३०] नैमित्तिके तु कार्यत्वात्प्रक्रतेः स्यात्तदापत्तेः ॥ ६९॥ सि०

इदमामनित, वायवयं द्वेतमालभेत भृतिकाम इति । अत्र संश्वयः । किमिहापि नाजः पशुः कर्नव्य उनाजः पशुरिति । उच्यते । औत्पित्ति-कोऽयं श्वेतगुणमंबन्धे श्वेतशब्दः । अतो यः कश्चिच्छेनगुणसंबद्धः, स आल्डभ्य । न हि श्वेतशब्दः प्रत्यक्षः सन् कुतश्चिच्छ्वेनद्रव्याचोदकेनाऽऽ-नुमानिकेन निवर्तियिनव्यः । तम्पाद्जो गौर्न्यो वा श्वेत आलब्धव्य इति ।

एवं पाप्ते, ज्ञ्मः । नैमित्तिक एनस्मिञ्छ्वेतगुणनिमित्तके द्रव्ये श्वेतशब्दे सित गुणमानं विकियते । न हात्र जातिविशिष्टं द्रव्यं पतीयते ।
यदेवाऽऽलम्भसाधनभूनं तदेव परिच्छेत्तव्यमित्येतद्वावयादवगम्यते ।
यश्चःस्य चौदकपाप्तं द्रव्यं साधनमिविरुध्यमानं श्वुत्या प्राप्तोते, तद्यं
श्वेतशब्दः परिच्छेत्स्यति । नन्त्रजादन्यान्यपि द्रव्याणि परिच्छेत्तुमयं
शक्तोति । न ज्ञूयो न शक्तोतीति । न तेन परिच्छिन्नेन प्रयोजनमस्ति ।
तस्मात्मत्यक्षोऽपि श्वेतशब्द्द्रलागमेव परिच्छिन्यान्नान्यं पश्चिमिति ॥६९॥

( साद्यम्के खंडेवाच्या प्राकृतसादिरत्वनियमम्य, चित्रेष्टौ तण्डुलेषु प्राकृतवीहियवान्यतरनियमस्य चामावाधिकरणम् ॥ ३१ ॥)

[३१] विप्रतिषेधे तद्वचनात्प्रास्टतगुणलोपः स्याचेन च कर्मसंयोगात्॥ ७०॥ सि०

साधरके श्रूपते, खछेवाछी यूपो भवनीति । तत्र संदेह । किं

तस्माचोदक्बाधः । उत्तरमधिकरणमस्यैव प्रत्युदाहरणम् । यत्र साधारणगुगवचन-स्तन्न चोदको न बाध्यते ॥ ६८ ॥ [ ६९ ॥ ]

खादिरश्रोदकेन पाष्यते, स खलेवाली कर्तव्यः, अथ न पाष्यते, खादिर्यखादिरी वा खलेवाली स्वादिति । तथा चित्राया श्रूपते । दिधि मधु घृतं पयो धाना उदकं तण्डुल।स्तत्संसृष्टं शाजापत्यं भवतीति । तत्रापि संदेहः । कि त्रीह श्योदकेन पाप्यन्ते, त्रेहास्तण्डुलाः कर्तव्या उन न पाष्यन्ते, त्रैहा अत्रैहा वा नण्डुळा उपादातक्या इति ।

कि तावत्याप्तम् । खादिरादिः खलेवाली कर्नव्या, बैहास्तण्डुळाः कर्तव्याः । चोदकेन खादिरादयो ब्रीहयश्च प्राप्तवन्ति । एवं चोदकाः नुग्रहो भविष्यति । तेषां प्राप्तानां खलेवालीतः विधीयते । यो युपः स खलेवाली कर्नन्य इति । शक्यते हि यूपः खलेवाली कर्तुः, न खले-वाली केनचित्पकारेण यूपो भवति। खादिरादीनां हि काष्टानां संस्कारै-र्यूपः क्रियते छेदनादिभिः, न त्वन्येषाम् । तत्र, यूपो भवतीति युपकार्ये भवतीत्युक्तं स्यात् । तथा लक्षणाशब्दो भवेत् । त्रीहीणामपि तण्डुला-श्रोदकेन प्राप्ता एव । तेषा तङ्कानां पिष्टभावं भत्याख्याय देवतासं-बन्धः क्रियते । तस्मात्खादिरादयः खलेवालीत्वमापादियिनव्याः । बीहर्यश्च तण्डलभावमापादियतच्या इति ।

एवं प्राप्ते, ख्रवः । विप्रतिषेध एतस्थिन् , प्राकृतस्य गुणस्य छोपः स्पात् । कथं विपतिषेधः । तद्वचनात् । खल्लेबाल्या यूपता विधीयते, न गुपस्य खलेबालीता । तथा, अन्यबहितेन भवतिना संबन्धात्य-त्यक्षं वाक्यम् । इतस्था, व्यविद्वतेन परोक्षं स्यात् । खळेवाळीश्रब्दश्च यः खळे वारणे प्रवर्तने तस्य वाचकः। तथाभूनश्च युपकार्ये विनियु-ज्यते । या खलेवाली स यूप इति । शक्यते च यूपकार्ये विनियोक्त्रस् । यत्तु युवश्चदः कार्यच्क्षणार्थ इति । व्यवधान। ह्यक्षणाऽपि ज्यायसी ।

न युपस्य खलेवालीत्वम् । तथाऽव्यवहितेन भवतिना संबन्धात्प्रत्यक्षं वाक्यम्। इतरथा व्यवहितेन भवतिना परोक्षं स्यात्-इत्ययुक्त भिदं पूर्वपक्षनिराकरणम् । कथम् । शब्दस्य धर्मोऽयं कमः । अर्थे प्रति शब्दो गुणमृतः । तम्मद्भाक्य एव इ,ब्दस्य योऽर्थः स प्रहीतव्यः । कमम्तु शब्द्धमेत्वादुवेह्यः । तस्मात्पूर्वपक्षनिराकरण-भिद्मकरूप्यमित्यन्यथा वर्ग्यते । युपानुवादेन खलेवास्त्रीत्वे विधीयमानेऽदृष्टार्थता प्राप्तीति । खळेवाल्या युवकार्ये विधीयमानाया दृष्टमेव पश्चनपक्रमणं प्रयोजनम् ।

मत्यक्षं हि लक्षणायां, परोक्षं व्यवधाने वाक्यम् । तस्माद्यज्जातीयस्य वृक्षस्य खलेवाली कृता, तज्जातीयस्य यूपकार्ये विनियोक्तव्या । नैनां चोदको विशेषेऽवस्थापयितुं शक्रोति । मत्यक्षां श्रुतिस्तथा चोदकेन चाधिता स्यात् । तस्माच खादिसादिनियम इति ॥ ७०॥

( खळेबाल्यां तक्षणादीनामननुष्ठानाविकरणम् ॥ ३१ ॥ )

[३१] परेषां प्रतिषेधः स्यात् ॥ ७३ ॥ सि॰

खलेबाल्यामेव संशयः । किं तक्षणं जोषण पुच्ल्यणि मित्येवमादयः पदार्थाः कर्तव्याः, नेति । किं प्राप्त् । चोदकानुग्रहाय कर्तव्या इति । एवं प्राप्ते, ज्रूषः । परेषां प्रतिषेषः स्थादिति । तथाभूतस्य हि यूषकार्ये विनियोगः । खलेबाली भूतस्य हि यूषकार्ये विनियोगः । खलेबाली भूतस्य हि यूषकार्ये विनियोगे कृते कृतः श्रास्तार्थो भवति । कृते शास्त्रार्थे नापरमे गुणाय यतितव्यम् । अपि च तक्षणादीनि यूषकारणानि । न चात्र यूपेन प्रयोजनम् । अयूषो हि यूषकार्ये विनियोजियितव्यः । तम्मात्तक्षणादयो न कर्तव्या इति ॥ ७१ ॥

#### प्रतिषेधाच ॥ ७२ ॥

इतश्च न कर्नव्याः । विषितिषेषः कृतो भवेतः क्रियमाणेषु तस्याः खळेवाल्याः । यत्काष्ठं खळे वारणम्हतं, सा खळेवाळी । बाह्यये-बोषादातव्या तक्षणे क्रियमाणे सा विनय्तेत्, द्रव्यान्तरं जायेत । यज्ञ खळे वारणे प्रहत्तम् । जोषणं तु अष्टावसरमेव । जोषितं तद-न्यार्थेनैव । हक्षाणां हि जोषणं, न तु विकार्य । उच्छ्रयणं चोच्छि-ताया अश्वयपेव । तस्यात्तक्षणादयो न कर्नव्या इति ॥ ७२ ॥

( खळेवाच्यां पर्यूहणादिसंस्काराणामनुष्ठानाधिकरणम् ॥ ३२ ॥ )

[३२] अर्थाभावे संस्कारत्वं स्यात् ॥ ७३ ॥ सि० खलेवाल्यामेव संदेदा । कि मैत्रावरुणदण्डेन भूमेः समाकिया,

तस्माद्यथाश्रुतमेत्र वाक्यम् । न तु विहितकल्पनापसङ्गः । कयं तर्हि प्रसङ्गः । उप-चयत्वेन । अयं चापरो गुणः । अव्यहितेन भवतिना संबध्यत इति ॥ ७० ॥ ि७१ ॥ ७२ ॥

अद्भिरवसेचनं वलवद्वधानमञ्जनिक्येवमादयः पदार्थाः कर्तव्याः, उत नेति । कि प्राप्तम । न कर्नव्या इति । परेषां प्रतिषेधः स्वादित्यु-क्तम्। यादशः खळे वारणे वर्तते, तादश एव यूपकार्ये विनियोक्तः व्योऽयुषः । यूषार्थाश्च चोदक्रशप्ताः संरक्षारास्नस्पिनिवर्तेरान्त्राते ।

एवं प्राप्ते, ब्रुयः । अर्थाभावे कार्याभावे, यदि खळेताः सास्तैः सं-स्कारै: कार्य न भवाते, तनो यूपत्वमेन तेषां निमित्तं स्पात्, खले-बाल्यां न भवेयुः । इह पुनर्भूषेः समित्रयया, अद्भिरवमेचनेन, बछद्वधानेन च का निमित्र दाँढर्घेम् । शिथिला हि सा खले वारणेन भवति । न च खळेवाळीत्रमुवद्मन्ति । तस्यात्कर्तव्याः । अञ्जनमप्य-नुपद्यातकं चोदकपाप्तं क्रियमाणविकाय गुणाय स्वात् , न दोषाय । तस्यात्तदापि कर्षेच्यत्मिति ॥ ७३ ॥

( महापितृयक्ते चानास्ववचातानुष्ठानाविकरणम् ॥ ६६ ॥ )

# [३३] अर्थेन च विषयांसे तादर्थातत्त्वमेव स्वात् ॥७४॥ सि •

अस्ति मह पितृयद्गः, सोमाय पितृमते पट्कपालं, पितृभ्यो बहिं। षद्भश्यो धानाः, पितुभयोऽभिष्वात्तेभ्योऽभिषान्य ये दुग्ये मन्यमिति । धाना इत्यत्र संदेहः । कि धानासु इन्तिः कर्तव्य उत नेति । कि माप्तम् . न कर्तव्य इति । कुतः । विधातात् । क्रियमाणे इन्तौ धानात्वं विद्वन्यत, सक्तवो हि भवेयुः । तस्मान कर्तेच्या इति ।

एवं अभी, ब्रनः । उक्तमिववातक्तमिवकाय गुणाय कर्तव्यमः अञ्जनविदिति । आह । अञ्जनमित्वियत्त्रमं, हन्तिस्त धानात्वं विह-न्तीति । अत्रोच्यते । यथा ज विघातकं भवति, तथा करिष्यते । विप-

#### 93 II ]

धाना इत्येतदनुदाहरणम् । द्वेबाऽध्यनुष्पधनानत्वात् । कथमनुषपात्तिः । चोदके-नापि विषयांत एव प्राध्यते । पूर्वभवघात , ततः श्रपणम् । अय श्रपणादुत्तरकालः मवधातः प्राप्यते, तयाऽपि तथैवानुष्ठेयः । तत्र ' अर्थेन विवर्धाने ' इत्ययक्तम् । अयोभयत्रावघातः प्राप्तोति, तथाऽऽप्यत्वेन विद्यते । विपर्याक्षी न युक्तः । अयैव-मुच्यते, निषान्नाया यामचोद्नाया चोदक इति धानासु निष्पन्नासु तदश्योदकोऽव-घातं अपणं च पापनति । एवमनुष्ठाने पाधे ' अर्थेन विपर्वासे ' इत्युक्तं, तद्य्य. र्चिसिष्यते तथा, न विद्दिनिष्यते । विषयीसे क्रममात्रं न कृतं भवति, पदार्थस्तु न निवर्तते । तर्दुक्तं, गुणक्रोपे च मुख्यिक्रया भवतीति । तस्मात्पूर्वे द्दित कृत्वा पाकः कार्यः । तत्र दि द्दितः पाकार्थो भवि-ष्यति, न धानात्वं विद्दिनिष्यत इति ॥ ७४ ॥

इति श्रीश्वचरस्वामिविरचिते मीमांसाभाष्ये दशपाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

नुषपत्तम् । यदि निष्पत्ररूपं द्रव्यं गृद्धते खठेवाकीवत् , तदा च धानादीनामिकया-च्छेदनादीनामिव तद्धिपर्यासराङ्केत्व नास्ति । अथ नैव निष्पन्नाना ग्रहणं, तत्रापि यथाप्राप्तभेवानुष्ठानं, न विषयीसः ।

ार्के तर्ह्युदाहरणम् । तत्रैव नैन्यः । तस्य श्राणादुत्तरं पेषणं प्राप्तोति । तत्र धर्मा भवन्ति न भवन्ति ति पूर्वपक्षे पेषणान्तरं, व्युत्क्रमादित्यतोऽधर्ममेव पेषणम् । सिन्ध्यान्ते च तदेव पेषणं प्राक्तनकार्यत्वात् । क्रममाक्षमन्यत् । अर्थक्वते विपर्यये धर्मा भवन्त्येव क्रष्णलेषु पाक्रवर्मा भवन्तीति । यद्यपूर्वोऽयं पाक्रम्ततः पाक्तवर्मा न मवन्ति । अथ प्राक्तनस्य प्रतिप्रमवन्ततो वर्माः सन्ति । प्रतिप्रमवोऽयम् । कथम् । चोदकेन प्राप्ताः पाक्ष्यम् । अर्थलोवाज्ञिव्हत्ताः श्रयणविव नात्प्रतिप्रमूयन्ते ।

ननु प्रतिप्रसने श्रयणमात्रमेव विवातन्यम् । छते विवीयमाने वाक्यं भिद्यते । यद्यपूर्वविवानं तथा सति विशिष्टविधानात्र दोषः । अ गष्ठत्वात् । उच्यते । अस्मिन्त्वाक्ये छतं न विधीयते । कुतः प्राष्ठिष्टतस्य । उत्यक्तिशक्ये छतमेवाऽऽधारत्वेन श्रूयते । प्रानापत्यं छते चरुम् १ इति सप्तभीविभक्तिसंयोगात् , चरुशब्दसाम-ध्याच । यथाऽऽदित्यपयोधिकरणे तथेहाप्युत्पत्तिवाक्ये । तस्माद्गुणवाक्ये छत-मनुवादः ॥ ७४ ॥

इति श्रीमहकुमारिलविराचितायां मीमासामाध्याख्याख्यायां दुष्टीकाया दशमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

१ तदुक्तमिति—( अ॰ १० पा॰ २ अ॰ २६ सू॰ ६३ ) इत्यत्रीति शेषः । २ मन्य इति— दुरंबामेश्राः चक्रवो मन्याः । धानापिद्यानि चक्तवः । भर्नितयवा धानाः । ३ (अ॰ऽपा॰४अ०ऽ)

अय दश्वमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ( पश्चादिविकृतावपदिष्टैरेकाद्शप्रयाजादिभिरङ्गैः प्राकृताङ्गान्तरावाधा-धिकरणम् ॥ १ ॥)

## [१] विक्रतौ शब्दवस्त्रात्त्रधानस्य गुणानामधिको-त्पत्तिः संनिधानात् ॥ १ ॥ पृ०

अस्ति सोमे पद्मरश्रीपोशीयः, यो दीक्षितो यदशीषोशीयं पश्चमालः भत इति । तत्रेदं समाम्नायते । एकादश भयाजान् यज्ञति, एकाद-श्वानयात्रान यत्रवीति। तथा चातुमास्यानि, चातुर्मास्यैः स्वर्गकामो यजे-तेति । तत्राप्याम्नायते, नव पयाजान् यजाते, नवानुयाजानिति । तथा, वायव्यं श्वेतमाळभेत मृतिकाम इति । तत्राष्याम्नायते, हिरण्य-गर्भः समवर्तनात्र इत्यापार्गायार्याने । तथाऽत्रभूथे श्रयते, अरस तुणं प्रास्पाऽऽघारमाघारयतीति । तदेवेषु संशयः । किं प्राक्रतेतिकर्तन च्यता न भाष्यते, अशासाया कर्मान्तराण्येतानि चोयन्ते, अथवा प्रा-प्यते, शक्षाया गुणाविधय इति । कि शक्षम् । न शायत इति । विक्वतौ त्तस्या तस्या शब्दवत्नधानं, नाङ्गानि । तस्मादश्लीबोधीयादिषु गुणकर्धन णानधिकानामुखितः। यजति, आधारमधारयतीति च कर्पान्तराण्ये-वानि विधीयन्ते। तथा हि अतिरतुष्ट्हीता भवाते । तैरेव च तानि साङ्गानि जायन्ते । तस्मात्याकृतीतिकर्वव्यता न शाष्यते । संनिर

अवभूयस्तावदनु शहरणस्। न पूर्वत्यात् । शिष्टाना च विवयन्तेन वर्माः पापनुवन्ति । क्यं संशयः। उच्यते । यत्याकृतमङ्ग विक्वाी श्रूयते तदेव विक्वतिर्निराकाब्दात्वास्स्वी करोति । यया गृहमेवीय आउँरनागश्रक्तम् । श्रयते चात्र पाक्ततमद्गं, । तब प्रया-

अपूर्वत्यादिति—उपोतिष्टोमे 'वाहगेनैकक्रमलेनावसयं यन्ति 'इखनेनावस्थतं क्रिक्टे वि-भाय पश्चाच्छेयते ' अन्तुमन्तावाज्यमागी यजति । इति । तया चानेन क्लुन्तोप कारक्योः प्राकृः त्तयोरेवाऽऽजानागानेविचानेन तान्यानेव नैराकाद्द्यादतिदेशाक्रतानन प्रकृतिराहित्य ह्यापूर्वस्य-स्यावम्ये सिद्धन्तेऽभीव्यमाणत्वात्रोदाहरणं प्रकृताविकरणस्ये आस्यः । २ आज्यमागप्रसगिमितिन चातुर्मास्यान्तर्गते सक्तमेथाख्ये तृतीये पर्वाय 'आगावैणवभकादराक्रपालं निवेरेद्दीविष्यमाणः ' इल्लेन दीक्षणीयेष्टि विशय प्रयाच्छयते ' आज्यमाणी यगति ' इति । ताम्यानेव एउनेधीयस्य नैरकाइक्यमिख्य ।

हिता हि सा प्रकृतो, न प्रकृति संनिहितामतिक्रिप्यतीति ॥ १ ॥ प्रकृतिवन्त्रस्य चानुपरोधः ॥ २ ॥

एवं च नोपरोधो भविष्यति। क उपरोधः। मकृतिवदिति कल्पना। स चोदकशब्दो न दूरे सतीविमामनेकवाक्यव्यवहिनां मकृतिमपेक्षिः ष्यते। तस्मात्कर्मान्तराणि चोद्यन्ते। प्रयाजयागान् करोति, नव करोन ति, अ।घारं करोति, हिरण्यमधः समवर्तताम्र इति करोतीति॥ २॥

#### चोदनापभुत्वाच्च ॥ ३॥

इदं परिचोदनोत्तरं सूत्रम् । नत्वेषां कर्म चोदियतुं सामर्थ्यं नास्ति । कथिमिति । नैतस्माद्वाक्यादिदमवगम्यते यागं करोतीति । कथं ति । यागं प्रकादशसंख्यां करोतीति । यागे गुणसत्तां भावयतीति गुणश्च- इद्ध्रवणात् । यागसत्तायां भाव्यमानाया गुणशब्दश्रवणमनर्थकं स्यात् । तस्माद्गुणविधिसद्भा एते शब्दा इति ।

अत्रोच्यते। अस्त्येतेषां चोदनापभुत्वे सामध्यम्। प्रभवन्त्येते कर्म चोद्यितुम्। कुतः। आख्यातशब्दा ह्येते। आख्यातशब्दाश्च कर्मण-श्चोदकाः समिथगताः, भौवार्थाः कर्मशब्दा इति। त एते समुणं कर्म चोद्यिष्यन्ति। यागः कर्तव्यः, एकाश्चसंख्या चेति। एवं सर्वत्र। सस्मात्कर्मणश्चोदका एते शब्दाः। इतिकर्तव्यता न प्रामोतीति॥ ३॥

> प्रधानं त्वङ्गसंयुक्तं तथाभृतमपूर्व स्यात्तस्य विध्युपलक्षणात्सर्वो हि पूर्ववान् विधि-रविरोपात्प्रवर्तितः ॥ ४ ॥ सि ०

म त्वेतदस्ति, इतिकर्नच्यता न पाष्यते, कर्मानंतराणीति । प्रधानं पाक्कतमङ्गसंयुक्तं, तथाभूतमपूर्वमपि वैक्कतं स्यात् । उक्तमेतत्, विध्य-नेतो वा प्रकृतिवचोदनायां प्रवर्तते तथा हि लिङ्गदर्शनमिति । तस्य-पाक्कतस्य कर्मणो विधिर्वैकृतेषु कर्मसु केषुविदुष्लक्ष्यते । तस्मात्सर्वो

जाः' इति । तस्मात्तेनैवास्य निगकाङ्कत्वं गृहमेधीयवत् । अधिकानामुखात्तिरिति-प्राकृतानां निवृत्तिरित्यभिशायः पक्षयोस्द्रल्यः ॥ १ ॥ [ २ ॥ ३ ॥

१ प्रकृतिवत्तस्य चानुपरीयः ---इति मुद्दितपुस्तकेषु पाटः । २ ( अ० २ पा० १ अ० १ सू० १ ) । ३ ( अ० ७ पा० ४ अ० १ सू० १० ) ।

वैकुतो विधिः, पूर्ववान्-प्रकृतिपूर्वकः । अविश्वेषात्पवर्तितश्रोदकादवग-म्यते । तस्मादिदापि पाकुनीतिकर्नव्यना पाष्यते । यदुच्यते, प्रयाजा-दिभिनिराकाङक्षत्वात्माक्रतीतिकर्नव्यता न प्राप्यत इति । स्यादेतदेवं, यदि यागो विधीयते । यागे हि विधीयमाने, एकादश, नव, हिरण्य-मर्भः समबर्धतात्रे, इत्येतानि पदान्यनर्थकानि भवेषः । न च श्रव्यते बित्तमेकादशादीन्यनूचन्त इति । अपूर्वाणि हि नान्यवस्यं विभात-व्यानि । तानि च वाक्येन यागे । अथ यागो विधीयते, यागे च संख्या, तथा वाक्यं भिद्येत । तम्मादितिकर्तव्यतायां प्राप्तायां गुणविधय एत इति ॥ ४ ॥

### न चाङ्गविधिरनङ्गे स्यात्॥ ५॥

इतश्र गुणविधय इति । न हानङ्गे कर्मण्यङ्गस्य विश्वेषविधिः स्यात । भवाते च विशेषविधिः, आक्ष्ववालः प्रस्तर इति । न श्रसति प्रस्तरे प्रस्तरविशेषः शिष्येत । यथा, यस्य नास्ति पुत्रो न तस्य पुत्रस्य कीढनकानि कियन्ते । एवमिहापि मस्तगस्याऽऽइववालता न विधीयेत । तस्माद्गुणविधय इति ॥ ५ ॥

## कर्मणश्रीकशब्दात्संनिधाने विधेरारूपासंयोगो गुणेन तद्दिकारः स्याच्छब्दस्य विधिगामित्वाद्ग-णस्य चोपदेश्यत्वात ॥ ६ ॥

अयं त्वपरो विश्वपः, मानकर्मणो गुणकर्भणश्चैकश्रव्यात । प्रयोग-यचनेन होकेन शब्देन।ङ्गप्यानान्यच्यन्ते । तस्मात्मधानवचनेन संनि-हितान्यङ्गानि । तेषु संनिहितेषु गुणविधेनीम गृहीत्वाऽभिसंवन्धी भवति । यः प्रयाजसंज्ञको यागः, तत्र गुण इति । एवं सर्वत्र यागे गुणेन तद्विकारः स्यात् । संख्यया मन्त्रेण च संख्यान्तरं मन्त्रान्तरं च विक्रियेत । प्रयाजादिविधिगामी हि ६वटः । गुणश्रोपदेष्टव्यः । नान-र्थकं पुनर्वचनम् । तस्मादितिक रेव्यता प्राप्यते । प्राप्तायां गुणविषय इति ॥ ६ ॥

#### अकार्यत्वाच नाम्नः ॥ ७ ॥

न च श्रवयते विदितुं, नामनामिसंबन्धोऽयं विधीयत इति । अन्या हि वचनव्यक्तिः श्रव्दार्थसंबन्धे विधीयमाने भवति । एकादश्च यागान् करोति । ते च प्रयाजानुयाजमंज्ञका भवन्तीति । वाक्यं ह्यस्यां वचनव्यक्तौ भिद्येत । अथ पुनरेषां प्रसिद्धनामकानामुचारणं, गुणवि-धानार्थम् । तस्माद्पीतिकत्वच्यता प्राप्यते, गुणविधयश्चेत इति ॥ ७॥

## तुल्या च प्रभुता गुणे ॥ ८ ॥

इदं पदेभ्यः केभ्यश्चिदुत्तरं स्त्रम्। कानि तानि पदानि। यदुक्तं भयाजानुयाजा असंनिहिताः, न शक्यते तेषा गुणो विधातुमिति। तत्परिहर्तव्यम्। अत्रोच्यते। तुल्या द्वेषा प्रभुता गुणान् पति चोदकस्य माक्रतान् गुणानिह पापयिष्यति। ते च प्राप्ता गुणविधानपरे वाक्य इह संकीत्यन्ते। यद्वा, उत्पाद्य पापयिष्यति। ते गुणवचनेन संभन्तस्य-नत हति। तत्रोत्पन्नानां पाप्तिर्व्यीयसी। पाक्रतान् पाप्य कृतार्थः शब्दो नापूर्वानुत्पादियत् शक्तोति । इदमधुनातनं वचनमुत्पादकामिते चेत्। नैतदेवम्। गुणसंबन्धार्थमेव तत्। गुणवचनस्य श्रवणात्। तस्मादिष प्राप्तेषु गुणाविधय हति।

अथ यदुक्तम्, आख्यातशब्दा एने कर्मणां विधायकाः, भावार्थाः कर्मशब्दास्तेभ्यः क्रिया प्रतीयेन, इति । तुल्येषां प्रभुनाऽऽख्यातशब्दा-नाम् । ये हि शक्तुवन्ति गुणवचनमहिना गुणं कर्म च विधानुं, शक्तुवन्ति गुणवचनमहिना गुणं कर्म च विधानुं, शक्तुवन्ति ने केवलं गुणं विधातुम् । यो हि पाषाणान् भक्षयति, ईषत्करास्तस्य ग्रुद्धशब्द्वल्य इति । तस्मादिष गुणविधय इति ॥ ८ ॥

### सर्वमेवं प्रधानमिति चेत् ॥ ९ ॥

इति चेत्पर्यस्म, आख्यातशब्दोऽयं गुणं विधास्यतीति । एवं सति सर्वे प्रधानम् । आख्यातशब्दवाच्यत्वादिति ॥ ९ ॥

तथाभूतेन संयोगायथार्थविषयः स्युः ॥ १० ॥

७॥८॥९॥

१ ( अ.०२ पा॰ १ अ.० १ मू० १) । २ पद्यति—गा० । ३ योगातू—पा० ।

न श्वारुयातशब्दाभिधानेन प्रधानभूतो गुणभूतो वाऽयों भवति। यः स्वभावतो गुणभूतोऽर्थः, नासावारुयातशब्दाभिधानेन प्रधानभूतो भवति । तथाभूतेन संयोगे सति, आरुयाशब्दभूतेन यथार्थविधयो भवेयुः । यत्प्रधानं तत्प्रधानमेव । यहुणभूतं तद्गुणभूतमेवेति ॥१०॥

> विधित्वं चाविशिष्टमेवं पाळतानां वैळतैः कर्मणा योगात्तस्मात्सर्वं प्रधानार्थम् ॥ ११ ॥

इतश्च पश्यामी गुणविधय इति । क्रुतः । विधित्वं चाविशिष्टम् । भाकृतानां वैकृतैरर्थवादकर्भणा योगो न विशिष्यते । अग्निं स्त्रिष्टकृतं यज्ञति, यज्ञस्य प्रतिष्ठित्ये, इति प्रकृतो य एव, स एव विकृतावर्थवादो भवति । अग्निं स्विष्टकृतं यज्ञति, यज्ञमेव प्रतिष्ठापयतीति । तथा, चक्षुषी वा एते यज्ञस्य यदाज्यभागी, इति प्रकृती । आज्यभागी यज्ञति, चक्षुषी एव नान्तरेति विकृती । तस्मान्सर्वमेवंज्ञानीयकं प्रधानीय विकृती गुणभूतमिति ॥ ११ ॥

समत्वाच तदुत्पतेः संस्कारैरधिकारः स्यातः॥ १२॥

इतश्र पश्यामो न सर्व प्रधानं, प्रशानार्थमपि किंचिदस्तीति । समा

ह्युत्पिक्रमता प्रयाजानुगाजानाम् । येनैव क्रमेण प्रकृतौ प्रयाजानुयाजानां संरकाराणामधिकारस्तेनैव क्रमेण विकृतौ दृश्यते । क्रयम् ।
प्रजापतिर्यक्रमसूजत, स आज्यं पुरस्तादस्रजत, पशुं मध्यतः, पृषदाज्यं पश्चादिति । तर्पादाज्येन पुरस्तात्त्रयाजा वर्तन्ते, पशुना मध्यतः,
पृषदाज्येन पश्चादनुयाजा वर्तन्त इति प्रयाजानुयाजानां स्वक्रमाणां
दर्शनं प्रधानार्थन्वे सन्युपपद्यते, न प्रधानत्वे । तस्मान्न सर्वे प्रधानं
प्रधानार्थमपि किंचिदस्तीति ॥ १२ ॥

( वायव्यपशी हिरण्यगर्भपन्त्रस्थीतराचारे निवेशाधिकरणम् ॥ २ ॥ )

[२] हिरण्यगर्भः पूर्वस्य मन्त्रलिङ्गात्॥१३॥ पू०

अस्ति वायव्यः पशुः, वायव्य इवेतमालभेत भूतिकाम इति । तत्र श्रुयते । हिरण्यगर्भः समवर्तनाग्र इत्यद्यारमाद्यारयतीनि । तत्रायमर्थः

१० ॥ ११ ॥ १२ ॥

समिषिगतः, माप्त एवाऽऽघारे गुणविधिरयामिति । इदं तु चिन्त्यते । कि पूर्विस्मिषाघारे गुणविधिरुवास्मिष्निति । कि पाप्तम् । हिरण्य-गर्मः पूर्वस्य मन्त्रिस्ङ्कात् । पूर्वस्याऽऽघारस्य गुणविधिरयम् । कुतः । मन्त्रिस्ङ्कात् । पूर्वस्याऽऽघारस्य गुणविधिरयम् । कुतः । मन्त्रिस्ङ्कात् । एवं मन्त्रायों भवाति । हिरण्यगर्भः समवर्तताग्र इत्याधा-रमाघारयतीत्यत्र मन्त्रे, इदमस्ति वचनं, भूतस्य जातः पतिरेक आसीदिति । एक इति च भजापतेरभिधानमिति । स हि भजोत्पत्तिः संभवात्वाक्, भजोत्पत्तेरेकसंख्यायुक्त इति गम्यते । स एव मन्त्रः भजापतिमभिवदितुं कक्रोति। भाजापत्यश्च पूर्व आघारः । तत्रायं समर्थः कार्यं निर्वतियतुं, नोत्तरस्मिन् । अतः पूर्वस्य गुणविधिरिति ॥ ११ ॥

### प्रकृत्यनुपरोधाच ॥ १४ ॥

श्रक्कतिवदिति चोदकस्यानुपरोघो भविष्यति । उत्तरस्याऽऽघारस्य मध्यानपनयात् । इतरथा, अपनीयेत, ऊर्ध्वोऽध्वर इति मन्त्रः । तस्मा-द्वि पूर्वस्य गुणविधिरिति ॥ १४ ॥

#### उत्तरस्य वा मन्त्रार्थित्वात् ॥ १५ ॥ सि०

वाश्वब्दः पक्षं व्यावर्तयति । न पूर्वस्य गुणाविधिरिति । किं तिईं । छत्तरस्य गुणो विधीयते । तस्य मन्त्रेणार्थो, न पूर्वस्य । कथम् । एषमाम्नायते । हिरण्यगर्भः समवर्तनाग्र इत्याघारमाधारयतीति । कोऽर्थः ।
आधार एतामृचमुचारयनीति । सोचारिना विशिष्टं श्रोतं विज्ञानमङ्गभूतं करोति । कस्मै देवाय द्विषा विवेम, इति । एकस्मै देवायेत्यर्थः ।
एकारळोपेनैतच्छब्दविज्ञानादेतद्र्थभत्ययो भवति, एकस्मै देवाय इवि

#### १६ ॥ १८ ॥ ]

वाक्यं च लिङ्कवचनप्रमाणेन न्यायेन तुल्यमेव । ततः किम् । प्रकृतौ पदार्थस्य स्मरणे सर्वश्रोपायचतुष्टयं प्रसक्तम् । बाह्मणपदमन्त्रस्त्रोपद्रष्टारः । तत उत्तरस्मि- ब्राह्मारे मन्त्राम्नानसामर्थ्योदितरेषा निवृत्तिः । पूर्वास्मिन्त्वाघारे मन्त्रो नास्ति । अतः स्तत एवाम्युपायाः प्राप्नुवन्ति । विकृतावि तथैव प्राप्तिपूर्वो मन्त्रक इत्येवं विशेषः मात्रं विधायिष्यते । इतस्था पूर्वास्मित्राघारे मन्त्रसामान्यं मन्त्रविशेषश्च विधातव्यः । तत्र वाक्यं मिद्येत । तस्मादुत्तरस्य गुणविधिरिति ।

द्रित्वयिति । न च पूर्वस्मिन्नाघारे श्रीतं विज्ञानमङ्गभूतमस्ति । तन कर्णयितव्यं स्यात् । श्रीतं विज्ञानमङ्गभूतं भवतीति । तचा हिरण्य-गर्भः समवर्तताग्रे इत्येतेन कर्तव्यिभिति । कल्पनायां न ममाणमस्ति । इदं हि वाक्यं मन्त्रकार्यविशेषस्य विधायकं, न मन्त्रकार्यसामान्यस्य नियामकम् । सामान्यं मन्त्रकार्य पाक्षिकम् । तस्मिन् पाक्षिके मन्त्रकार्यविशेषविध नामिति चेत् । आनर्थक्यम्, अस्मत्पक्षपरिग्रह्थ, उपदेशस्य चार्थवस्यम् । जीहवाधारविषयत्वात् । तस्माद्वत्तरस्य गुणविधिरिति ।

यदुक्तं, मजापितिवचनोऽयं मन्त्र इन्द्रमिनविद्विमशको भविष्यतीति।
नेतदेवम् । यथा हि मजापितरेक इति संस्तुतः, मजापितिश्वन्दत्वात् ।
एकोऽसौ माक् मजोत्पचेरिति मजापितरेक आसीदित्युच्यते । एवभिन्द्रोऽपि, ऐश्वर्यवचनत्वादिन्द्रश्वन्दस्य, सर्वम्रत्पाद्यितुमयम्छिभिति
संस्त्यते । के ईस्तवत्कः पृणात्को यजाते यदुम्रभिन्धवा विश्वद्वावेत् ।
पादाविव महर्मन्यमन्यं कृणोति पूर्वभपरं श्वचीभिः, इति । तथा, के
च तु ते महिमनः समस्यास्मत्पूर्व ऋषयोऽन्यमापुः । यन्मातरं च वितरं
च साक्रमजनयथास्तन्वः स्वायाः, इति ।

क ईस्तवरकः पृणात्को यजात इति, एन्द्रेस्के वचनादैन्द्री ऋक् । क एनं शक्तोति स्तोतं, को वाडस्मे ददाति, को वा यजतीति सर्वका-नवक्लुकिः। अयमेव सर्वमिदं करोति । यथा, मच्छन् कश्चित्यूर्व-पादमपरं करोति, अपरं च पूर्वम्। एवमयमिदं सर्वे करोतिति। अवं

भत्र प्रत्यः । इदं हि वाक्यं मन्त्रकार्ये विशेषाविधायकं मन्त्रस्य समरणम् ।
तत्र विशिष्टस्मरणोत्पद्यर्थमेवेदं, न मन्त्रकार्यस्य सामान्यस्य नियामकं, नोपायाः
नतराणा निवर्तकम् । अयोच्येत, विशिष्टमेवेद स्मरण विधीयते, न सामान्यम् ।
सामान्यं च मन्त्रकार्यं पाक्षिकम् । तत्र नियमो यक्तो न विधिः । अस्मिनपाः
क्षिके मन्त्रकार्यं विशेषविधानिभिति चेत् । यदा मन्त्रपाविस्तदा विशेष इत्यानः
भिवयं, कदाचिद्धावो मन्त्रस्य कदाचित्र । अस्मत्यक्षपरिग्रहश्चेति —मयाऽपि
सामान्ये प्राप्ते विशेषो विशेषते । तत्र नियमेन मन्त्रस्य प्रयोगो भविष्यति । इत्यानः
पाक्षिकः स्यात् । उपदेशस्यार्थवत्त्वभिति । यदि नित्यतमान्तातं न स्थासतोऽन्यः

<sup>% ।</sup> सं॰ ( পাছত ४ अ० ७ व॰ ३२ )। २ % ० सं० ( পাছ० ८ अ० १ स १५ )।

चेत्सर्वे करोतीति, पाक्करणादेकः। तथा, क उ नु ते महिमनः समस्येति, केऽस्य सकलस्य महिम्नोऽस्मत्पूर्वेऽप्यृषयोऽन्तं प्राप्तुं श्वनुवन्ति, यन्मातापितराविष स्वस्माच्छरीराज्जनयसीति, माता-।पितृभ्यामपि पूर्वः, किम्रुतान्यस्माज्जनादि।ति सिद्धयेकत्वमस्येति । सोऽपि पाक्सर्वेत्र्यकेते एव । अत इन्द्राभियायिन्येषा ऋक्। तस्मादः विरोधः ॥ १५॥

# विध्यतिदेशात्तच्छ्रुतौ विकारः स्याद्गुणा-नामुपदेश्यत्वात् ॥ ३६ ॥

गुणविधिरयमुपदिश्यत आघारश्रुती । स तन्मन्त्रस्य विकारः स्यात् । उपदेश्यो हि मन्त्रविशेषोऽत्रोत्तरस्मित्राद्यारे । अन्यच्छ्रौतं मन्त्र-विशेषविज्ञानम्, ऊर्व्वोऽध्वरो दिविस्पृश्यमहृतो यज्ञो यज्ञपतिरिन्द्रावान् बृहद्भावी हि मधोर्घृतस्य स्वाहा, इति । तदङ्गभूतमुपकारकस्य विज्ञानस्य साधनिमितीन्द्राय हविद्यातन्यम् । इह तु, हिरण्यगर्भे इति विज्ञानं श्रौतं, श्रीतस्य पाक्रतस्य विज्ञानस्य कार्ये वियातुमर्हति, सामध्यीत् । इदं द्यि घृतं श्राक्तिमे शालयः, देवदत्तो भोजियतव्यः । देवदत्तवः ध्वदत्तस्तेलेनेति भोजने तैलस्यकारकं श्रूयमाणं, यस्य प्राकृतस्य कार्यमिमिनिर्वर्तियतं शक्ताति, तस्य कार्ये विनियुज्यते घृतस्य । सामान्यं सस्य स्नेहनसामध्यं घृतनेति । इहापि मन्त्र उच्चार्यमाणः प्राकृते श्रौतविज्ञाने विशेषमुत्यादयाति । तच्चोत्तरस्य मुणविधिरिति ॥ १६ ॥ श्रमानस्य साधकं, न पूर्वस्थिन् । तस्मादुत्तरस्य गुणविधिरिति ॥ १६ ॥

### पूर्वस्मिश्वामन्त्रत्वदर्शनात् ॥ १७॥

पूर्वस्मिश्चाऽऽघारेऽमन्त्रत्वमेव दर्भयति, न स्वाहोति करोति, मन्त्रं च नाऽऽहेति । तस्माद्य्युत्तरस्य गुणविधिरिति ॥ १७ ॥

थानुपपत्त्या पासिकोऽपि करूप्येत । अस्ति चोत्तरस्मिन्नित्यममाम्नानम् । तस्मादुत्तरे मन्त्रः । उत्तरसूत्रे कार्यापत्ति पतिपाद्यति । विधिस्तु तन्नेति सामान्ये प्राप्ते (विन) । मन्त्रस्य प्रयोगो विद्योषो विधीयते । तत्र नियमेन मन्त्रपयोगः ॥ १५ ॥ [ १६ ॥ १७ ॥ ]

( सौभिकचातुर्मास्येषु प्राक्कनासादननियोजनानुवादेन विहिताभ्यामुत्क-रपरिधिम्या पाकृतयोर्वेदियुपयोर्बाघाधिकरणम् ॥ ३ ॥ )

## [ ३ ] संस्कारे तु कियान्तरं तस्य विधायकत्वात् ॥१८॥पू०

सन्ति चातुर्मास्याः सोमाः । तत्र श्रृयते, उर्देकरे वाजिनपासाद-यान्ति, परियो पश्चं नियुक्तन्तीति । तत्रेषोऽधीः सांश्रयिकः । किमेत-दासादनान्तरं, नियोजनान्तरं च, उत पाकृतयोरासादननियोजनयो-गुणिविधिः, इतस्थेतस्थेति । तत्रैतैतावनः परीक्ष्यम् । कि धर्मपात्रवा-सादनं नियोजनं च, उत दृष्टकार्यीमाति। यादि धर्ममात्रं, ततः कियान्तरम्। अथ दृश्कार्य, ततो गुणीबिधिरिति। तत उपयं संदिग्यमित्युभयं संहत्य परीक्षते । कि धर्ममात्रमितरचेतरच क्रियान्तरमुत दृष्टकार्य गुणवि-बिसित ।

कि पाष्तम् । तङ्गत्वाचीक्षणाग्रत्वाचीत्करस्य दृष्टकार्धमासादनं न शक्यं कर्तुभ् । तथा, उपश्चयत्वात्वासिधेईष्टकार्थकं नियोजनपश्चक्यं कर्त्रभ । तस्माद्धर्भभात्रभ । यथा सौत्रामणीयकरणे, ब्राह्मणस्य मुर्थ-न्यासादयतीत धर्मभात्रभासादनम् । एविभिहापि धर्मभात्रं चेतिकयान्त-रता तथा च साते, आसादनं नियोजनं च विधाविष्यते । तत्र श्रत्या विद्वितं मिविष्यति । इतरथा वावयं विचायकं स्यात् । आपि च. अस्तराक्ष आसादननियोजने गुणविधिछत्रणार्थे न मविष्यतः। भव-स्पक्षे तु गणविदि छक्षवयाताम् । तस्मारिकपान्तर्गितरदितर् । तस्य विधायकत्वात् । स्वपद्गतस्य भावपत्ययस्य पदोत्तरस्य । न यथाऽऽ-घारे गुणविधिसाथाऽस्थिन् संस्कार आसादननियोजनाख्ये ॥ १८ ॥

### प्रकृत्यनुपरोधाच ॥ १९ ॥

एवं च पाकृतस्य धर्मस्य प्रापकश्चोदको नोपरोत्स्यते । वैद्यां इवीं-

ननु वाजिने विशिष्टानुवादी वाक्यभेदी वा । उच्यते। 'वाजिनं निषिच्या-भित्रार्थं दित प्रकृत्यान्ततः श्रुयते 'वानिन मुत्करेण। SSRाद्याति ' इति । तत्रोत्कर एव विधीयते । वाजिनं तु प्रकरणाञ्जम्यते । यशियुजन्तितत्यवा, इति पशुः सामर्थ्या-छम्यते ॥ १८ ॥

१ ' उत्करे वाजिनमातादयति ' 'परिधा पश्चं नियुत्तीत ' इत्येवं खण्डदेदादिधूतः पाठः । ३ तत एतत्—पा० ।

ष्यासादयाते, यूपे पश्चं नियुक्जन्तीति । तस्मादिष क्रियान्तरिमिति॥१९॥ विधेस्तु तत्र भावात्संहेदे यस्य शब्दस्तदर्थः स्यात् ॥ २० ॥ सि०

तुश्वदः पक्षं व्यावर्तयति । नाऽऽसाद्नान्तरं नियोजनान्तरं चेति । कि ति । माकृतयोरासादनानियोजनयोर्गणविधिः । तत्रैतद्वर्ण्यते । दृष्ट-कार्यके आसादनियोजने इति । कृतः । कार्यस्य दृष्टत्वात् । आसा-द्वं सभीपानयनम् । तस्य दोमनिर्वृत्तिर्दृष्टं प्रयोजनम् । नियोजनस्यापि प्रयानपायः । एवं चेत् , तस्माद्गुणिविधिरितरश्चेतरम् । कृतः । विधेस्तत्र माषात् । आसादनानियोजनिवधेस्तत्र दृष्टत्वात् । चोदकेन तत्र नाप्तरवात् । संदेहे—तत्र गुणविधिः कर्भान्तर्भिति । न कर्मान्तरविधानं युक्तम् । अञ्चातस्य दि झापनं विधिः । ज्ञाते च चोदकेनाऽऽसादनियोजने । सस्मादस्य गुणस्य चोदकः शब्दस्तदर्थतयोचारणं स्थात् । तस्माद्गुण-विधिरिते । अथ यदुक्तं, श्रुतिरेवं विधायिका, त्वत्पक्षे तु वानय-विधिरिते । अथ यदुक्तं, श्रुतिरेवं विधायिका, त्वत्पक्षे तु वानय-विधिरिते । अथ यदुक्तं, श्रुतिरेवं विधायिका, त्वत्पक्षे तु वानय-विधिरिते । यद्यपि वावयं, तथाऽप्यत्पीयस्पदृष्ठानुमानकत्पवा भविष्यतीति । यावती केवळस्य गुणस्य विधीयमानस्य, न गुणस्य क्षिसिहतस्वति ॥ २०॥

### संस्कारसामर्थ्यादुगुणसंयोगाच्च ॥ २१ ॥

अथ यदुक्त, तीक्ष्णाग्रत्वादुत्करस्य, उपश्चयत्वास परिषेः, सश्च-कार्ये आसादननियोजने न शक्येते कर्तुमिति । अत्रोच्यते । यथा शक्येते उत्करे च परिषो चाऽऽसादननियोजने कर्तु, तथा करिष्यते । पृथ्वग्रमुत्करं करिष्यामः। महान्तं च परिधिम् । अतः पृथ्वग्रतया स्यविम्ना च गुणेन संयोगादासादननियोजनसंस्कारसामर्थ्य भवि-ष्यति । तस्मान कर्मान्तरमिति ॥ २४॥

विप्रतिषेधात्क्रिया प्रकरणे स्यात् ॥ २२ ॥ अथ यदुक्तं, यथा सौत्रामणीमकरणे धर्ममात्रमासादनम्, एवमि-

हायीति । तथ्यतिहर्तकयम् । अत्रोध्यते । सीत्रामणीनकरणे विपतिवैधास धन्यं रहकार्यकपासादनं कर्तुष् ! तस्वात्कियामात्रमरहकार्यकं सीत्राः मणीपकरणे स्यात् । नत्विह इष्टकार्यकमश्रवसम् । तस्माद्गु-णाविधिः ॥ २२ ॥

( अग्निषयनप्रकरणे श्रुतानां दीक्षाहुतिमन्त्राणां: सीमिकदीक्षाहुतिमन्त्रे: समुचयाधिकरणम् ॥ ४ ॥)

# [४] पद्भिर्दीक्षयनीति तासां मन्त्रविकारः श्रुति-संयोगात्॥ २३॥ पू०

अस्त्याप्रिः, य एवं विद्वानिष्ठिं चितुत इति । तत्र दीक्षाहुतयः प्राक्तत्यो **वैक्र**त्यश्च । आकृतिमप्ति प्रयुजं स्वाद्दा, पत्नो मेघामप्ति प्रयुजं स्वाहा, चित्तं विज्ञातमप्तिं प्रयुजं स्वाहा, बाचो विधृतिमप्तिं प्रयुजं स्वाहा, प्रजापतये मनवे स्वाहा, अग्नये रैक्क्वानराय स्वाहा, इति भाकुत्यः । तथा वैकृत्यः, आकृत्यै मयुजेश्यये स्वाहा, मेघायै मनसेऽ-ब्रये स्वाहा, दीक्षाये तपसेऽम्रये स्वाहा, सरस्वत्ये पूष्णेऽब्रये स्वाहा, आपो देवीर्ष्ट्रनीर्विश्वश्रंश्चवो द्यावापृथिवी उर्वन्तारेसं बृहस्पतिनों हविषा विचात स्वाहा, विश्वे देवस्य नेतुर्भेती वृणीत सरूपं विश्वे राय इषु-ध्यसि शुम्नं हणीत पुष्यसे स्वाहा, इति । एताः प्रकृत्य समामनन्ति, पद्मिर्दीक्षयतीति । तत्र संशयः । किं वैकृतीनां प्रयोगः, पाकृतीनां मिहितः । अथवा समुचयः माक्रतीनां वैक्रतीनां चेति । किं प्राप्तम् । पर्भिर्दीक्षयतीति तासां प्राकृतीनामाहुतीनां मन्त्रवि-कारः स्वात् । वैकृतैर्भन्त्रैः प्राकृता निवर्तेरन् । श्रुतिसंयोगात् । पश्य-सञ्जातसंयोगो वैकृतीन।म्। पड् वैकृता मन्त्राः पद्शब्देन वैकृता मृद्धन्ते । तस्पात्माकृतानां बाधो न समुचय इति ॥ २३ ॥

### अभ्यासातु प्रधानस्य ॥ २४ ॥ सि०

त्रश्वन्दः पक्षं व्यावर्तयति, पाकृतानां वाध इति । न वाषः । समुच्यः । कुतः । संभवात् । यत्र हि भाकृतवैकृतयोर्युगपन संभवः, तत्र **वैकृ**तेन पाकृतं बाध्यते । समुचये ब्वावृतिः स्यात्प्रधानस्येति । यत्र

पुनरावृत्तिः श्रुता कर्तव्येव, तत्र नेष दोषो भवति, आहत्तिः प्राप्नो-तीति । इह चाऽऽव्यत्तिः श्रूषते मधानस्य होमस्य, द्वादश जुहोतीति । अतः संभवात्समुचय इति ॥ २४ ॥

### आवृत्त्या मन्त्रकर्म स्यात् ॥ २५ ॥

नैतद्स्ति, समुचय इति । प्रत्यक्षश्चतैर्वेकृतैश्चोद्कपाप्ताः पाकृता बा-ध्येरन् । अथ यदुक्तं, संभवे सति न बाधितव्या इति । अत्रोच्यते । नास्ति संभवः । कथम् । बैकृताः षड् मन्त्रा अग्नौ पाकृतेषु होमेषु प्रत्यक्षेण श्रवणेन विधीयन्ते । ते चेद्धोमा वैकृतैर्भन्त्रैर्भवितव्यम् । तस्मादावृत्त्या मन्त्रकर्भ स्यात् । अतः पाकृता बाध्येरस्रेवेति ॥ २५ ॥

### अपि वा प्रतिमन्त्रत्वात्पाक्टनानामहानिः स्याद-न्यायश्व क्रतेऽभ्यासः॥ २६ ॥

अपि वेति पक्षव्याद्यतिः। प्रतिमन्त्रमाहुतयो भवन्ति । अभ्यासाच द्वादश्वता । प्राकृता अपि मन्त्राश्चोदकेन प्राप्ताः। वैकृता अपि श्रवणेन । सर्वाङ्गग्राही च प्रयोगवचन उपयान् संग्रह्णाति । समुच्यासंभवे च बाधविकल्पो, न संभवति समुच्ये। वाधे हि चोदकपाप्तिरपहन्येत । न च होमनिष्टतौ निष्कृष्टा वैकृताः श्रूयन्ते । तेन होमश्चेदापनितस्ततो वैकृताश्च साधका इत्येध्यवसेयम् । दीक्षणे हि ते वैकृताः श्रूयन्ते, पद्मिदींक्षयतीति । होमप्रयोगवचनस्तु प्रदानार्थान् स्वाहाकारान्तांन् सामर्थ्येन संनिहितान् गृह्णाति। उभये च प्राकृता वैकृताश्च संनिहिताः। तस्मान्न विनिगमनायां हेतुरस्ति, इमान् गृह्णाति, इमान्नेति । न च प्रधानाद्यत्तिरिह दोपो भवनीत्युक्तमेव । तस्मात्माकृतानां मन्त्राणाम-हानम् । अपि चान्यायः कृतेऽभ्यासः । सकृद्वैकृता मन्त्राः पटचन्ते । तैदींक्षितः संपाद्यितन्य इति । सकृत्संपादिते तैदींक्षिते कृतेऽर्थे पुनर-भ्यासो न न्याच्यः । तस्मादिपि प्राकृतानामहानिमिति ॥ २६ ॥

#### २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥

भवितव्यम् । अभ्यासे सति पुनस्त एव होमा भवन्ति । ते चेद्धीमा वैकृतैरेव भवितव्यम् हित क्विदिधिकः पाठः । २ इत्यवसेयम्--पा० ।

पौर्वीपर्यं चाभ्यासे नोपपयते नैमित्तिकत्वात् ॥ २७ ॥ अपि च पूर्वीपरशब्दी भवतः । षद् पूर्वीष्ठजुहोति षहुत्तराष्ठजुहोन् तीति । न च वैकृतानां केवलानामभ्यस्यमानानां पूर्वीपरतोपप्यते । नैमित्तिकत्वात् । पूर्वीनिमित्तो हुत्तरशब्दः, उत्तरनिमित्तश्च पूर्वशब्दः । तस्मादपि पाकृतानामहानमिति ॥ २७ ॥

### तत्पृथक्त्वं च दर्शयति ॥ २८ ॥

इतश्रपश्यामो न निष्टात्तः, समुच्चय इति। कुतः । तासामाहुतीनां पृथ-क्त्वं दर्शयति । उभयी र्जुहाति, आग्निकीश्राऽऽध्वरिकीश्रेति । यद्युभयेषां प्रम्याणां समुच्चयस्ततस्तेषामाग्निकत्वादाध्वरिकत्वाच भवत्येष निर्देशः । इतस्या सर्वो एव।ऽऽग्निक्यो भवेषुः । तत्र पृथववं नोपपद्येत । भवति च पृथक्त्वम् । तस्मादनिवृत्तिः, समुच्चय इति ॥ २८ ॥

न चाविशेषाद्वचपदेशः स्यात्॥ २९॥

इतश्रानितृत्तिः, समुचय इति । कुतः । व्यपदेशात् । व्यपदेशो भवति । अध्वरम्य पूर्वमथाग्नेः, उपानि ह्येतन्कर्भ यद्गिकर्भ, इति । पूर्वमध्वरस्य, अथाग्नेरिति व्यपदेशः समुच्चयेऽवकल्पते, नासति विशेषे । तस्मात्समुच्चय इति ॥ २९ ॥

( नैमित्तिके पुनराणन श्रुतदक्षिणया सामान्यविहितैकादिदक्षिणाया बाधाधिकरणम् ॥ ५ ॥ )

[ प] अँग्न्याधेयस्य नैमित्तिके गुणविकारे दक्षिणा-दानमधिकं स्याद्वाक्यसंयोगात्॥ ३०॥ पू०

अस्ति पुनराधानं, निमित्ते श्रूयते । भाग्ययशःश्रीकामानां पुनरा-दर्धात । योऽग्रीनाधाय भाग्यज्यानिं पुत्रज्यानिं वा जीयेत स पुनरा-दर्धाति । तत्र श्रूयते, पुनरुत्स्यूतं वासो दक्षिणा, पुनरुत्सृष्टोऽनद्वा-निति । तथा, आधाने दक्षिणा-एका देया षड् देया द्वादश देयाश्रतु-विंशतिदेयाः शतं देयं सहस्रं देयमपरिमितं देयमिति । तत्र संशयः । किं पुनराधानेऽग्न्याधानदक्षिणानामनिष्टत्तिः, समुच्चयः । अथाग्न्या-धेयदक्षिणानां निष्टत्तिः, त्रमुच्चयः । अथाग्न्या-धेयदक्षिणानां निष्टत्तिः, विंक्षणानां निष्टितिः । किं माप्तम् । अग्न्याधेयस्य नैमि-

तिके पुनराषेये दक्षिणादानमधिकं स्यात् । प्राकृतीनामनिष्ठितः, समुच्यय इति । कृतः । एकस्मिन् वाक्य उभव्यो दृश्यन्ते । उभयी-र्ददाति, अग्न्यापेथिकीश्च पुनरापेथिकिश्चिति । तस्मादनिष्ठतिः, समुच्यय इति ॥ ३०॥

### शिष्टत्वाचेतरासां यथास्थानम् ॥ ३१ ॥

इदं पदोत्तरं सूत्रम् । कथं चोदकप्राप्तस्य प्रत्यक्षश्रुतस्य समुच्चयो भिक्ष्यति । अत्रोच्यते । शिष्टत्वादितरासां, प्राक्ततीनां वचनप्रमाण्या-द्यास्थानं समुच्चयो भविष्यतीति । प्रत्यक्षं हीदं श्वासनम् , आग्न्या-देयिकीर्दस्वा पुनराधेयिकीर्ददातीति । तस्मास वाधः प्राक्ततीनां समुच्चय इति ॥ ३१ ॥

### विकारस्त्वप्रकरणे हि काम्यानि ॥ ३२ ॥ सि०

तुश्वन्दः पशं व्यावर्तयति, न समुख्यः, विकार इति । क्रतः । काम्यं द्वातरपुनराघेयं श्रूयते । तदसति पाकृते पकरणे, आम्नानपवकन्यते, न सति । यत्त्रशेच्यते वेक्कतं, तत्पाकृतं वाघत इत्यर्थः । काम्यो वा निमित्तिको वाऽयों नित्यपर्यं विकृत्य निविश्वते । यथा, अस्यापये मुद्रौदनभोजनं निवातशय्या चेति, नियं श्र्य्यासनं भोजनं च विक्रत्रोति । प्रत्यसं हि वैकृतम् । आनुमानिकं च पाकृतम् । तस्माद्रैकृतेन वाघ्यते । अय यदुक्तं, वचनमामाण्यात्पाकृत्यो भविष्यन्तीति । अत्रोच्यते । ता अभयीर्द्दातीति नात्र विधिविभक्तिरस्ति । वर्तमानाप-देशोऽयम् । प्रमाणान्तरमादायायमर्थः प्रापितः । उभयीर्दक्षिणा द्वाति, अग्रन्याधेयिकीः पौनराधेयिकीश्च । अग्रन्याधेयेऽग्र्याधेयिकीः, पुनरा-

#### ३०॥ ३१॥ रे

प्रकरणे हि 'पुनरुत्सृष्टोऽनङ्वान् ' इत्येतस्माद्वाक्यात्समुख्यो न गम्यते । समु-खयशब्दामावात् । ननु 'ता उभयीद्दाति ' इति समुख्यः श्रूयते । उच्यते । अर्थवादोऽयम् । 'अमकरणे हि काम्यानि ' इत्यस्य सूत्रावयवस्यायं ग्रन्यः । तदसति प्राकृते प्रकरणे पुनरुत्सृष्टाम्नानं यदि मवेत्ततो न बाधताऽऽधानदक्षिणाम् । प्रकरणान्तरामावाद्दक्षिणान्तरामावाद्दक्षिणान्तरत्वात् । सति त्वाधानप्रकरणाम्नाने

१ पुनराधेयकीश्च-इति खण्डदेवादिधृतः पाठः।

भेषे पौनराधेषिकीः । नदेवङ्कतानुवादमात्रम् । तस्मात्माकृतीमां निद्धः चिरिति ॥ ३२ ॥

शङ्कते च निवृत्तेरुभयत्वं हि श्रूयते ॥ ३३ ॥

इतश्च प्राकृतीनां निवृत्तिः । कुनः । निवृत्त्याश्च इकादर्शनात्, श्वङ्कृते हि निवृत्तेरिति गम्यते । कथम् । उभयत्वं हि श्रूयते । यद्वैकृतीर्द्दाति दिल्ला उभय्योऽपि तेन दक्षिणाः भत्ता भवन्ति । नेनूभय्योऽपि प्रदीयन्ते, यत उभय्योऽपि प्रता भवन्तीत्याह । अग्न्याधेयिकी श्वग्न्या-धेये, पुनराधेयिक्यः पुनराधेये । तस्मात्माकृतीनां निवृत्तिरिति ॥३३॥

( आमयणे, उपदिष्टवासोवत्सदक्षिणया प्राकृतान्वाहार्येद-

क्षिणाया वाधाधिकस्णम् ॥ ६ ॥ )

### ि६ वासोवत्सं च सामान्यात् ॥ ३४ ॥ सि०

आग्रयणं भवति, हुताद्याय यजमानस्थापर(भवाय नवानामेन्द्राग्नः, पुरश्णानामाग्नेयः, सोम्यः द्यामाकः, वैश्वदेवः पयसि चकः, द्यावापृश्यिव्य एककथाळ इति । तत्र श्रूयते, वासो दक्षिणा, वत्सः मथमजो दक्षिणा, इति । अस्ति तु प्रकृती, अन्वाहार्यो दक्षिणिति । स इह चोद्क्षिणा, इति । तद्त्र संश्रयः । किं वासोवत्समन्वाहार्यस्य निवर्तकष्ठताः निवर्तकभिति । किं पाप्तम् । चोदकानुग्रहाद्विरोधाभावाच्यानिवर्तकभिति ।

एवं प्राप्ते, ख्रूपः । वासोवन्सं च सामान्यात् । उक्तमधस्तादाधा-नद्क्षिणाना पुनराधेये निष्टत्तिरिति । चश्चवेनान्वादेशः कियते । अन्वाद्दार्थस्य निष्टात्तिः । कृतः । कार्यसामान्यात् । दक्षिणाकार्थेऽन्वा-द्दार्थः प्रकृतौ । इद्द वासोवन्सं तस्मिन् कार्ये। दक्षिणाशब्दश्रवणात् । त-स्माच समुख्यः । निष्ठतिरिति । प्राप्तिवीत्त्रविवक्षयः कियतः दृति॥३४॥

( आप्रवणे वासोवत्सयोः पाकृतान्त्राहार्यवर्गानुष्ठानाधिकरणम् ॥७॥ )

# [ ७ ] अर्थावत्तेस्तद्धर्मा स्यान्निर्मित्ताख्याभिसंयो-गात् ॥ ३५ ॥ सि ०

यनैभित्तिकं पुनरुत्तृष्टादि विधीयते तत्पाकृतं बाधमानमेव निविशते काम्याचाऽऽत्मानम् ॥ ३२ ॥ [ ३३ ॥ ३४ ॥

१ त तूमय्योऽपि—पा० । २ द्यावापृथिबीयः—पा० । ३ तिभित्ताख्याभिसंयोगादिति
 दक्षिणाकार्यपरिकयितिमत्तकदक्षिणाशब्दसंयोगादित्यर्थः ।

तत्रैव वासासि वत्से च संश्वयः। अन्वाहार्यभर्माः कर्तव्या उत नेति । क्रिं शप्तम् । न तावन्त्याय उच्यते कर्तव्या इति । तेनाकर्तव्या इति मन्यामह इति ।

एवं माप्ते, ब्रूमः । अर्थापंत्तेस्तद्धर्मा वत्सः स्यात्। तद्धर्मकं चवासः। साधनविश्वेषनिवन्धना हि ते धर्माः, नान्वाहार्यनिवन्धनाः । तस्माद्रश्यस्मिन्निषि तत्कार्यापन्ने भावितुमहन्तीति । कथं पुनर्वासोवत्सं तत्का-र्यापन्नामिति । निमित्ततयाऽऽख्याय परिक्रयेण दक्षिणेति, तयाऽभि-संयोगो भवति । वासो दक्षिणा, वत्सः प्रथमजो दक्षिणा, इति । तस्माद्वासोवत्सावन्वाहार्यधर्भकौ स्यातामिति ॥ ३५॥

( आप्रयणे, अन्बाहार्यस्थानापन्नेऽपि बरसे पाकाननुष्ठानाधिकरणम् ॥ ८ ॥ )

## [८] दाने पाकोऽर्थलक्षणः ॥ ३६ ॥ ति०

तत्रेन, वत्सः प्रथमजो दक्षिणा, इति । तत्रेतत्समधिगत, अन्वाहार्य-धर्माः कर्तव्या इति । तदत्र संशयः । किं वत्से पाकः कर्तव्य उत नेति । किं पासम् । चोदकानुग्रहाच्छक्यत्वाच्च कर्तव्य इति ।

एवं प्राप्ते, झ्मः । वत्सस्य दाने पाको न कर्तव्यः । अपको हि वत्सो वत्स एव । वत्सश्च श्रूयते, न मांसम् । परिक्रयाय च श्रूयते, न पुरुषसंस्काराय । तस्माचोदकः पाक न प्रापयति । तद्यदि पाकः क्रियेत, अश्रुतः प्राणिवय आचार्यवरुद्धोऽनुष्टीयेत । तस्मात्पाको न कार्यः ॥ ३६ ॥

( आप्रवणे, अन्वाहार्यस्थानापन्ने वासनि पाकाननुष्ठानाधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

## ि ९ ] पाकस्य चान्नकारितत्वात् ॥ ३७॥ सि०

त्रतेव श्रूयते, वासो दक्षिणा, इति । तत्रायमर्थः समधिगतः । अन्न्वाहार्थधर्माः कर्तव्या इति । अय पाकः कर्तव्यो नेति संग्रयः । अर्थापनेः कर्तव्यः ।

इति प्राप्ते, झ्यः । न कर्तव्यः । अञ्चकारितस्वादिति । अञ्चका-रितो हि पाकः । न च वासोऽञम् । न तत्र पाकः शक्यते कर्तुम् । तस्माचत्र पाको न कर्तव्य इति ॥ ३७ ॥ ( आग्रयणे वासोवत्सयोरःभिवारणाननुष्ठानाधिकरणम् ॥ १० ॥ )

## ि १० ो तथाऽभिघारणस्य ॥ ३८ ॥ सि०

आग्रयणे श्रयने, वासो दक्षिणा, वत्सः प्रथमनो दक्षिणा, इति । तत्रायमर्थः समिथिगतः। अन्ताहार्ययमी वासासी वत्से च कर्तव्या इति। अयायमर्थः सांश्रविकः । किमाभिघारणं कर्तव्यं, नेति । किं ताव-स्माप्तम् । अर्थापत्तेः कर्नव्यमिति ।

एवं पाप्ते, ब्रनः । तथाऽभिवारणस्य । कियू । अक्रियेति । अभि-घारणं ह्यन्वाहार्यं स्वादिमने क्रियो । स्वादिमा ह्योदनस्य परिकय उपकरोति । न च बासासि बत्स व स्यादिम्ना प्रयोजनम् । तस्मात्तत्रा-भिघारण न स्यादिति ॥ ३८ ॥

( ज्योतिष्टोमे दक्षिणान्तर्गतगेष्पेत द्वादशशतमंख्यानिवेशाधिकरणम् ॥११॥ )

## [ ११ ] द्रव्यविविसंनियी संख्या तेषां गुण-त्वात्स्यात् ॥ ३९ ॥ प०

अस्ति ज्योतिष्टोमः, ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतेति । तत्रैवमा-म्नायते, गाँबाश्वश्राश्वतस्य गर्देम्याजायावयश्र ब्रीहरम् यश्रश्र तिः ळाश्र माधाश्र तस्य द्वाद्वाशनं दक्षिणा, इति । तत्र संशवः । किमे-कैकस्य गवादेईव्यस्य दादशशतभतेकस्य द्रव्यस्य । यदैकस्य, तदा किवनियमो यस्य कस्यचित्, इत मापाणाम् । अथवा, सर्वसंपादनीया संख्या, उतैकतातीयस्य । यदैकतातीयस्य, तदा किवनियमी यस्य कस्यचित्, उत्त पद्धताच् । यदा पद्धताः, तदा किपनियमो थेषा केषाचित्, उन गवानि येते पक्षा भविष्यानित ।

#### 36 11 1

दक्षिमात्रमङ्गतेद्रनविकर्णनत्यत्। स् । यक्ती निर्मिताया विक्री दक्षिमाविदारः सखं वर्तिष्यते । ननु १ तस्य नवति ततं रत्ते कीयाः ' इत्यस्य वावयस्यार्थवादस्वेन शेषभुता गवादयः । कथन् । 'तत्य नकतिशतं स्तेत्त्रीयाः' इत्यमिवायाऽऽह— • असीतिसन पड्निसत्यो निरामः प्रति विद्वनि । विराट्नंस्तुतिस्वासा स्तोत्रीयाणाम् । तत्राऽऽह--- अय पादशो भवात्मना विराट् ' इति । पादशः स्तोत्री- कि तावत्माप्तम् । द्रव्याणां विश्वीयमानानां संनिधी । केषां द्रव्याणाम् । गवादीनाम् । क विश्वीयमानानाम् । दक्षिणासंबन्धे । संख्या
समाम्नाता, तस्य द्वादशश्चतं दक्षिणा, इति । तेषां गवादीनामेकैकस्य
संख्या स्यात् । कुनः । गुणनः सख्या विश्वीयते, गवादीने प्रधानतः ।
कथम् । नैवमिमसबन्धः क्रियते, द्वादश्चतं स्यादिति । कथं तिहैं ।
द्वादश्चतं तस्येति । एव तस्य ग्रहणमर्थवन्द्ववि । इतस्या तदनर्थकं
चाऽनुवादो वा स्यात् । एकवचनमापि मक्नुतापेक्षं छक्षणयाऽन्येत ।
प्रधानसनिधी च गुणः शिष्यमाणः प्रतिप्रधानं मिद्येतिति । अस्ति
चैतया संख्यया प्रयोजनम् । गवादीनि द्रव्याणि तत्संख्यानि कर्तस्थानि । तत्र न गम्यते विशेषः । किमेतरसंख्यं कर्तव्यं, किं नेति ।
यदेव द्रव्यं नैतरसंख्यं स्यात् । तत्मति श्रुतिबध्येत । तस्मादेकैकमेतया संबद्धव्यिति ॥ ३९ ॥

समत्वानु गुणानाभेकस्य श्रुतिसंयोगात्॥ ४०॥ तुश्चन्दः पक्षं न्यावर्तयति । तस्य तस्य द्वादशशतमिति, नैतदेवम् ।

यास्ता गवादिभिः स्तूयन्ते । तस्मादर्थवादस्वादनुदाहरणम् । आध्वर्थवेऽपीदशं वाक्यं इष्टथ्यम् । कृत्वा चिन्ता वा ।

अथबोदाहरणमेवेदं, 'तम्य द्वादशशतम् ' इति । यदि 'तस्य ' इति कतुविशे-वणं स्यादशवृत्तिविशेषकरं मनर्थकमेव स्थात् । गवादयस्तु यद्यप्यंशादत्वेनोपयुक्ता-स्तथाऽपि विपरिवर्तमानास्त एव तम्यश्चदेन संबध्यन्ते । तेनेकैकस्य गवादिद्वव्यस्य संख्यया संबन्धः । कृतः । तच्छक्तेन गवाद्यः परामृश्यन्ते । प्राप्तया तेषामेव गुणभूता संख्या विधीयते । ननु गवादिभिः संबन्धे 'तेषाम् ' इति बहुवचनं प्रा-भोति । उच्यते । यव द्योऽत्र संख्यां प्रति प्रधानभृताः । उद्दिश्यमानस्य च संख्या न विवक्ष्यते भेहस्येव ।

भयवा तन्त्रसंत्रन्थोऽयं तम्यति । १ तस्य द्वादशशतम् १ इत्येवमि संस्था गुण-मृता द्वन्याणि पति, तम्यशब्दसामध्यीत् ॥ ३९ ॥

१ अनुदाहरणभिति—' गीधाश्वश्व श्वतर्थ— ' इत्यादिना भाष्योदाहृतमन्यशेपरवेन दक्षिणा-विधायकत्वासंभवादनुदाइरणमिळार्थः । २ करणम —पा० । ३ प्रहृस्येवेति—( अ० ३ पा० १ अ० ७ ) अन्नरायमायेनेति शेषः।

एकस्य कस्यचिद्दादश्वतं स्यात् । कुनः । समत्वाद्वणानाम् । गर्वा-दयोऽपि हि दक्षिणासंदद्धाः । संख्याऽपि । न गवादीनां संख्या विधीयते । दक्षिणा तु संख्याविशिष्टा चोद्यते, न गवादयः । क्रुतः । संख्याया दाक्षिण्येनानिभसंबन्धे सत्यनियतसंख्यानां गवादीनां दक्षि-णासंबन्धेनाऽऽनर्थक्यमेव संख्यायाः स्यात् । संख्येयसामानाधिकर्-ण्याच तच्छन्दस्य बहुवचनं पर्मंज्येतः गवादिषु, तस्य द्वादशशतिमिति चैकवचनं न स्यात् । तस्याद्यस्य कस्यचित्परिक्रयसाधनस्य द्रव्यस्यै-तस्यां संख्यायां कृतायामेतत्संख्यः परिक्रयः कृतो भवति । तस्मादे-कस्य संख्या, नैकैकस्य । एवमेकवचनश्रवणं युक्तरूपं भविष्यति ।

ननु लक्षणत्वानम्य शब्दस्याविवक्षितं वचनम् । उच्यते । अविवन क्षितेऽपि वचने या संख्याऽनूचते, तेन वचनेन भवितव्यम् । यथा लक्षणत्वेनाष्युच्यमाने ब्राह्मणजातीयो न इन्तब्य इति, न द्विवचनान्तेन निर्देशो भवति, ब्राह्मणी न इन्तन्याविति । आह । जात्याख्यायामे-कस्मिन् बहुवचनं भवति । बहुषु वैकवचनं भवति, न त्वेकस्मिन् बहुषु च द्विचनं भवति । तेनात्र बहुवचनान्तेन निर्देशः, एकवचना-न्तेन वा बहुपु निर्देशो भवति । अत्रोच्यते । जात्याख्यायामेतदेवं भवात । न च तच्छब्देन जातिरभिशीयते । सीर्नाहतब्याक्तिवचन एष

समन्वाद्गुणानां--- मरूर्यं द्रव्याणि प्रति । कुतः । वाक्यमेद्शसङ्गात् । सकुदुचरितम्तम्यित शब्दो यदि दक्षिणाया विधीयते, त प्रति सख्या विधीयते, ततो वाक्यभेदः । अथापि व क्यभेद्मङ्गीकृत्य तच्छठद्रस्य संख्या विश्वीयते, तथाऽपि दक्षिणायाः संख्याऽनवगता, ता पति विधीयमानत्वात् । 'तन्नेकत्वम-यज्ञाक्रभूतम् १ इति चेत् । तन्त्रसबन्धेऽपि । गवादयः संख्यानुरक्ता न संख्याया दक्षिणा विधीयते ।

अथापि दक्षिणयाऽनुरक्ता गवादयः सरूपया सबध्यन्ते, तत्र वाक्यमेदाद्यो ये दोषास्त इह पि । तम्माद्गशदयः मंख्या तच्छठदश्चेति त्रयमपि दक्षिणां प्रति विधीयते । तच्छव्यमामर्थ्यचैकानातीयस्य द्रत्यस्य परिच्छितिका संख्या । यस्य कस्यचिद्य्यनूद्यमानेऽपि तच्छक्रं तेषाभिति वचन प्रप्नाति । तच्छक्दस्य द्रश्यप-

प्रसज्येत गवादिषु । तस्य--पा० । २ अत्र प्रन्थस्त्रुटित इति भाति । ३ ( अ॰ ४ पा॰ ९ अ० ५ स्० ११)

भवति । तस्पादेकस्य कस्यचित्संख्येति ॥ ४० ॥ यस्य वा संनिधाने स्याद्वाक्यतो ह्यभि-संबन्धः ॥ ४१ ॥

इदं पदोत्तरं सूत्रम् । यदैकस्य संख्यासंबन्धः, तदाऽनियमः, यः किश्चित्, विशेषाश्रवणादिति । एवं भार्त्ते, ख्रूपः । यस्य वा संनिधाने स्यात् । यस्य शब्दस्य संनिधाने सख्याशब्द उच्चरितः, सोऽर्थः सं-ख्याविशिष्टः प्रतीयेत । अनन्तरमुच्चरितेन दि सदैकवाक्यता भवति । कृतः । अनन्तरसंबद्धं हि विशेषणं विज्ञानं विशेष्टं शक्रोति । न दि व्यवहितम् । व्यवहिताश्च गवादयो माषैः । वाक्यं च प्रकरणाद्धकीयः । तस्पान्माषाः संख्यया संबध्येगिक्षति ॥ ४१ ॥

असंयुक्ता तु तुल्यवदितराभिविधीयन्ते तस्मा-त्सर्वाधिकारः स्यात् ॥ ४२ ॥

तुशन्दः पक्षं न्यावर्तयति । पाषाः संख्यायुक्ता इति, नैतदेवम् । सर्वन्यापिनी संख्या स्यात् । सर्वेर्गवादिमि संप्रदेश । असंयुक्ता केवलेपीपैः संख्या । तुल्यवदितरणिर्द्रन्यश्रातिभर्मापाः श्रूयन्ते । कथम् । तिल्लाश्च माषाश्चीति, चरान्देन निर्देश सहिता माषा इति गम्यते । गबादिभिः सहितानां संस्थाग्यन्तः । चश्चदश्चितरथीन्तरसंबन्धमेषाः माह्व। चश्चदश्चणस्येतत्सामध्येतः सम्माचशन्दः पर उच्चार्यते, तस्या-धीन्तरसंबन्धं श्रुत्येवाऽऽह, न वाक्येन । यदि हि वाक्येन स्यात् । पुरस्ताद्युक्षार्थमाण एतमर्थं कुर्यात् । संख्या तु वाक्येन संबध्यते ।

यस्य वा संनिधाने—( यस्य कस्य विदिति )। तत्कुतः । मापा दाक्ष-णाया अनन्तरं विपरिवर्तन्ते त एव ग्रःह्यः । गयाद्यम्तु न विपरिवर्तन्ते । व्यव-हितत्वात् ॥ ४१ ॥

असंयुक्ता—सर्वसपादिनी सम्बया । कुत । चग्नव्दश्रवणात् । चग्नव्दो माषाणा परः श्रूयमाणो द्रव्यान्तरसाहितानमाप न् ममयाति । यथा प्रकृतिपत्ययार्थः योभिनार्थयोरपि सतोः पूर्वप्रत्ययोचारणं प्रकृतेर्यस्मान्न कि.चित्रत्यायितं मवेत्, विशिष्टकमके तु प्रत्यारयेत । एविभिह चग्नवदोऽपि परस्ताच्छूयमाणः श्रुत्येव स्वार्थ-

रत्वाज्ञात्याक्यांमाति, तदापि न लम्यतः ॥ ४० ॥

यदि च पूर्व न चार्थोऽवक्रल्येत, चज्ञब्दश्रवणमनर्थकं स्पात । न ग्रामान पुत्तरकास्त्रे संबध्यते संख्यासंबन्धेऽभिनिर्वृत्ते । तस्य द्वादश्चर्यं चेतिः अन्य एवावगम्येन, द्वादशशनमन्यच किंचिदिति । न च तदन्यर्रिकचि-दुच्चार्यते । तस्मात्पूर्वं चयोगः, पश्चात्संख्यासंबन्धः । समर्थतराणि समानविभक्तीनि, दुर्घला विविभक्तिः।

अपि च, समानविभक्तीनि समर्थतराणि । तेषां ह्याशुतरा दृतिः । विल्डिम्बना विविभक्तीनाम् । स्वार्थे समानविभक्तीनि समर्थत्राणि प्रथमान्तानि भवन्ति । परपदार्थे पष्टचन्तो विश्विनष्टि । तस्मात्समुच्चि-तानि वेतरेतरयुक्तानि वा संख्येयानि संख्यया संवध्यन्ते । समाहारो वैषां संख्यया युक्तः । तस्मात्सर्वेः संख्या संपादयितव्या । किमेवं भविष्यति । संग्यासंवन्धे न कश्चिद्रजितो भविष्यति । विनिगमनायां हेत्वभावं यमेव संख्यासंबन्धां वर्जयत, तत्रैव प्रत्ययो वाध्येत । तस्पा-दवादिगार्शः सस्ययैतया संवध्येतेति ॥ ४२ ॥

# अमंयागादिविश्वतावेकजाताधिकारः स्याच्छ्रत्या-कोपान्कतोः ॥ ४३ ॥

नैतदान्ति, सर्वमपादनीया संख्याति । असंयोगाद्विधिश्रुतौ, सर्वसं-पादने सवन्धा नाहित । न श्रुयते गवादिराग्नेः संख्या भवतीति । न भवादिशाकिः प्रबेदेन निर्दिश्यते, यः सर्वनाम्ता प्रतिनिर्दिश्येत । गवा-दयस्तु शब्देनोक्ताः । तेन ते सर्वनाम्त्रा पतिनिर्देशमईन्ति । न चात्र

मर्थान्तरसबन्धित्वेन प्रतिपाद्यति । वाक्यपंबन्वे हि पुरस्ताद्वच्चार्यमाण एवमर्थ क्यांत् ।

अपि च प्रथमाविभक्तिप्रयक्तानि गवन्दीनि स्वार्थ एवीच्चार्यभाणानि सामाना-धिकरण्यं प्रतिपद्यन्ते । विभक्तानि तु तस्यशब्दानिर्दिष्टानि व्यधिकरण्**रण्या** संबध्येरन् । तम्म.च्चर व्यक्षते सामानाधिकरण्याच्च भिथः संयुक्तानां संख्यायोग इति सर्वसंपादिनी ॥ ४२ ॥

एकेन द्रव्येण संस्था संबध्यते । कुनः । संस्था दक्षिणां प्रति विधीयते, गवा-दयस्तच्छब्द्धः । ततः किए । तस्यशब्देन प्रकृतसन्तरमः । अत एकनातीयमेक-संख्याविशिष्टं द्रन्यं दक्षिणा प्रति विधीयते । तेन द्वादशशतविशिष्टमेकनातिविशि-

गवादीनां प्राधानयमित्युक्तम् । दाक्षिण्येन हि संख्या संवध्यत हति, संख्याविशेषणं सर्वनामशब्दः संख्यां विशेष्टुमुपादीयते । तत्रैकवचनं विवक्षितमेव । तत्रेषां नानाजातीयानां निर्दिष्टानामन्यतममेकं प्रतिनिर्दे-श्वेन संख्याविशेषणमुपादीयते । तस्मान्नानाजानीयानां निर्दिष्टानामेकं स्यात् । स एकजातीय एव भवति । तस्मान् , एकजाताधिकारः इति सूत्रितम् । किमेवं भविष्यति । एवमेकश्चतिनं कोपिता भविष्यति । इतस्था वाक्येन द्रव्यस्य भवन्ती प्रवृत्तिविशेषमकुर्वती, अपवृत्तिविशेष-करा प्रकरणवशेन कतोः कल्पिता भविष्यति, तस्य कतोद्विश्वश्चतं दक्षिणा, इति । तस्मादेकजातीयस्य द्वादश्चतं दक्षिणति ॥ ४३ ॥

### शब्दार्थश्वापि लोकवत् ॥ ४४ ॥

अपि च लोकवदेतद्दृष्ट्यम् । लोके हि निर्विश्वेषिते संख्या-श्रुद्ध उच्चरिते, एकजातीये प्रत्ययो भवित । कुनः । अन्यथा व्यव-हारानुपपत्तेः । असत्येकस्मिन् जातिविशेषे, सर्वत्रान्येः सह परार्धसं-ख्या निविष्ठा । परार्थस्य चावान्तरसंख्याभिः संव्यवहारः क्रियते । येषामेकेन केनचित्संवन्धस्तेषां तमेकं संबन्धिनमपेक्ष्य संख्या निवि-श्रुते । स तत्रेकः संबन्धी वक्तव्यः । प्रकृतो वा ग्रहीतव्यः । अर्थाद्वा य आपद्येत, स उपादेयः। इह च प्रकृता नानाजातीयाः । तेषामन्यतमः संख्यया संबद्धः स्यादिति । यथा, श्रतमाभ्यां दीयतामिति, एकजाती-यानां श्रुतं, न भिन्नजातीयानाम् । यथा द्रव्यं गुणः कर्मावयव इत्येव-मादीनाम् ॥ ४४ ॥

सा पश्चनामुत्पत्तितो विभागात् ॥ ४५ ॥ एकजातीयस्य भंख्येत्येतत्ममधिगतम् । सा पश्चनामुत मानाणा-

ष्टमेकसंख्याविशिष्टं च नियमेन ग्रहीतन्यम् । न च गवादीना वस्त्वन्तरभूतं विद्यते, यस्मर्वनाम्ना प्रतिनिर्दिश्यते । तस्मान्यकृताना गवादीना परामर्शः ।

ननु विद्यत एव समुदायः । भवत्वमी वस्तु । तथाऽपि गवादीना समुदायशाब्दे-नोच्यते । गवादिन्यतिरेके नाम्ति शब्दः, यः सर्वनाम्ना प्रतिनिर्दिश्यते ॥ ४३ ॥ [ ४४ ॥

भिति, भनियमे भाप्त उच्यते । सा पश्नामिति । इतः । उत्यक्ति विभागत् । औत्यक्ति ने विभागेन पश्चः संच्यवहारेषु संख्यायन्ते । पश्चिमिरव्येः क्रीतः, पश्चिमिर्गिः क्रीत इति । न व्रीह्यादीनामीत्य-िक्तिन विभागेन संच्यवहारेषु संख्या संकीत्येते । निगदाभिषाया मानाभिषाया वा भवति । न हि भवति पश्चिमिर्गिः क्रीत इति । पश्चिमिर्गिया वा भवति । न हि भवति पश्चिमिर्गिः क्रीत इति । पश्चिमिर्गियाणामादकैद्रांणेक्षी कुडवेक्षी खारीभिर्गेति भवति । तत्र, आदकादिभिरतुचार्यमाणेः साकाङ्क्षमेव वाक्यमपरिपूर्णमप्रमाणमर्थस्य कर्मवित् ।

अय मापाणामण्योत्पात्तिकेन विभागेन कस्मादिह परिक्रयो न कियत इति । अत्रोच्यते । मूल्यस्य सतः परिक्रये विशेष उच्यते, द्वाद-श्वकातं दक्षिणोति । न च द्वादशश्चतं त्रीह्यादिवीजाना भृतित्वेन ऋत्वि-जामवक्षत्यते । त्रिभिः पकारै भृतिभवति, व्यापारतः फलतो वचनत इति । व्यापारतस्तावन्त मापविज्ञाना द्वादश्चनं भृतिः । कर्भ कुर्वाणा दि कर्भकराः पादिकमप्यदर्श्वभन्ते । फलानुरूप्यं नैव ज्ञायते । चचनं तु भृतौ सत्या परिभाणविशेषपरं भवति । यत्र दि पादिकमप्यद्वनं क्षभ्यते, न सा दक्षिणा भवति । न दि सा तस्थिन् कर्भणि दक्षं करोति । स्नेहाद्वाडन्येन वा प्रकारेण कृत्स्नपदः कर्भ कुर्यात्, न त्रीहीणां द्वादश्वक्षतेन पोत्सादितः ।

आह । यः कश्चित्कस्यां चिद्वस्थायां बीहीणां द्वादशस्तेन मोत्सा-एते, तस्य किं सा दक्षिणा भवेत् । नेति खूनः । दक्षकरणी हि दक्षिणा । दक्षश्च चल्रम् । या नाऽऽश्चितंभवं करोति, नासी चलकरणी । तस्याद्या नाऽऽश्चितंभवा, नासी दक्षिणा । आश्चितंभवाया औषिवयं चचनस्य विषयः । आह । बीहिबीजानामपि द्वादश्चर्यतं यां च यावतीं चलमात्रां करोति ।

अश्रोचयते । आपेक्षिकि भदं वर्ल नाम । स एव हि पुरुषः कंचि-स्माति प्रकीयान्, कंचित्मन्यवर्लः । तत्र यावदाश्चितंभवं नास्ति, ताव-द्यलता । वलवत्तरो ह्याश्चितेन भवतीत्याश्चितंभवाद्ध्वे वलकरणम् । तस्मादाशितंभवं यद्द्रव्यं, सा भृतिः, सा दक्षिणा । ततोऽधिकं दक्षिः णात्वे सिद्धे वचनपामाण्याद्भवति । विकृतौ ऋतपेथे वचनपामाण्या-दश्यवळकरणमपि दक्षिणायाः स्थाने विजीयते सोमचमसः । स आश्रयात्सिध्यति । पश्यस्तु सर्वे ग्रुख्यवळकरणे समर्थाः । तेषु सत्मु न बीबादिवीजानि संख्यया संभन्तरयन्त इति ॥ ४५ ॥

### अनियमोऽविरोषात् ॥ ४६ ॥

यदा पश्चना द्वादग्रश्चनं, तदाऽनियमः, गवादीनामन्यतपस्य कस्यः चिद्द्वादश्चश्चतम् । एवमनियमे लाघवं भविष्याते । प्रयोगप्राशुभावश्च । तत्राधिकारश्चास्त्रं महाविषयं भविष्यतीति ॥ ४६ ॥

#### भागित्वाद्या गवा स्यात् ॥ ४० ॥ सि०

वाश्वन्दोऽनियमं व्यावर्तयति । गवा द्वादशस्त स्यात् । कुतः ।
भागिस्वात् । भागवस्यो हि गानो महाभागाः । महत्त्वनकारे वर्तन्त
इत्यर्थः । एवमृत्तिनामुपकारम्यस्त्रं भविष्यति । ऋतिना चोपकारः
कर्तव्यः । महत्तमे हि त उपकार वर्तन्ते । उपकुर्वता चोपकर्तव्यभिति
सदाचारः । एवं सदाचारोऽनुग्रहीतो भविष्यात, यदि महाभागानां
भूयसी संख्या दीयते । गावश्व महाभागाः । तस्मात्तासा द्वादश्वशतम् ।
अञ्चा उपकारकतरा भवेशुः, यद्येषा दानपिग्रहविकया न प्रतिषिध्येरन् । न केसरिणो ददाति, नोभयताद्वः प्रतिगृह्णातीति श्रुतिः ।
स्मर्यते च, नाश्वं विक्रीणीत इति । तस्माद्द्वादश्वत गवा स्यात् ॥४७॥

#### मत्ययात् ॥ ४८ ॥

अतश्च गवा संख्या । कृतः । भरत्ययात् । संख्यासपादनार्थेष्ठपादी-षमानेषु प्रकृतेषु ग्रन्थेनोपायेन समर्थमाणपु पूर्व गावः प्रतीयन्ते । अत-स्ताः संख्यया संबय्यन्ते । न च तत्र विरोधः कश्चिद्दरि । गोषु संब-द्धासु न पुनरक्ष्वादयः संबध्यन्ते । एकजातीया हि संबद्धव्यः । स च संबद्ध इति । तस्याद्भवा संख्या ॥ ४८ ॥

### लिङ्गदर्शनाच ॥ ४९ ॥

क्रिङ्गं खरुवेतमर्थे दर्शयति । कि लिङ्गं भवति । एवपाइ । सहस्रं दक्षिणाः. सहस्रं स्रोत्रीयाः, यावदस्य सहस्रस्योत्तराधरा गौर्गवि मितिष्ठिता तावदस्माङ्कोकादसी लोक इति, गाः माप्ता दर्शयति । तथा, तां वा एतां शवर्छी समामनन्ति । इटे रन्ते इच्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतिरदिति सर्स्वति महि विश्वति, एता ते अध्नये नामानि देवेभ्यो मा सकृतं कृतादिति गवामेतानि नामानि । सहस्र अभी च दक्षिणामेवः माह । एतानि ते नामानीति, यदि सा गौः, एवमेतदवकलाते। तस्मा-दवि गवा संख्येति ॥ ४९॥

( ज्योतिष्टोमे द्वादशीतरशानगोदिलगाया विभज्य दानाविकरणम् ॥ १२ ॥ )

# [१२] तत्र दानं विभागेन पदानानां पृथक्लात् ॥ ५० ॥ सि०

ज्योतिष्टोमे मनाद्या दक्षिणा । तत्रैषोऽर्थः समयिगतः । गना संख्येति । अथेदानीर्भिदं संदिह्यते । किं यस्य यावान् भाग आभ-जति, स्वयमेव यज्ञमानेन विभज्य तस्य तावान् करुर्गायत्वयः, जत परिषदेव विभव्यत इति । कि पाप्तम् । अनियमः, विभव्याविभव्य वा दातच्यम् । एतावद्धि श्रयते दातच्यमिति । न विभज्याविभज्य वेति । तस्मादनियम इति ।

एवं प्राप्ते, ख्रुपः। विभाज्य दात्वयमिति । दात्वयस्यैव तद्भुगं, यत्स्व त्वपरित्यामेन परस्वत्वापादनम् । तच पजनानेन स्वयं कर्तव्यम् । तस्नारस्वयं प्रयोगे स्वादिति । यो यस्वाश्च आभजति, स तस्मा अनिर्दिशे न शक्यते तेन संबन्धायितुम् । तेन यस्तं निर्दिश्वति स दानमभिनिर्वर्तयित । यजनानेन च दानं निर्वर्तियज्ञयम् । तस्मा-

<sup>83 [1]</sup> 

तत्र दानं विभागेन । इदमध्यत्तरविवसार्थम् । स्थितः एतस्मिन्तिमागेऽनियमा-दयो विचारा भविष्यन्ति । ' ऋत्विग्न्यो दक्षिणा ददाति ' इति सर्वविशेषणविशिष्टो ददातिर्विश्वीयते । ऋत्विम्य इति चतुर्ध्यनाः शब्दः। चतुर्ध्यत्र संपद्मते । संपद्मनं च कारकम् । कारकं च किया प्रति गुणभूतम् । तत्राविभव्य दानं पाप्ताति । विभाग-स्याचोदितत्वात ।

उच्यते । ददातिरयम् । ददातिश्च स्वस्वत्वानिवृत्तिपरस्वत्वापादनस्यम् । तच्चै॰ <u> २३५</u>

द्यजमानो विभज्य निर्दिशेत् । पदानानां पृथकत्नात् । असति विभागे न शक्यः स्वेन भागेन संबन्धः कर्तुम् । तम्माद्विभज्य दक्षिणा दातः व्येति ॥ ५० ॥

#### परिक्रयाच्च लोकवत् ॥ ५१ ॥

अस्ति च परिक्रवार्थ दानं, न धर्ममात्रम् । परिक्रवार्थ च भर्ता भृत्येन सह पणितन्यम् । यदि च परिषदं भत्युच्येत, परिषच्च विभ-जेत न स्वामिना सहापणिष्यत । तत्र परिक्रय एव नाभविष्यत् । यथा, छोके काष्ठवाहमभृतिभ्यो यहीयते, तत्र काष्ठवाहाः स्वामिना सह पणन्ते । तेभ्यः स्वामी विभज्य निर्दिश्चति, इदं तुभ्यमिदं तुभ्य-मिति । तह्रदिहापि द्रष्टन्यम् । तस्माद्विभज्य दक्षिणा दातन्येति । ५१॥

#### विभागं चापि दर्शयाते ॥ ५२ ॥

अपि च दर्शयति विभाग, यद्विभागाभिषायिनं मन्त्रमामनान्त ।
तुथो वो विश्ववेदा विभजतु, इति । कृष्णाजिनेन वित्रास्य दक्षिणां
ददातीति । तथा, अग्रीधेऽग्रे ददाति, अग्निमुखानेव पितृन् भीणाति ।
ब्रह्मणे ददाति, शस्तिभयो ददाति शस्त्ये । होत्रे ददाति । नेष्ट्रे ददाति ।
इविधीन आसीनेभ्य अध्वर्युभ्यो ददाति । उद्गातृभ्यो ददाति । अन्तःसदस्यासीनेभ्यो यथाश्रद्धं प्रासर्पकेभ्यो ददाती। । एवं विभागदर्शनमुष्पद्यते । नस्पाद्विभव्य दादव्यभिति ॥ ५२ ॥

( ज्योतिष्टोमे द्वादशशतदातिणाया अर्व्यादिसमाख्यानुरोधेन विम.गा-धिकरणम् ॥ १३ ॥ )

# [ ३३ ] समं स्वादश्रुतित्वात् ॥ ५३ ॥ पू०

ज्योतिष्टोभे समाम्नायते, गौश्राश्वश्राश्वतरश्रोति । तत्रायमर्थः सम-धिगतः । विभज्य दात्वयामिति । इदिमदानीं साश्चिकम् । किं समो विभाग जत कर्मकृतं वैपम्यम् , जत शब्दकृतिमिति । किं प्राप्तम् । समो भागः स्थात् , अश्रातित्वाद्विशेषस्य । यत्र विशेषो न श्रूयते, तत्र समो विभागो भवितुमहिति । कथमिव । एकस्मै सर्वे दात्वयं प्राप्नोति, यद्य-प्रसमे दात्वयं न भवति । तत्र यावत्येकस्मै दीयमाने नान्यः संवि-

केंकं प्रति कर्तव्यम् । यदि समुदायमङ्गीकृत्य परित्यनेकथा सित त्याग ा कृतो भवेत्र ददातिः । तस्माद्मविभज्य दानम् ॥ ९० ॥ । ९१ ॥ ९२ ॥ ।

भज्यते, तावत्तस्मा एकस्मै न दातव्यम् । अविशिष्टं दातव्यम् । एवमे-कैकस्मै । तस्माद्विश्चेपाश्रवणात्समं देयमिति ॥ ५३ ॥

अपि वा कर्मवैषम्यात् ॥ ५४ ॥

अपि वेति पक्षच्यावृत्तिः । न समं स्यात् । कर्भकृतं वैषम्यं भवेत् । यो बहु कर्म करोति, तस्मै बह्वी भृतिदीयते । तस्मात्कर्मानुरूप्येण वैषम्यामिति ॥ ५४ ॥

# अतुल्याः स्युः परिक्रये विषमारूया विधिश्रुतौ परिक्रयात्र कर्मण्युपपद्यते दर्शनाद्विशेषस्य तथाऽभ्युदये ॥ ५५ ॥ सि०

न चैतदस्ति, कर्मकृतं वैषम्यामाति । किं तर्हि । उपकारकृतम् । स **उपकारः श्रुस्या विज्ञायते । तस्मा**च्छ्र्तिकृतं वैषम्यम् । तेन, अनुस्**याः** परिक्रये भवेयु: । विषमा ह्येषामारूया । केचिदर्धिनः, केचित्तृतीयिनः, केचित्पादिनः । येषामर्थं तेऽर्धिनः । कथं च तेषामर्थं भवति । यदि तेभ्योऽर्घ दीयते । एवं, तृतीयिनः, पादिन इति च दीक्षाविधिश्रुतौ समाख्यायन्ते । सा पिक्रयान्कर्मकृते वैषम्ये नोपपद्यते । क पुनरयं विशेषो दृश्यते । अभ्युद्ये । अभ्युद्य इति, अभ्युद्यंफलम् । ऋ-द्धिफलं द्वादशाहं व्रमः।

अध्वर्युग्रहपति दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयति, तत उद्गातारं, ततो होतारम् । ततस्तं प्रतिप्रस्थाता दीक्षयित्वाऽर्धिनो दीक्षयति । ब्राह्मणा-च्छांसिनं ब्रह्मणः, पस्तीतारमुद्गातुः, भैत्रावरुणं होतुः। नतस्तं नेष्टा दीक्ष-चित्वा तृतीयिनो दीक्षयति । अग्नीयं ब्रह्मणः, पतिइतीरग्रुद्धातुः, अच्छावाकं होतुः । तनम्तप्रुचेता दीक्षयित्वा पादिनो दीक्षयति । पोतारं ब्रह्मणः, सुब्रह्मण्यमृद्गातुः, ग्रावस्तुनं होतुः । तर्तस्तमन्यो दीक्ष-यति, ब्रह्मचारी वाऽऽचार्यभेषित इति अधिनः, तृरीयिनः, पादिन इति द्वादशाहेऽनुवादः । यदि पकृतौ यथासमारू समीवामिषे भागास्ततो

समं स्यादश्चनत्वादिति-प्रसक्तानुप्रमक्तेन विभागोपोद्धलकं च ॥५६॥[५८॥

द्वादशाहे दर्शनमुप्पद्यते । तस्मादध्यीदिभिः समाख्यानात्समाख्याश्रु-तिकृतं वैषभ्यं भवितुमईतीति ॥ ५५ ॥

( मूसंज्ञकैकाहे, औपदोशिकधेनुदक्षिणयाऽऽतिदेशिकक्करस्नकतुदक्षिणाया बाधाधिकरणम् ॥ १४ ॥ )

[ १४ं ] तस्य धेनुरिति गवां प्रक्रतौ विभक्तचो -दितत्वात्सामान्याचिद्वकारः स्यायथेष्टिर्गु-णशब्देन ॥ ५६ ॥ पू०

इदमामनित, अथैष भूबैंश्वदेवास्त्रिद्धदेव सर्वस्तस्य विश्ववत्यस्ती-श्रीया घेजुर्दक्षिणा, इति । अत्र संदेहः । कि धेनुर्गवां निचर्तिका, उत कृत्स्नाया दक्षिणाया इति । तत्रेदं तावत्परीक्ष्यम् । किं प्रकृतौ विभक्तं दाक्षिण्यमुत समस्तिमिति । तत इदं तत्त्व संहत्याधिकरणं क्रियते । किं प्रकृतौ विभक्तं दाक्षिण्यं, घेनुर्गवां निवर्तिका, उताविभक्तं, कृत्स्नाया दक्षिणाया निवर्तिकति । किं प्राप्तम् । तस्य घेनुरिति श्रूयमाणे वृषः । घेनुर्गवां निवर्तिकति ।

तत एतत्ताविद्वचार्यते । पकृतौ विभक्तं दाक्षिण्यमिति । किमिदं विभक्तमिति । गवादीनामेकैकं द्रव्यं दक्षिणिति । कथम् । गौश्राश्वशाः व्यवस्थ दक्षिणा, इति प्रकृतौ गवादिभिदिक्षिणाञ्चदः प्रत्येकं परिसः माप्यते । निर्दिष्टा हि गवादयो न तेषां समुदायः । चश्चदः समुच्च-यार्थो भवति, न तु समुच्चयस्य निर्देशकः । परपदिविशेषणार्थे तु समुच्चयमुपादते । यदि हि निर्दिशत्, क्रियागुणैः समुच्चयः संबध्यत । समुच्चयः शोभनः, समुख्यो द्रष्टव्य इति यथा भवति, एवं, च शोभनः, च द्रष्टव्य इति वा भविष्यति ।

99 11 ]

तस्य धेनुरिति—विकृतिसिद्धचर्य प्रकृति तावनिहरूपयामः । यदि गवादयः प्रधानभूतास्तत एकद्रव्यनिवर्तिका धेनुः । अथ दक्षिणा, कृत्स्रस्य दाक्षिण्यस्य निवः तिंका धेनुः । गवादयोऽत्र प्रधानभूतास्तेऽत्र निर्दिश्यन्ते । दक्षिणा तान्प्रति विधीः यते । न च शब्दः समुदायार्थे भवति । न च समुचयनिर्देशक इति—कोऽभिप्रायः ।

तथा, यथेह समुच्चेययोः षष्ठी भवति, धवखदिरयोः समुच्चय इति । एवं धवः खदिरश्चेत्यत्राप्यभविष्यत् । न तु भवति । तस्माश्च चशब्दः समुच्चयं निर्दिशति । श्रुत्या निर्दिष्टेन चैकवाक्यना न्याच्या, न गवादिलक्षितेन समुदायेन । तस्यात , गौदिक्षिणा, अक्बो दक्षिणा, इत्येवं संबन्धः । लक्षयित्वा हि गवादींस्तेषां दक्षिणात्वं निधीयते । तच गुणभनं प्रतिप्रधानं भिद्येत । चञ्चब्दश्चैवं समर्थितो भविष्यति, गौदेक्षिणा, अश्वश्र दक्षिणा, इति । न गौरक्वादिसहितो गवादीनां वा समाहार इति।

यदा विभक्तं दाक्षिण्यं, तदा प्राप्ता गौदीक्षिण्ये । पुनविश्वेषार्थम् चार्यते, घेनुदेक्षिणाः इति । याऽसौ गौर्दाक्षिणा मा घेनुरिति । अन्यासां दक्षिणानामविकारंण यथाप्रकृतिभावेन चोदकातुग्रहो भविष्यति । शब्दे-नैव गव्येष गुण उच्यते, घेतुन्वं नाम । गौरेव हि घेतुनिस्या । यथेर ष्टिर्गुणश्रब्देन । सीर्थं निर्वपेदिति सूर्यसंबन्धं कुर्यादुद्वव्यस्याति विव-क्षिते निर्वेषणाश्रय एव पयोगः शब्देन निर्दिश्यत इति, सनिर्वेषणका-

शब्दास्तावद्द्विभकाराः । केच्छिन्यं स्वप्रधानमाहुः, नोपसर्जनत्वेन । यथा, वृक्षाविति वृक्षशब्दः स्वार्थप्रधान उच्चार्यते । केचिद्वाच्यमर्थमन्यत्रोपसर्जनीभूतं ब्रुवन ते, न स्वप्रधानभूतम् । यथाऽत्रैव वृक्षाविति द्विवचनं प्रातिपदिकोपसर्जनमौत्मानं ब्रवीति । न द्विवचनार्थमेव जहाति । एवं चशब्दः समच्चयं ब्रुवन्नुपसर्वनस्वेन व्रवी-ति, न स्वं प्राचान्येन । तस्माद्यस्योपसर्जनं चशब्द सोऽत्र क्रियागुणाम्या संबध्यः ते । प्रधाने कार्यसंप्रत्यथात्सिद्धमिति । ते च गवादयः । न च चशब्दः समुखयस्य पर्यायवचनः । समुचयशब्दः धाधान्येन निर्दिशति, नान्यत्र गुणभावेन । गवादयः स्वार्थस्य वक्तारो न द्योतकाः । कथम् । शब्द्ग्तावदृदृष्ट्या शक्त्याऽर्थमभिष्ठते, स **एँव । नाद्य । ए**वं चशब्द. । कथम् । एकशक्तिकलपनात् । अन्यथा शब्दान्त-रस्य तद्मिधायिता, चश्ठद्रस्य च द्योतकत्वभिति शक्तिद्वय स्यात् ।

अपि च- वृक्षशाव्य उचिरित वृक्षार्थ एव मनीम विपरिवर्तते, नान्यसहित: । (पकाशशब्दीचारणात्)। उचिरिते तु चशब्द इतरेतरथोगः प्रतीयते । स तैस्यार्थः।

९ आत्मानीमाति-द्वित्वमित्यर्थ । २ 'स एव' इत्यारम्य कियाश्विद्प्रन्थस्त्रुटिन इति भाति । ३ स तस्येति-यच यस्मात्प्रतीयते तत्तस्य वाच्यमिति नियमादिति शेषः ।

स्प्रयोगादनेन निर्वेषणशब्देनैष्टिको विध्यन्तो नियम्यते । एवमिहापि गोर्गुणवचनेन घेनुशब्देन गोदक्षिणाविकारः क्रियते, नौन्या दक्षिणा विकियत इति ॥ ५६ ॥

सर्वस्य वा कतुसंयोगादेकत्वं दक्षिणार्थस्य गुणानां कार्येकत्वादर्थे विछतौ श्रुतिभूतं स्यात्तस्मा-त्समवायाद्धि कर्मभिः ॥ ५० ॥ सि०

षाश्वन्दः पक्षं न्यावर्तयति । सर्वस्य क्रतुदाक्षिण्यस्य निवर्तिकां चेनुरिति प्रतिज्ञायते । तत्रेतद्वण्येने समस्तं दाक्षिण्यमिति । किमिदं समस्तं दाक्षिण्यमिति । न प्रतिद्वन्यं दक्षिणाश्चन्दः संबध्यते, गौर्देक्षिणा, अश्वो दक्षिणा, अश्वतरो दक्षिणा, इति । कथं तर्हि । गवादयो दक्षिणा, जेति । न हि गवादीनुद्विश्य दक्षिणासंबन्धो विधीयते, ये गवादयस्ते दक्षिणेति । तथा हि दक्षिणाश्चन्दो गवादीनां दक्षिणासवन्धविधानार्थे यौगपयेनान्तर्णातसंबन्धमित्रवद् वहुत्रचनान्तः स्यात्, गवादयो दक्षिणा इति । यथा, अग्नीपोमौ देवते पाणापानाविभसमभवतामिति । गुणवचनानां श्वन्दानामाश्रयतो लिङ्ग्वचनानि भवन्ति ।

क्यं तहिं। दक्षिणामुद्दिश्य गवादयो विधीयन्ते। का दक्षिणा।
गवादय इति। दक्षिणा नाम दक्षते रुत्साहकर्मणः। दक्षिणा-उत्साहिका,
इति। एकः स गुणः। स च प्राधान्येन विवक्षितः। तिहृशेषणत्वेन
गवादयः। गुणवचनानां च शब्दानामाश्रयतो लिङ्गवचनानि भवन्ति,
न द्रव्यवचनानामाश्रितगुणवशेन। यथा, विश्वे देवा देवतेति। का
पुनर्दक्षिणा। गौथाश्वथाश्वतस्थेति। दक्षिणाशब्दी दाने संवय्यते,

गवादीनामुद्दिश्यमानाना विशेषणमविवक्षितम् । तस्मादेकंकस्य दक्षिणासंबन्धः । उद्दिश्यमानप्राधान्यात् । प्राधान्यं च द्रव्यन्वात् ॥ ९६ ॥

इतरेतरयुक्ता दक्षिणा प्रतिविधीयते । कुतः । भंस्यासामध्यात् । यदि एवादीनु-दिश्य दक्षिणा विधीयते, न सस्या दक्षिणा प्रति विधीयते । वाक्यमेदप्रसङ्गात् । यदि च गवादयः प्रधानमून,स्तथा सिन नेपागिति प्रामाति , गवादीना प्राचान्येऽह-ष्टकस्पना प्रामाति । अस्यत्र केपभाव,द्गवादीनाम् । दक्षिणाप्राचान्ये तु नाहष्टं. ऋत्विम्भ्यो दक्षिणा ददानीति, न गवादयः। एको हि दक्षिणानामर्थः, ऋत्विजामानमनम् । सकुचाऽऽनतास्ते भवन्ति, भूय आनमनेनार्थी नास्ति, गवादीनामपि गुणानामेकं कार्य दक्षिणात्वम् ।

यदा समस्तं दाक्षिण्यं तदा विकृतां भाव तस्मिन् प्राकृतेऽर्थे घेतुः श्चितिभूता। साच प्राकृतं कार्यमिभिनिर्वतयाति। क्रतुसंयोगेन हि श्रूयते तस्य क्रतोर्धेनुदीक्षणा, इति । तस्मित्रिर्वते सर्वे चोदकपाप्तपानुमानिकं निवर्तते । तथा समवायाद्धि कर्माभित्रीत्वजः संवध्यन्ते श्रुतिभूतया । अपि च चशब्दश्रत्या ससहायं गोद्रव्यमिति प्रतीयते । दक्षिणासंबन् न्थोऽस्य वाक्येन । श्रुतिश्र वाक्याद्वळीयसी । तस्मात्पूर्व चयोगः, पश्चाहित्रणासंबन्धः। इतरतरयुक्ता दक्षिणात्वेन संबध्यन्ते गवाद-योऽर्थाः । तस्मात्कृतस्मस्य ऋतदाक्षिण्यस्य निवर्तिका धेनुरिति ॥५७ ॥

### चोदनानामनाश्रवाहिक्केन नियमः स्यात् ॥ ५८॥

यदुक्तं, यथेष्टिर्धुणशब्देनेति । अत्रोच्यते । आग्नेयोपाञ्चयाजामीषो-मीयाना पाळ्वाना, सीर्यायमणपानापत्यनैर्ऋतीनां चोदनानां न वि-चिदेकं कार्य, यद्वेक्वती चोदनाऽऽश्रयेत् । तत्र वश्यते, एकस्य कर्मणो वैश्वतं कर्भ विध्यन्तं गृह्णातीति । तत्र कस्य प्रहीव्यतीति संदेहे युक्तो छिङ्गेन नियमः । इइ त्वर्शद्धो हेतुः । गत्रादीनामेकं कार्य दक्षिणा-रवम् । तर्रिमथ घेतुः श्रुतिभूता चोदकपाप्तान् निवर्तियतुर्भईतीति ॥५८॥

( ज्योतिष्टोमे नैमित्ति कैकादिगोदासिगया नित्यप्रयोगीयगोगतद्वादशशत-संख्यामात्रवायाधिकरणम् ॥ १५ ॥ )

# [ १५ ] एकां पञ्चीति धेनुबत् ॥ ५९ ॥ पू.

चस्य सोममपहरेयुरेका गा दक्षिणा दद्यात्, अभिदग्वे पश्च मा इति । अत्र संदेदः । एका पश्च च गावः श्रूयमाशाः किं कुत्स्नस्य

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ऋतिवम्म्यो दिल्ला ददाति ' इति । अपि च गुणवचनोऽयं दिल्लाश्रह्ये यदा द्रव्य उपसर्जनीमृतस्तदा द्रव्यस्येव यश्चिङ्गसरुयं, तदेव छमते। इह च बहानि द्रव्याणि । तस्माद्धद्वननेन भवितव्यम् । अतुषद्गस्य सत्या गतावन्यायत्वात् । यदा ब स्वभाषान्येन ित्रहयते गुणस्तदा, द्रव्यस्य यिछिङ्गभंहयं तन्न छभते । मिन-कर्वं च गुणस्यापि वचनेन । तस्मादेकवचनान्तं युक्तम् ॥ ९७ ॥ [ ६८ ॥

कतुराक्षिण्यस्य निवर्तिका, उत गवामिति । किं प्राप्तम् । एकां पश्चेति भेनुवत् । यथा भेतुः क्रत्स्तस्य निवर्तिका एविका पश्च च भवेयुः । दक्षिणासंबन्धो हि तासां प्रत्यक्षः श्लूयते । तेन ताः प्राक्कितीना कार्य-मुभिनिर्वर्तयन्ति । प्राक्कत्यश्चाऽऽतुषानिक्यो निवर्तन्त इति ॥ ५९ ॥

( साद्यस्के सोमकयार्थ विहितेन कैवार्षिकेण पुंगवेन, प्राष्ट्रतसर्वक्रय-द्रव्यवायाधिकरणम् ॥ १६ ॥ )

इदं तावदपर्ववसितं तिष्ठतु । अथाधिकरणान्तरं प्रस्तूयते---

### [ १६ ] त्रिवत्सश्च ॥ ६० ॥ सि०

अस्ति साद्यस्के, साण्डास्त्रवरसः सोमक्रयणः स्पर्धमानानामिति । सन्ति क्रयार्थानि द्रव्याणि चोदकपाप्तानि । अजया क्रीणाति, हिर्वण्येन क्रीणाति, ऋषभेण क्रीणाति, अश्वश्रफेन क्रीणाति, वाससा क्रीणाति, इत्येवमादीनि । तत्र संश्रयः । क्रिं त्रिवत्स ऋषभस्य निवर्वकः, अथवा सर्वेषा क्रयार्थाना द्रव्याणामिति । क्रिं प्राप्तम् । ऋषभस्य निवर्वक इति । क्रुतः । पुंगवत्वात्र् । पुंगवत्वेन सामान्येन, पुंगवोऽसौ विधीयते । कृतः पुंगवत्वम् । साण्ड अवणात् । तस्मादृष्यस्य निवर्वक इति ।

एवं प्राप्ते, खूनः । त्रिवत्सश्च । किम् । क्रत्स्तस्य क्रयार्थस्य निवर्तक इति । प्रत्यक्षः स क्रीणातिना संवन्यने, तेन चोदकपाप्त निवर्तयति । कस्मारक्वतस्त्रस्य क्रयार्थस्य निवर्तक इति ॥ ६० ॥

### तथा च लिङ्गदर्शनम् ॥ ६१ ॥

एवं च क्रत्या छिङ्गं दर्शयित । किं छिङ्गः भवति । एवमाइ । अप-रिसन् साद्यस्त्रे, स्त्री गीः सोमक्रयणी व्याद्यत्ता होवा स्पर्धा, इति । यदि सर्वस्य क्रयार्थस्य निवर्तिका स्त्री गोः, ततः सैवैकाकिनी केन सह स्पर्धिष्यत इति । इतस्था सर्वस्यानिवर्तिकाया संघस्य स्पर्धा भवेत् । तत्रास्था वर्षमानाया स्पर्धाया, व्याद्यता होवा स्पर्धा, इति नोपप्यते । वस्मारसर्वस्य निवर्तिकोते । त्रिवत्सोऽपि तत्समानश्चातिः । सोऽपि च सर्वस्य निवर्तक इति ।

एवं वा ॥ यदि त्रिवरसः सर्वेषां निवर्तकस्तदा तपपवाधमाना साधस्त्रान्तरे स्त्रीगवी श्रयमाणा केवला स्यात्। तत्र, व्याद्वता शेषां स्पर्धा, इति दर्शनमुद्रपद्यते । इतस्या हि केवलस्य ऋषभस्यापद्याचि तारं त्रिवत्सं निवर्षयन्ती संघमध्यपनिता स्पर्धेतापि । तत्र, व्याद्वता **होपा** स्पर्धा, इति वचनं नावकरुपते । अतः कृत्स्पस्य **कृत्दाक्षिण्यस्य** निवर्धकास्त्रिवत्स इति ।

तत्रैवमन्तरागर्मिणीन्यायो भवतीत्यन्यथा सूत्रं वर्ण्यते । इत्रश्च, एका पश्च च इंत्स्नर्य क्रतुदाक्षिण्यस्य निवर्तिकाः, त्रिवत्सश्च । तथा च क्रिङ्कदर्शनम् । एवनेतरसमानश्रातिश्चित्ररसोऽपि सर्वस्य निवर्तकः मामोति । तदैतदर्भनसुपपत्स्यते । व्यावृत्ता होषां स्वर्धा, इति ॥ ६१ ॥

### एके तु श्रुतिभूतत्वात्संस्वया गवां लिङ्गवि-રોષેળ ॥ ૬૨ ॥ સિ ૦

रिषतादुत्तरम । वदुक्तम्, एका पश्च च कृत्स्तस्य ऋतुदाक्षिण्यस्य निवार्तिको । ५७ न । एक रहर्या निवर्तन्ते, एके गावो निवर्तन्ते, अश्वादया न निवतन्तं । एका देया, पश्च देया इति य एव नियमः, म नाविषयः । कुतः । माविशिष्ट्या संख्यया संबन्धात । यदेतत, एका ददालि, पश्च ददावीति । नैवमिमसंबन्धः क्रियते. एका दक्षिणा ददावार्त । कथं तहि । एका गामिति । गोसंबन्धो हि **प्र**च्यत्व द्वलीयान् ।

अपि च कोशब्देव सह संख्यायाः पर्वकः संबन्धः। गोशब्दव्यव-धानात्परीक्षा दक्षिणाचल्यन । सेश्वब्दर्श्ववं ग्रुख्यार्थी भवति । इतर्या लक्षणा रामकः एका माध्यवादि चीत । तेन गवा लिङ्काविश्वेषेण संख्या गोपु विश्वित । एव च सर्वेषामनिष्टत्तावश्वादीना यथानकति-भावे चोदकानुप्रहा भविष्यति । तस्मादेका पश्च च गवां निव-र्तिका इति ॥ ६२ ॥

( अखमेषे विहितास्या प्राकाशास्या प्राक्तताध्वर्युभागमात्रस्य बाधाः ) विकरणम् ॥ १७॥

[ १७] प्राकाशौ तथेति चेत् ॥ ६३ ॥ पू०

अश्वभेषे श्रूयते, हिरणयो प्राकाशावध्वर्यवे ददातीति । तत्रैषोऽधीः सांशियकः । कि प्राकाशो कुत्स्नस्य कतुदाक्षिण्यस्य निवर्तकावताध्वयुभागर्य निवर्तकाविति । कुतः संश्वयः । इह प्राकाशावित्येष यदि ददातिना संबध्यते, ततः कुत्स्नस्य क्षतुदाक्षिण्यस्य निवर्तकः । अथाध्वयुणा, तदाऽध्वर्श्वभागस्य । किं प्राप्तन् । कुत्स्नस्येति । तत्रैतद्वर्ण्यते,
प्राकाशाविति श्रव्दो ददातिना संबध्यत इति । कुतः । एवं ददातिसंबस्थविधान श्रुतिरनुगृहीता । अव्वर्शुणा संबद्धे वावयस् ।

अपि च प्राकाशाविति द्वितीया कार्रकिमक्तिः सामध्योदेवाऽऽख्या-तेन संबध्यते, न नाम्ना । तस्माद्ददानिना सवन्यः । अध्यर्धुसंबन्धे चाध्वर्युश्वदात्षठच्यमित्यत् । तस्मादि । ददातिना संबन्धः । ददाति छक्षयित्वा प्राकाशो विधीयते । तत्र न शक्यो ददानिरध्वर्युणा विशेष् ष्टुम् । वाक्यं हि तदा भिद्येत । अपि च विशेषणे मत्यपि यदि ददाति-रविशिष्टः पदान्तरेण संबध्यते, अविशिष्ट एव कार्ये भामोति । प्रयुज्य

द्दातिमन्द्य प्राकाशो विश्वीयने 'हिरण्नयो ' इति न विश्वीयते । कृतः । प्राकाशो ' इति हिरण्मयावेबोच्यते, नान्यद्रव्यमयी, बेनुशब्द्वत् । यदि प्राका-शाध्वर्युसवन्धो मवेकथा सत्यन्तं वाक्यमेव ईयात् । न वात्वर्यो विश्वीयते । न धा-त्वर्येऽन्यत्किचिदिति । कारकविमक्तिश्च श्रुत्येव प्राकाशयार्ददातिना संबन्य व्यविति । अध्वर्युसंबन्धे षष्ठस्यभविष्यत् ।

अत्र प्रत्यः । अपि च विशेषणे सत्यपि याद ददानिर्विशिष्टः पदान्तरेण संबध्यते, अविशिष्ट एव कार्ये प्राप्तोनीति । कोऽमिनायः । अस्मिन्वाक्ये
ददातिमन्द्य प्राकाशो विश्वीयते । ( एतम्या ) ददातेविश्वपणमिवर्वातत्तम् । वाक्यमेदमसङ्कात् । प्रयुज्यमानमपि विशेषणमशक्त विशेष्य न निशिनार्धः । कथम् । प्रधानम्तोऽत्र ददातिः । प्रवत्तभूतस्य च छिङ्गसस्यमिविश्वितम् । कथम् । प्रत्ययः किया
विधत्ते । किया विधीयमाना कारकिर्विना न भवति । कारकाणि च स्वविशेषणेविना न भवन्ति । तस्मात्कियाकारकाणि कारकविशेषणानि प्रत्ययेन परामृश्यन्ते ।
तत्र यः किया प्रत्यदिश्यते स प्रयानमूतः किया प्रति, न तु स कियाझम् । कियेव
तद्यो । तस्य प्रधानभूतस्य यछिङ्गसस्यं तद्वज्ञद्वात्कियायाः प्रत्ययेन न परामृश्
दयते । तस्माधिन्कियार्थे प्रातिपदिकमुपादीयते, तस्य यछिङ्गसस्यं तद्विविक्तिम् ।

मानमपि हि विशेषणपशक्तं न विशेष्यं विश्विनष्टि । तस्मात् , योऽध्वरं युनक्ति, सोडध्वयूरिहाभिषेतः । अतः इत्स्तस्य क्रतदाक्षिण्यस्य निव-र्तको पाकाशाविति ॥ ६३ ॥

> अपि त्ववयवार्थत्वाद्विभक्तप्रकृतित्वाद-गुणेदन्ताविकारः स्यात् ॥ ६४ ॥ सि०

अपि त्विति पक्षव्यावृत्तिः। दक्षिणावयवकार्यार्थौ प्राकाशी, न कुत्स्नदक्षिणाकार्यार्थौ । विभक्ता हि तेषां भागा अध्वय्यादीनाम् । अयमध्वर्योभागः, इमेऽन्येपामिति । तस्मातः, गुणेदन्ताविकारः स्यात्। किपिदं गुणेदन्नाविकार इति । गुणस्येदन्ता गुणेदन्ता । इदंभाव इदन्ता । गुणेटन्ताया विकारो गुणेदन्ताविकारः । अध्वयौभीगस्य निवर्तको पाकाशौ । कथापित । एकपिदं हि वावयम् । हिरण्पयौ षाकाशी, इति । नेयं प्रथमा । नापि दक्षिणाशब्देन संबन्धः । येन द्र क्षिणाकार्ये वर्तेयानाम । का तहींवा । द्विनीया । ददातिनैव संबध्यते । तदेकं वावयं, हिन्णायी पाकाशावध्यर्यवे ददातीति । अध्वर्षेमंपदान-केन ददानिनैतयोः संबन्धः । तस्मात्तत्राध्वर्युददातिभाग निवर्वयतः । यदा सर्वविशेषणविशिष्टो दढातिसपूर्वी विश्वीयते । दृष्टार्थत्वाद्ध्वर्थीर-स्यानानस्ययीन परगः खपास्यति ।

कियाङ्गत्वात् । प्रचानस्य तु विशेषणमध्वर्युर्ने विवक्षितम् । तस्मात्कृतस्त्रविकारौ प्राकाशी । अध्वर्धुशब्दम्हववयुत्यानुवाद इति ॥ ६३ ॥

न कुत्स्त्रस्य दाक्षिण्यस्य निवर्तको प्राकाशो । कुतः । यदि दाक्षिण्यमनुद्य प्रा-का शौ विधीयेयाता, प्राकाशौ दक्षिणा, ती चाध्वर्यव इति । यथा ' औदम्बरः सोम-चमसो दक्षिणा, स ब्रह्मणे देय ' इति । एक चेद वाक्य, प्राकाशावध्वयेवे ददाति' इति । प्राकाशाविति न चय १थमा । थथा 'सोमचमस.' इति । किं तहिं। द्वितीया । सा ( अभ्वर्धवे ) दराविना सबध्यते । एकवात्यत्वात् । अध्वर्युपाकाश-योर्दरातिना संबन्यो विधियते, न ददातिमध्वर्युविशिष्टमुद्दिस्य । नापि ददातिमु-द्दिर्य, अभवर्युशन्द्रस्यावयुत्यानुवाददोषात्, न्यवहितपंत्रस्थाच । किं त्वध्वयुमेवोद्दिः इयेति । तत्र चतुर्थ्यन्तोऽ वर्युः सप्रदानभूतः । प्राकाशप्रातिपदिकं च द्वितीयान्तमध्वर्यु प्रति गुणभावेन, तयो प्रातिपदिकयोः सबन्ध चतुर्थी छम्यत इति ।

अय यदुक्तं, प्राक्षाश्चर्यदानिसंबन्धो विधीयत इति । तथा हि

श्रुतिरनुगृहीता भविष्यतीति । नासी वाक्यानपिक्षणी श्रुतिः । असाति
ददातिनाऽऽनन्तर्थे नावकल्पते । यदण्युच्यते, कारकविभक्तिराख्यातेन संबन्धयोग्येति । योग्यत्वं दर्शनेन वाष्ट्यते । दश्यते त्वानन्तर्थे
प्राक्षाश्चरेषस्वयुश्चर्यते । यदण्युक्तं, तत्संवन्धे पष्ट्यभविष्यदिति ।
सत्यं प्राप्नोति पर्षा, न तु तदभावे संबन्धो नास्त्यध्वयुणा । गम्यते
हि स वाक्येन । अप्तः चतुर्थीश्रुतिस्त्र या, सा वाक्यमप्रवाधिष्यत
हति । नाविधीयमाना बाधितुमुत्सहते कथ तद्यविधित्मितं संपदाने
भ्रयत हति । सामध्यपाप्तस्यानुवादेनित नम्माददोषः उक्तं वा सेर्वविशेषणविशिष्टं दानं विधीयत इति । एवमन्येपामिन्द्रतौ प्रथाप्रकृतिभावे चोदकानुग्रहो भविष्यति । तस्मादध्वर्थभागस्य निवर्वकौ पाकाश्राविति ॥ ६४ ॥

( उपहन्ये कतावौषदेशिकाश्चदक्षिणचा पाकृतकृत्नकतुद्क्षिणस्या बाधाधिकरणम् ॥ १८ ॥ )

## [१८] धेनुवचाश्वदक्षिणा स ब्रह्मण इति पुरुषा-पनयो यथा हिरण्यस्य ॥ ६५ ॥ सि०

ननु ददातिमन् प्राक्तांशो विधीयेते इत्युक्तम् उच्यते । अध्वर्युपदमामध्यांतदानन्तर्येण योऽर्थः स ग्रहोत्वयो न प्रकाशददारयोः संवन्धो ग्रहीत्वय । ननु
श्रुत्यैव क्रियया कारकाणि संबध्यन्ते । तेन ददातिना प्राकाशयोः सवन्धो मिविष्यति । उच्यते । अविधीयमानत्वाह्दात्वीक्यसंबन्ध एव बलवान् मविते । विधीयमानाया कारकाण्युद्धतशक्तीनि मवन्ति । तिनि क्रियमा संबध्यन्ते, कारकत्वात् ।
मिविधीयमानाया तु क्रियाया कारकाण्यनृद्धतशक्तीनि मान्ति । तथा चाऽऽनन्तयेण यः संबन्धो वाक्यलक्षणः स ग्रहीत्वयः, न व्यविहित्न ददातिना । अध्वर्युपपदेन व्यवधानात्राकाशयोः ।

नासी वाक्यानपेक्षणी श्रुतिहित्यादिश्रन्योऽनेत न्यत्यत नेयः । प्रसिद्धिर्द्शनेन न्याः । प्रसिद्धिर्द्शनेन न्याः । प्रसिद्धिर्द्शनेन न्याः । प्रसिद्धिर्द्शनेन न्याः । प्रसिद्धिर्द्शनेन नेयाः । तम्माद्ध्वर्युताः स्वन्वात्तद्भागस्यैव निवृत्तिः । एका गाम् १ इत्येकश्राह्यस्य गोज्ञाह्येन संबन्धे न ददातिना । अनूच-मानत्वादेव कियाया इत्येवमेव नेयाः ॥ ६४॥

९ सर्वविशेषणाविशिष्टदानं--पा० : २ प्रकाशो विधीयते--पा०।

अस्त्युपहन्यः, उपहन्योऽनिरुक्तः । तेनाभिश्वस्यमानं याजयेत् । आश्वे । होमो यज्ञः पश्चद्शस्तोमो स्थंतरसामा, अश्वः श्वेनो द्वांक्षणा । उपहन्योऽनिरुक्तः । तेनाभिश्वस्यमानं याजयेत् । उन्थ्यो एज्ञः समृद्धस्तोमो वृहत्पृष्टः, अश्वः श्याचो स्वमलललाटो दक्षिणा तत्र श्रूयते, स द्वानिस्कः, स ब्रह्मणे देय इति । तत्र संदेहः । किमश्वो ब्रह्मभागस्य निवर्तक उत्त कृतस्मस्य कृतुदाक्षिण्यस्योति । कि माम्य । ब्रह्मभागस्य निवर्तक इति । कृतः । कर्तृसंबन्धात्, अवययार्थत्नाद्विभक्तमकृतित्वाच गुणेदन्ता-विकारः स्यान् । स्वम्वत् । यथा, स्रजमुद्धात्रे ददाति, इत्युद्धातृभागस्य निवर्तिका स्रक्, न कृत्स्नस्य कतुदाक्षिण्यस्य । एवभिहापीति ।

एवं प्राप्ते, श्रूयः 'घेनुवद्दव्दक्षिणा स्यात् । कृतस्नस्य निवर्तिकिति । कृतः । दक्षिणाश्चदसंवन्धात् । अद्यः दयावो क्वमळळाटो दक्षिणा, इति प्रत्यक्षश्चतेनाद्वनाऽऽनमनं कर्नव्यम् । एवं चेत् , आनुमानिकं निवर्तितुमहीति । ननु कर्नृसंबन्धोऽस्य श्रूयते, स द्यानिककः स अद्याणे देय इति । उच्यते । एकेन वाक्येन देशकमाप्तानां निष्टत्तिः । द्विती-येन वाक्येन मिंवृत्ती सत्यां पुरुषापनयः क्रियते । यथा दिर्ण्यस्य, सर्वे ब्रह्मणे परिहरतीति । तस्मात्कृत्स्नस्य निवर्तकोऽदेव इति ॥६५॥

एके तु कर्तृसंयोगाःस्रम्बत्तस्य लिङ्गाविशेषेण ॥ ६६ ॥

अथ यदुक्तम्, एके अर्था निवर्नन्ते, कर्नृसंयोगाछिङ्गाविशेषेण स्रम्ब-दिति । तत्परिहर्नव्यम् ॥ ६६ ॥

द्वितीयैमधिकरण कृत्स्नस्य । तृँतीयमपि कुस्नस्यैव, लिङ्काशङ्कानिवृत्त्यर्थमारस्यते । चैतुर्थमपि तत्कृत्स्त्रे विकारः, तदन्ताविकारोऽध्वर्धुभागे नियमार्थः ॥ ६५ ॥ [६६॥

१ विनिवृत्ते - -पा॰ । २ द्विनीयमिति—' घेनुवचाश्वदक्षिणा '( अ॰ १० पा॰ ४ अ॰ १८ मून ६५ ) इत्यधिवरणं कृत्स्रस्य विकारार्थमार स्यत इत्यर्थः । ३ तृतीयमिति—' तथा च घोमचन्मसः '(अ॰ १० पा॰ ४ अ॰ १९ सू॰ ६८) इत्यधिवरणमि कृत्स्रविकारार्थमेवाधिकाश द्वायाऽऽ-रभ्यत इत्यर्थः । ४ चतुर्यमपीति—' यजुर्युक्ते त्वष्वर्योः ' इत्यधिकरणमि ( अ॰ १० पा॰ ४ अ॰ १९ सू॰ ७०) कृस्नविकारार्थ एव दक्षिणापुन श्रवणे सित कृत्स्नाष्वर्युभागविकारापवादत्याऽष्वर्युभाग्वाने नियमार्थमार व्धमित्यर्थः ।

अपि वा तद्धिकाराज्ञिरण्यवद्धिकारः स्यात् ॥ ६० ॥ अपि वेति पक्षव्याद्यत्तिः । तद्धिकारात् , दक्षिणाधिकारात् । दक्षिणाशब्देन दक्षिणामधिकृत्याद्यसंबन्यः कृतः। तस्यात्कृतस्नदक्षि-णाविकारोऽश्वः। अतो हिरण्यवदेव भवति, न स्रवत् ॥ ६० ॥

> ( ऋतपेये विहितसोमचममदक्षिणया प्राकृतकृतस्नऋतुदक्षिणाया बाधाधिकरणम् ॥ १९ ॥ )

## [१९] तथा च सोमचमसः ॥ ६८ ॥ पू०

ऋत्षेये श्रूयते, औदुम्बर, सोबचमसो दक्षिणा । स वियाय सगी-श्राय ब्रह्मणे देय इति । तत्र संदेहः । किं ब्रह्मभागस्य निवर्तकः सोमचमसः, उत ऋत्स्नस्य क्रतुदाक्षिण्यस्य । किं प्राप्तम् । तथा सोव-चमसः स्यात् । यथाः स्रग् उद्गात्रे तद्भागस्य निवर्तिका, उद्गातृसंयो-गात् । एवं ब्रह्मसयोगः इह्मभागस्य निवर्तिकः सोमचमसः ॥ ६८ ॥

सर्वविकारी वा कत्वर्धे प्रतिषेधात्पशृनाम् ॥ ६९ ॥ मि०

वाशब्दः पक्ष व्यावनियति, न ब्रह्मभागरः । निवर्तकः । किं तिर्हे । कुत्स्नस्य ऋतुदाक्षिण्यस्य । कथमवगम्यते । पशुप्रतिपेधानुवादात् । एवमाम्नायते, ऋतं वे सोमोऽन्तं पश्चवो यत्पशून् दद्यात्सोऽनृतं कुर्यात्, औदुम्बरः सोमचमसो दक्षिणा, इति । पशुदानमपोद्य सोमचममो विधीर्यते । यः पश्चन् दद्यात्तर्यते दोषो भवेत् । एतम्मान्न पश्चवो दातव्या इति वक्तव्ये तमेवार्थमुक्तं मन्यमानः, सोमचमसो दक्षिणा, इत्याह । सोमचमसदानेन पश्चवो न दीयन्त इति गम्यते । तदेवं कुत्स्नम्य निवन्तिकोऽवक्तव्यते । ब्रह्मदानस्य निवन्तिक सत्यन्यभ्य पश्चो दीयेरन् । तस्मात्कुत्स्नस्य निवर्तक इति ॥ ६९ ॥

### ब्रह्मदानेऽविशिष्टिमिति चेत्॥ ७०॥

इति चेन्पश्यसि । पगुदानविपतिपेधात्कृत्स्त्रस्य ऋतुदाक्षिण्यस्य निवन् र्तक इति । ब्रह्मदानेऽप्येतद्वकल्पने । ब्रह्मणे सोमचमसो देयः । यः पशुन् दद्याद्वह्मणे, इति गम्यने । तम्मान्न नियोगतः कृत्स्त्रस्यैव क्रतु-

<sup>11 40 11 86 11 88 11</sup> 

दाक्षिण्यस्य निवर्तके पञ्चवित्रिधानुवादोऽवक्तस्यते । ब्रह्मणे दानेऽपि तदुपपद्यत इति ॥ ७० ॥

उत्सर्गस्य ऋत्वर्थत्वात्मतिषिद्धस्य कर्म स्वात्र च गौणः प्रयोजनमर्थः स दक्षिणाना स्वात् ॥ ७३ ॥

न चैतद्दित, ब्रह्मभागस्य निवर्षकः सोमचमस इति । क्रस्त्रस्य क्रतुद्दाक्षिण्यस्य निवर्षकः स्थात् । अस्य सोमचमसस्य य उत्सर्भः, स् क्रत्वर्थः स्थात् । दक्षिणाशब्देन हि सवध्यते, सोमचमसो दक्षिणा, इति । न च प्रकृतावेकैकां ग्राचादिदेक्षिणा । उक्तमेवेदं, ग्राचिना समुदा- ये दक्षिणाशब्द इति । तदेव सोमचममदानेन पतिष्ठेषु पशुषु यदि ब्रह्मसानेऽप्येतद्विशिष्टाभिति क्रत्वाऽन्येष्यः पश्चो दियेर्न्, प्रतिषिद्धं क्रियेत । यो हि ब्रह्मभागो न सा दक्षिणा। दक्षिणावययो हि सः । दक्षिणावयये दक्षिणाशब्दो निवश्चानां गोणः स्यात् । न च विद्यमाने क्रुष्ट्यं गीण उपादायते । सोमचमनस्य हि प्रयोजनं दिविणानि- व्यक्तिः । सर्वेषामृत्विजामानमनं भयोजनं दक्षिणाना, न ब्रह्मदानम् । तस्मात्क्रस्त्रस्य क्रुद्दाक्षिण्यस्य निवर्षकः भोमचमस इति ॥ ७१ ॥

( पूर्वाधिकरणपूर्वोत्तरपत्नयोः प्रयोजनपतिपादनम् ॥ )

यदि तु ब्रह्मणस्तदुनं तदिकारः स्यात्॥ ७२॥ सर्वे वा पुरुषापनयात्तासा कतुनवानत्वात्॥ ७३॥

प्रयोजनसृत्रद्वयिषद्व ! वांद् तु झद्धानारस्य निवर्तका सोमचमसः, ततो ब्रह्मभागोना सा दक्षिणा । एतेन विकारेणात्या दीयेरन्, यथा पूर्वः पक्षः । यथा तर्हि सिद्धातः, तथा सर्वे निवरते । तस्तिन् निवर्विते, ततः पुरुषापनयः क्रियते, स ब्रह्मणे देव इति । तःसा दक्षिणान्नां क्रतुपदानत्वं भवाति । सर्वेर्त्विगानमनेन हि क्रतुः सिध्यति, न ब्रह्मानत्या केवल्लया । सोमचसेन च सा सर्वोनतिः कृतेति नान्यतिकः चन दीयेत । एतत्त्रयोजनं भवत्येव पक्षोक्तं यथोपवर्णितमिति ॥ ७२ ॥ ७३ ॥

७० ॥ ७१ ॥ ७२॥ ७३ ॥

( अथवा-ऋतपेये सोमचनसेन क्रत्स्नकतुदाक्षणायाः पुरुषान्तरस्य च निवृत्त्यधिकरणम् ॥ २०॥)

एवं वा-

## [२०] यदि तु ब्रह्मणस्तदूनं तद्विकारः स्यात् ॥ ७२ ॥ पू०

ऋतपेथे श्रूयते, औदुम्बरः सोमचमसो दक्षिणा। स भियाय सगोत्रा-य ब्रह्मणे देय इति । तत्रेषोऽर्थः सांत्रियकः । कि ब्रह्मभागेनोनं दात्रव्य-धृत सोमचमस एव केवलो दात्रव्य इति । ननु सोमचमसो दक्षिणेत्येष संषम्ब इत्युक्तम् । तत्रोच्यते । सोमचमसो ब्रह्मण इत्येष संवन्य इति कृत्वा विन्ता । यद्येनं, ब्रह्मणः सोमचमस इति संबन्धो विवक्षितः, सोमचमसेन ब्रह्मभागो निवर्तितः । अविश्वष्टं दात्रव्यं तदूनो विकारः स्यादिति ॥ ७२ ॥

## सर्वं वा पुरुषापनयात्तासां ऋतुप्रधानत्वात् ॥ ७३ सि०

सर्वे वा सोमचमसेन निवर्त्येत । कुतः। सोमचससा दक्षिणा, इत्येष संबन्धः भत्यक्षः। तेन निवर्तिते सर्वस्मिन् दाक्षिण्ये पुरुषाप-नय एव कियते । तासा कतुमधानत्वात् । दक्षिणाना सोमचमसो यः कतुदक्षिणा, स मर्वे कतुदक्षिण्यं निवर्तयतीति ॥ ७३ ॥

( बाजपेये श्रुतेन यज्ञुर्युक्तरयेनाव्वयोद्दास्यादिमागान्तरस्यानिवृत्तय-विकरणम् ॥ २१ ॥)

# [ २१ ] यजुर्यके त्वध्वयीर्दक्षिणा विकारः स्यात्॥ ७४ ॥ पृ०

अस्ति वाजपेयः । तत्रेदं समाम्नायने, यजुर्यक्तं रथमध्वर्यये ददान्तिति । तत्रायमर्थः सांशियकः। किं यजुर्यक्तोऽकार्यामेशानस्य निवर्षकः, किं मागे निवम इति । किं नाप्तम् । यजुर्यक्ते दक्षिणा त्वकार्योविकारः स्यात् । तुश्रब्दः संशयव्याष्ट्रस्यदः। न खल्ज संश्योऽक्ति । यजुर्युक्तं रथमध्वयेवे ददाति, नान्यदि।ते गम्यते । स र्याऽध्वर्युमागं निवर्यं कृतार्योऽवश्रिष्ठानां चोदक्षमाप्तानां निष्टार्थं न शक्रोति कर्तुस् । नैवम-भिसंबन्धः क्रियते, यजुर्युक्तं रथं वाजपेये ददातीति । येन क्रतुसंयोगो

गम्यते । क्रुतः । प्रकृतो हि वाजपेयः । अध्वर्युः पुनर्वाक्येन श्रूयते । वाक्यं पुनः पकरणाद्वळीयः । तस्मादध्वर्यभागस्य निवर्तको रय इति ॥ ७४ ॥

## अपि वा श्रुतिभूतत्वात्सर्वासां तस्य भागो नियम्यते ॥ ७५ ॥ सि०

अपि वेति पक्षच्याद्वात्तिः । श्रुतिभूता हि सर्वे रथाः सामान्येन वचनेन, सप्त सप्तदशकानि ददावीति । सप्तदश स्थाः, सप्तदश निष्काः, सप्तदश दास्यः, सप्तदश युग्नानि, सप्तदश गवां शतानि, वयसो वय-स्यश्र सप्तदश्च, हति । तेनाविशेषेण सप्तदश्च स्थाः सर्वेषां पाप्ता विभ-क्तव्याः। तत्र न ज्ञायते कस्य को स्थः। तत्राध्वर्योर्यज्ञर्यकः पक्षे पाप्तः स नियम्यते । यज्ञुर्भक्तमध्वर्धने ददाति, नान्यं, न चान्यस्मै । एवम्, ऋार्रेनर्युक्तं होत्रे, नान्यं, न चान्यस्मे । सामभिर्युक्तमुद्रात्रे नान्यं, न चान्यस्मे । तत्र पक्षे विधानार्थं यञ्जर्भक्तग्रहणं, नाध्वर्यो-र्भागं निवर्तियतुप्रत्सहते । तस्यानिष्टत्ती चोदकानुग्रही भविष्यति । तस्मादध्वर्यीभोगे रथो नियम्यते, न तद्भागं निवर्तयतीति ॥ ७५ ॥

> इति श्रीश्वबरम्वामिविरचिते मीमासाभाष्ये दश्चमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

98 || 99 || ]

इति श्रीभट्टकुवारिलविराचिताया मीमामाभाव्यव्याख्या या टुप्टीकाया दशमाध्यायस्य तृतीयः पादः॥

#### अय दश्रमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

( नक्षत्रेष्ट्यादानुपदिष्टेरपहोमादिभिरातिदेशिकाना नारिष्ठहोमादीना त्राधाः भावाधिकरणम् ॥ १ ॥

## [ १ ] प्रकृतिलिङ्गासंयोगात्कर्भसंस्कारं विक्रताव-धिकं स्यात्॥ १ ॥ सि ०

अस्यिमः, य एवं विद्वानिमं चितुत इति । तत्र नक्षत्रेष्टिः, अमये कृतिकाभ्यः पुरोडाश्रमष्टाकपाळं निर्वपेत् । सं।ऽत्र जुहोति। अग्नये स्वाहा, कृतिकाभ्यः स्वाहा, अम्बाये स्वाहा, नितत्न्ये स्वाहा, अभ्राप्तत्ये स्वाहा, भेघयन्त्ये स्वाहा, वर्षयन्त्ये स्वाहा, जुपुणिकाये स्वाहा, इति । सन्ति तु प्रकृतो नारिष्ठहोमाः, नारिष्ठान् होमाञ्जुहोतीति । तत्र संश्चयः । किं नारिष्ठहोमाः, नारिष्ठान् होमाञ्जुहोतीति । तत्र संश्चयः । किं नारिष्ठहोमाः। निर्हितः, अथवाऽनिष्टतिः, समुच्चय इति । तथा व्येने श्चयते, छोहितोप्णीधा छोहितः वसना निवीता ऋत्विजः प्रचरन्तीति । अस्ति प्रकृती, निवीतं मनुष्याणा, पाचीनावीतं पितृणाम्, उपवीतं देवानाम्, उपव्ययते देव-छक्ष्ममेव तत्कृत्व हति । तदिह चोदकेन पाप्तम् । तत्र संश्चयः । किष्ठप्रयते, प्रध्वाश्चयेत्, छुनं वेति । अस्ति तु पकृतो, पयो व्रतं व्याह्मणस्य, यवाग् राजन्यस्य, आभिक्षा वैद्यस्योति । तदिह चोदकेन पाप्तम् । तत्र संश्चयः । किं तस्य निष्ठतिः, जतानिष्ठात्तः, समुच्चय इति ।

कि प्राप्तम् । तस्य निष्ठतिरिति । प्रत्यक्षश्चना उपहामाद्यश्चीद् । त-

निवीता ऋतिक इत्येतदनुदाहरणम् । कथम् । उपोतिटोम अपवीताभाषात् । न प्रत्यतेण, न चोदकेन उपोतिटोम अपवीतम् । तत्प्रकृतिश्च द्येनो न दर्शपूर्ण-मासभक्तिकः । ' जानर्षक्याचदक्षेषु ' इति न तक्षेष्ठम् नास्ति । वयाने ह्यसम्बन-क्रेष्ट्यात्कियते । संभवति चत्र प्रयान एव । निवीम् । तस्म द्विताविषयत्वानि-वीतोषवीतयोव्यवस्य । एवमुदाहरणमुपदोमार्थव । (वदुशहरणाः ) । ननृपदोमाना

९ सोऽनु जुद्दोति-पा०। २ ( अ० ३ घा० ९ अ० ९ गु० १८ ) । ३ भिन्नविषयत्वा-दिति-औषदेशिकस्य निवीतस्य स्थेनरूपप्रवानविषयत्वाः, ऐष्टिकोपवीतस्य नाऽऽतिदेशिकस्य दोक्षणीयादिद्याङ्गविषयत्वादेकविषयत्वाभावादुपवीतनिवीतयोविरोधामावेन व्यवस्थेवेरयाशयः।

सानानुमानिकानां निवर्तका इति ! अपि च पकृतिकिङ्गसंयोगी अवाति. जुहोति, निवीताः भचगन्ति, अत्ययदिनि । यथा श्रूप्यं वर्हिभवतीति, श्वराः कशास्त्रिवर्भयन्ति ।

प्वं पासे, ब्रूपः । अनिष्टात्तिः, समुचय इति । कुतः । प्रकृतिकि-ङ्गासंयोगात्। पाकृतेन लिङ्गंन कार्येण संयोग एषामुपहोमादीनां नास्ति। स हि मत्यक्षदर्शनेन वा भवति । यथा, नैवारश्वरुति। अभावे विषानेन वा भवति । यथा, जुहुवा वा एतर्हि वाग्भवति, यर्हि पृष्ठचः पढदः संतिष्ठते । न वहु वदेशान्यं पुच्छेश्वान्यस्मै पतिञ्चयातः मध्वाश्येत्, घृतं वा, इति । विकारेण वा । यथा, नैर्ऋतश्रक्नेखाब-

परयक्षविधानः श्रोदक एव नास्ति नक्षत्रेष्टी । यथा गृहमेधीयस्याऽऽज्यभागयोः प्रत्यक्षाम्नानात् । यथा सोमस्य प्रत्यक्षविधानात ।

उच्यते । सर्वास्वेव विकृतिषुपमानेन धर्मप्राधिः । न च सोमस्य केनिचत्साइ-इयमस्ति । दार्शपूर्णनासकेर्विहितधर्मकेस्तौ व्यक्तचोदनौ । सोमस्त्वव्यक्तचोदनः । तस्मारसोमे य एव धर्मा विधीयन्तं त एव भवन्ति, नान्ये । नक्षत्रेष्ट्यामपि प्रथमं तावदपकारापेक्षा भवति, ततः माहरथेन धर्मप्राधिः । न चापूर्वमङ्गम्पकारबद्दष्टम् । सादृश्यं चारयाऽऽग्नेयेन । तस्य च प्रकारा अनन्तरिता आग्नेये विधीयन्ते । ते नोप-कारमन्तरेण संभवन्तीति तत्सद्भावः । तम्माधरप्रकारान्तरमुपकारी विद्यते तद्गृह्णाति विकृतिः । इमे चोपहोमा नापकारपूर्वका दृष्टाः । तस्मात्प्राकृतमङ्गजातं प्रवर्तते ।

गृहमेचीये तु दृष्टोपकारावाज्यमागी पुनः । श्रुती, शक्तुवती गुणावेकैकस्याम् । तस्यां गिरापदस्य प्रतिपिध्यमानस्य यत्कार्ये लक्ष्यते तत्रेरापदं विधीयते । तस्मात्काः र्येळ्लणार्थे गिरापदमचार्थते, न प्रतिवेधार्थम् । वाक्यभेदादिदोषप्रसङ्गात् । न चापि लक्षणया कार्यापत्तिः । यथा, पुरुचः षडहः संतिष्ठत इति । अभावः-संस्था, अमावेन प्रतिषेघो ए६ यते । प्रतिषेघेन उक्षणया कार्य गम्यम् । देवप्रहुणं सत्र, यत्रापि संदंशापावः, तत्रापि कमादेवाङ्गत्वामिति । तस्मात्सम्चयः ।

९ आदर्शपुस्तकेष्वि समीचीन पाठो नोपलब्ध इति यथाश्रुत एव प्रकाशितः । २ लक्ष्यत इति—बडहाभावे मध्वशनविधिना पडहप्रतिपेधमतुमाय प्रतिपेधेन च पडहुकार्थमतुमीयत इति तास्पर्यार्थः । ३ अत्र समीवीनः पाठी नोपलब्धः ।

पृतानामिति । स्वश्रब्देन वा भवाति । यथा, परिघौ पश्चं नियुक्षीति । प्रितिषेषेन वा भवति । यथा, न गिरा गिरेति ब्रूयात् । यदिरा गिरेति ब्रूयादारमानं तदुद्वाता गिरेत् , ऐरं कृत्वोद्गेयमिति । अन्येन वा, येना-वगम्यते प्राकृतं कार्यमिभिनिर्वर्तयन्तीति । तदिह न किंचिद्प्यस्ति । न चैतावता निष्टाचिः, इदं पत्यक्षश्चतिम्दं चोदकेन प्राप्तामिति । प्रकृति । स्टिक्ष्मसंयोगे निवृत्तिर्भवति, नान्यथा ।

निवदानीमेवोक्तं, भवतीह प्रकृतिलिङ्गसंयोगः-जुहोति, निवीताः प्रचरन्ति, आश्चयोदीति । उच्यते । पाकृतानां जुहोत्यादीनां जुहोत्या-धन्तराणीमानि विधीयन्ते । तत्र तावज्जुहोतिरदृष्टार्थः । कथमसी गम्येत प्राकृतस्यार्थे वर्तत हति । तथा, उपत्रीतमदृष्टार्थः, कथं तस्य-कार्ये निवीतं वर्तत हति गम्यते । तथा, व्रतं वृत्त्यर्थम् । मध्वश्चनं

जुहोतिशब्दसामान्यारस्थानसामान्यारपूर्ववाधः । उच्यते । नात्र वाधः । कुतः । कार्यापत्त्यभावात् । प्रत्यक्षेण तावरकार्यापत्तिर्यथा ' नैवारश्रकभेवाति ' इति ब्रह्मिणां कार्ये नीवारा वर्तन्ते । ननु शब्देनेयं कार्यापात्तः । न ।हे । नीवारप्राति-पदिकं नीवारान्ववीति । तद्धितो विकारम् । चरशब्दश्ररुम् । बृहम्पतिशब्दस्तस्य विकारस्य देवतासंबन्धम् । न ।हे शब्देन कार्यापत्तिर्गन्यते । प्रत्यक्षेण त्ववाग्यते । ब्रह्मियः पुरोखाशं निर्वर्तयन्ति । पुरोखाशो यागम् । एवं नीवाराश्ररुं, चरुर्यागिनित्युमयेषामपि हविनिर्वर्तकत्वं प्रत्यक्षम् । न चवमुपहोमानाम् । अदृष्टार्थरवात् । न चानुमानेन कार्यापत्तिः । यथा, 'नखावपूतानां चरः ' इति । तत्र तुषकणविप्रमोकं दृष्टा फलं, नूनमवद्यातकार्ये वर्तते नखावपनमिति । न च प्रतिषेधेन कार्याम् पत्तिरनुमीयते । यथा, 'न गिरा गिरोति ब्र्यात् ' इति ।

ननु परस्परानिराकाङ्क्षमेवेदं वाक्यद्वयम्, विधायकद्वयसद्भावात्, ब्रयात्—उद्गे-यामिति चेत् । उच्यते । एवं सति वाक्यभेदः प्राप्तोति । विधायकद्वाक्तिकव्यना चैकेकस्य स्यात् । तस्माद्धिरापदम्य प्रातिविध्यमानस्य यत्कार्य छक्ष्यते तत्रेरापदं विधीयते । तस्मात्कार्यछक्षणार्थं गिरापदमुच्चार्यते, न प्रातिवेधार्थम् । वाक्यभेदादि-दोषात् । न चापि छक्षितछक्षणया कार्यापत्तिः । यथा 'परिधौ पशुं नियुंद्धीत ' । तस्मात्पद्मप्रकाराऽपि कार्यापत्तिर्नाम्त्युपहोमाना, येन बाधेरन् । प्राकृतं येन वा केनचिद्नयेन, येनावगम्यते । कार्यापत्तिरिति निक्ष्पयन्तिति कोऽयं प्रनथः । न ष्टुताशनं च तस्मित्रथें वंतित इत्यतेम ज्ञायत एव। तस्मान्नास्ति मकृति-छिङ्गसंयोगः।

अथोच्यते, नैवोपहोषा जुहोत्यन्तरं, पाकृते होषे पन्त्रो विघीयत हिति। तश्च न । विधायकस्याभावात्। सीऽत्र जुहोतीति परिसमाप्ते काक्ये केवलस्य पन्त्रस्याऽऽम्लानम् । नास्ति वचनम्, एवं जुहोतीति। भिन्नान्येतानि वाक्यानि । सोऽत्रं जुहोतीति विधिवाक्यम् । अग्रये स्वाहा, कृत्तिकाभ्यः स्वाहा, इत्येवपादीनि पन्त्रवाक्यानि । तस्मास्य पन्त्रविधानार्थे जुहोतेः पुन अवणम् । होमविधानार्थे अ्रतिर्विधायिका भवति, पन्त्रविधाने वाक्यम् । तस्यादिष न पन्त्रविधानम् । अतः समुच्चयः । लभयमि प्रमाणेन प्राप्तम् । पत्यक्षअवणं प्रमाणं, चोद-कोऽपि प्रमाणम् । नानाकार्यत्वाकैतयोविरोधः । तस्याद्यमा, प्रयान्तादिन् वाधन्ते, एवं नागिष्ठहोमानिष न वाधरन् । अत एवंजातीयकं कर्षमंस्कारं विकृताविधिकं स्यादिति ॥ १॥

चोदनालिङ्गसंयोगे तदिकारः प्रतीयेत प्रस्ति-संनिधानात ॥ २ ॥

अथ यदुक्तं, शरमयं विहिभेवनीति । यथा गराः कुशान् निवर्तय-न्ति, एविभिहापीति । अभेष्यिते । युक्तं शरमये । भवितं हि तन्न पकृतिलिङ्गेन संयोगः । विहि:शब्देनैविविशिष्ट वा विहिभेविति, शरा वा विहिपः वार्ये वर्तन्त इति । इह तु पकृतिलिङ्गासंयोगः । तस्माद्विषमं विहिपेति ॥ २ ॥

( अथवा—सोमारोद्रयाग उपदिष्टैः शरैरातिदेशिकाना कुशाना बाधनिरूपणम् ॥ १ ॥ )

एवं वा---

[१] प्रकृतिलिङ्गासंयोगात्कर्मसंस्कारं विकृताव-

#### धिकं स्यात् ॥ १ ॥ पू०

होमानुवादेन मन्त्रविधानम् । गुद्ध एव होमो विवीयते, तेन वाक्येन ' सोऽत्र जुहोति 'इति । द्वितीयेन मन्त्रः, ' अस्रये कृत्तिकाम्यः ' इत्येवमादिना । तयो- होममन्त्रयोः सबन्धः प्रकरणेन वाक्येन । तस्मान्त्रारिष्ठोपहोमयोः समुच्चयः ।। १ ।। (२ ।। ]

इदमाम्नायते, सोमारोद्रं चरुं निर्वपेत्कृष्णानां ब्रीहीणामभित्र-रन् इति । तत्रेदं श्रूयते, शरमयं वर्ष्टिभेवतीति । तत्र संश्रयः । किं कीशं निवर्तते, नेति । किं माप्तम् । उभयस्य प्रमाणावगतत्वा-रसम्बयः ॥ १॥

एवं पाप्ते, ज्ञुमः —

चोदनालिङ्गसंयोगे तद्दिकारः प्रतीयेत प्रस्ति-संनिधानात् ॥ २ ॥ सि ०

चोदनाळिङ्गःसंयोगे तद्विकारः प्रतीयेतेति । अस्ति हि तत्र प्रकृति-छिङ्गेन वर्हिः अब्देन संयोगः । तस्वात्वाकृतस्य निवृत्तिरिति ॥ २ ॥

> ( अथवा--वाजपेये माहेन्द्रस्तोत्रोपाकरणसाधनतया विहितः रथघोषादिना प्राकृतदर्भमन्त्रयोबीधनिरूपणम् ॥ १ ॥ )

एवं वा--

[१] प्रस्तिलिङ्गासंयोगात्कर्मसंस्कारं विस्ता-विधकं स्यात् ॥ १ ॥ पू०

अस्ति वाजपेयः, शरदि वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेतेति । तत्र श्रूयते, रथघोषेण माहेन्द्रस्य स्तोत्रमुपाकरोति । दुंदृभिघोषेण माहेन्द्रस्य स्तोत्रमुपाकरोती।ते । अस्ति च पकृतौ, जपावर्तध्वमिति दर्भान्थ्यां स्तोत्रमुपाकरोती।ते । तदिह चोदकेन माप्तम् । तत्र संश्चयः । किंर्यधोषेण दुंदुभिघोषेण यो नादः स मन्त्रस्य निवर्तकः, यद्द्रव्यं तद्दर्भयोः, जतोभयमुभयस्य निवर्तकामिति । किं पाप्तम् । शब्दत्वेन सामान्येन नादो मन्त्रस्य निवर्तकः, द्रव्यत्वेन द्रव्यं दर्भयोः । ननु तत्पुक्षनिदेशोऽयम् । तेन परार्थेन रथस्य घोषविशेषणत्वेनोच्चारणं, न स्वकार्येण निर्देशः ।

<sup>&#</sup>x27;रथघोषेण ' इति रथो दर्भयोर्निवर्तकः, घोषो मन्त्रस्य । कुतः । एँवं स्वार्थ-स्भशन्दो माविष्यति । इतरथा परविशेषणामिति स्थणा स्वीति । (श्रुतं स्वार्थ इतरथा रथशन्दो रथमेव स्वीति । घोषशन्दो घोषभेव । तत्पुरुषे तु रथः परार्थ

९ एवमिति—' रयघोषेण' इति पदे, रयश्र घोपश्चेति द्वंद्वसमासपक्ष इत्यर्थः । २ इतरथेति— रयस्य घोष इति षष्टीतत्पृष्ठपपक्ष इत्यर्थः ।

अत्रोच्यते । द्वंद्वनिर्देशोऽपीद्दशो भवति । तत्रायमप्यर्थः, न रथः परार्थ उच्चरिष्यते । श्रुतिर्द्धि तथा हीयेत, छक्षणा च स्यात् । चौदना-छिङ्गसंयोगश्च वाध्येन । तम्माद्घोषो मन्त्रस्य निवर्तको द्रव्यं दर्भ-योरिति ॥ १ ॥

एवं पाप्ते, ख्रुवः---

### चोदनालिङ्गसंयोगे तदिकारः प्रतीयेत प्रकृति-संनिधानात्॥ २ ॥ सि०

चोदनालिङ्गसंयोगे तद्विकारः प्रतीयेत, उभयस्य चोदनालिङ्गसंयोगो नैकेकस्य। रथघोषेणाति श्रूयने, न रथेन घोषेण चोति । रथविश्विष्टो घोषो छक्षणं स्तोत्रीपाकरणस्य। प्रकृतौ दभौ छक्षणं, मन्त्रधा। नन्विदानीमेवोक्तं द्वंद्विदेशो भविष्यतीति । नैतदेवम् । द्विवचनं हि तथा स्यात्। एकवचनेन च निर्देशः। तेनेको छक्षणं, स च
घोषः। तेन हि सम्भिन्याहारस्नृतीयायाः। ननु समुद्रायेन सम्भिच्याहारो भविष्यति। न हि । समुद्रायस्याश्चन्दार्थत्वात्। अथ समुद्राय्यो निर्देश्येत, ततोऽभ्युपगतमुभयस्य निवर्तकमिति।

नतु मन्त्रो वाचक एव, उपावर्तध्वमिति । नेत्युच्यते । उपावर्तन-भात्रस्याभिधायको पन्त्रः। न चोषावर्तनमात्रं स्तेत्रोपाकरणम् । अथा-प्यभिधानं स्यात्, तथाऽपि तस्य निवर्तकः । छक्षणेनोषाकर्तव्यमिति प्रत्यक्षा श्रुतिः । अभिधानेनोषाकर्तव्यमिति चोदकः । श्रुतिश्र चोदका-द्वर्षीयसी । तस्मादुभयस्य निवर्तको रथघोषो दुंद्रभिघोषश्रोति । किं भविष्यति प्रयोजनम् । यदि रथो न घोषविशेषणम्, अरथवि-

एवं तर्हि तत्पुरुवाद्यं पारीयान् प्राप्तोति । कथम् । अत्र धवखदिरयोर्थः समा-हारः स प्रधानभूतस्तं प्रति धवखदिरावत्यन्तगुणभूतः बुच्चार्येते । स च ममुदायः केनिचच्छक्देन नोच्यते । तत्र हावत्पे रथयोषो परार्थो मनेताम् । तस्मात्तत्पृरुप एव

मुचार्थते )। तस्माद्वंद्वोऽयम् । नतु द्वंद्वे भति।द्वेवचनं पान्नोति । उच्यते । ' सर्वे। द्वंद्वो विभाषयैकवद्भवति ' इत्येकवचनं भवेत्येव ॥ १ ॥

भवस्येव—इत्यनन्तरं, एवं ताई—इसस्य प्राक्तियाथिद्यन्यो छुप्त इति भाति ।

शिष्टोअपि घोषैः स्तात्रोपाकरणं लक्षयदिति ॥ २ ॥

( बृहस्पतिसवादिविक्ततावीपदेशिकेर्अहणैरातिदेशिकानामैन्द्रवायवादि-प्रहणाना समुच्ययाधिकरणम् ॥ २ ॥ )

## [२] सर्वत्र तु ब्रहाम्रानमधिकं स्वात्प्रकृतिवत् ॥ ३ ॥ सि०

बृहस्पितसने श्रूयते, बाईस्पत्यं ग्रहं छहाति । विषुनिन, अर्क ग्रहं गृह्णातीति । महात्रते, र्छकं ग्रहं गृह्णातीति । अश्वयेषे, सीनणराजः ताभ्या महिमानी ग्रही गृह्णातीति । सन्ति तु मकृत्विन्द्रवायनाद्यो ग्रहाः । त इह चोदकेन भाषाः । तत्र संजयः । वेक्रिनेस्ते निवर्यन्त उतानिष्टान्तः, समुच्य इति । कि माष्त्रम् । पत्यक्षश्रुता वेक्रताश्रीदक्षमाः । हान् माकृतान् विनर्वेतिष्ठक्षेति । अस्ति । हि तेषा भक्रतिष्ठिक्षेत्रम् ग्रह्मव्देन संयोग इति ।

एवं प्राप्ते, झूनः । तत्र तत्र सर्वत्र प्रक्षाझ्यानमधिकं भवितुमहीते । प्राकृतस्यानिद्यत्तिरिति । कुनः । उभयेषा भषाणावगतत्वात् । चाद्काऽपि प्रमाणं, प्रत्यक्षश्रवणमपि । प्रदेशब्दः शकृतिलिङ्गानिति चेत् । नैवम् ।

प्रकृति तावित्रक्षपयामः । ' ऐन्द्रवायव गृह्णाति ' नैत्रावरुणं गृह्णाति ' इत्ये-वमादीनि वाक्यानि प्रकृती श्रुयन्ते, नैन्द्रवायनेन यने।, मेत्रावरुणेन यनेतिति ( यद्येवं श्रुयेत, तथा सतीरार्वाद्धकरुरा स्थात् ।

शेषात् । प्रयोजन, यदि रयो घोषाविशेषणमेवं निर्मेंगे समति । न्यु पूर्वपतेऽपि नियम एव । उच्चेते । साबारणगुणवचनाऽय शब्द एवोषपद्यते । अरुणगुणस्तु साधारणोऽपि भवति । तत्र वत्त्वेन द्रव्यनियमो भवति ॥ र ॥

<sup>ा</sup> त्रीयस्तत्रीपाकरणम्—पा०। र गुक्तप्रदं-पा०। ३ रोपादि —परिरोपादित्यये । ४ नियमो भगाति—रयस्यैव वोषो नान्यस्येति नियमो मयतिल्यये । ५ नतु दंद इति परेपले पि तेन रथघोपयोः परस्परवाहिल्यायगतेरहणैक ग्रायनीन्यायेन परस्परिनयमात्करं घोषो रथस्यैवेति नियमो न विष्योदिति शद् ध्ते—नतु पूर्वपत्रेश्वाति । ६ अत्र उच्यते—ना०। उच्यत इति समायान-प्रम्थस्यायमाश्ययः । अहणे कहायनीस्यले परिच्छेदारिच्छेदक्षम नस्याद्वर्योपालाङ्गनमनु मूयमान-स्वाद्ववति नाक्येन परस्परं नियमः । 'रथघोरेण' इति दंद्वरक्षे तु दंद्वेन परस्परवापेक्षेणकान्वयक्रास्यतेरतेरयोगस्य घव विरयोरिव प्रतीयमानत्वेद्वरि निरूप्यनिक्षपक्षमावस्याप्रतीतेर्न घोषो रथस्यैवेति नियन्तुं शक्यत द्वित । इत्वित्त्—पा०। वस्तुतो 'यवादिवद्विवस्यः 'द्वित पादः सार्थनीयः ।

यदि ग्रहशब्दग्रुचार्य गुणो विशीयते, ततः प्राकृता एव ग्रहा गुणविक्र-ता भवेगुः । अय ग्रहसंबन्धेनाग्रहो विशीयते, ततो ग्रहकार्ये वर्तत इति प्राकृतं निवर्तयेत् । यथा, खटेवाछी यूप इति । अन्यः पुनरेष ग्रहशब्दो ग्रहणवचनः । अर्के नाम ग्रहं गृह्णाति, महिमानी नाम ग्रही गृह्णातीति । अत्राप्ती ग्रहणिकिया विधायते । तस्यान ग्रहशब्दशोदना-छिङ्गम् । एकार्थाना हि विकल्पो वा वाथो वा भवति । न वैषा वैक्र-तैरेकार्थता ।

नतु यागनिर्धत्तयर्थाः सर्वे । तेनैपानकार्यतेति । उच्यते । यागंप्रति संहत्यकारिण एते, न निरमेक्ष एकेक एपा सायकः । न होषां पृथः क्तवेन यागसंव यः, अर्केण यजेन, शुक्रेण यजेनेति । क्यं तर्हि । प्रयोगवचन एपां प्राहकः । स च संनिद्धितानाम् । न च संनिधाने विशेषोऽस्ति । तस्मात्सर्वेषा पाळताना चेळतानां च संप्राहकः प्रकृति-वत् । यथा प्रकृतांवेन्द्रवायवप्रहणं चोदिनं, मैत्रावरुणप्रहणं पुनश्रोद्यते । विभागश्राहण्यार्थः संस्कारो देवनोदेशश्च । अदृष्टत्वात्कार्यस्य, न ज्ञायते पूर्व उत्तरस्य कार्ये भवतीति । प्रयोगवचनप्रहणाच्च समुच्याः, न केवळं भैत्रावरुणादिभिः सह, अपकरणायीनाभ्यामंदवदाभ्यामपि । एवं विक्वनताविष समुच्यो भवितुम्हति ।

िकं तार्ह । इन्द्रवायू दंबताऽस्थेति तद्धिता देवता द्रव्योपेसर्जनीभृता ब्रवीति । तच्च द्रव्यं द्वितीयया गृह्णार्ति प्रति गुणभृतम् । गृह्गातिश्च द्रव्यस्य पृथवनकरुपनम् । तच्चौडप्रार्थम् । योऽत्र देवतानिर्देशोऽदश्यायः । अन्यत्र देवताया अचोदितन्वात् । तः समाद्द्वितीयादिष्वपि अरुणेष्वयमेव ननायः । न चैन्द्रश्रायशोऽय भेत्रावरुगस्य कार्ये वर्तत इति प्रमाणमस्ति । तसमाद्धिकान्येतानि अरुणानि ।

यागाऽत्र देवतामपेक्षते । देवताश्च यागमन्तरेण न संमवन्तीति यागमपेक्षन्ते । तैयोः संनिधानेन प्रमाणेन संबन्दो भाति । त्रच मंतिवानं सर्वेषा प्रहणानामि । शिष्टम् । ईदशी तावती प्रकृतिः। यागः प्रवानमूतः । फल्ले चीदितस्वात् । ( प्रवानमूतः ) देवतावाक्यानि तदर्शनि । तम्मात्प्रवानमूत एव यागोऽर्थाद्म्यस्यते । विकृती त प्रमान्यवानमूत एव यागोऽर्थाद्म्यस्यते । विकृती त प्रमान्यवानम् । संनिहितानीतराणि । जाम्नान-

१ उपसर्जनमूता-पा॰ । २ स च द्रष्टार्थः —तच द्रष्टार्थ-इति च, पा॰ । ३ द्रष्टार्थ इति-वा॰ । सोऽपीति पूर्वे सेवः । ४ ततः-पा॰ । ५ नोदकप्रातानि-पा॰ ।

आह । ननु ग्रहं संकीत्यं गुणो विधीयते—अश्वमेधे, सौवर्णगजता-भ्यामिति । अत्रोच्यते । न तौ प्राकृतौ ग्रहौ । संज्ञौ चोत्पत्तिसंयोगा-दिति ग्रहकर्मणी भियते । आह । इह तर्हि, वाहस्पत्यं गृह्णातीति देवताविधानार्थे स्यात् । उच्यते । ग्रहे विधीयमाने श्रुतिरनुगृहीता । देवतायां वाक्यम् । श्रुतिश्र वाक्याद्धलीयसी ।

आह । आग्नेयवत् । यथा, अग्निष्डुति-आग्नेया ग्रहा भवन्तीति देवताविषानं भवित, एवमेकवचनान्तेनापि । तस्याविवक्षितत्वात् । यथा, ग्रहं संपार्टीति सर्वग्रहाणा संपार्गोऽभिषीयते । एवापिहापि सर्वग्रहाणा देवता विधीयते । अत्रोच्यते । उक्तमेतच्छ्रतेर्वलीयस्त्वा-दिति । आग्नेया ग्रहा भवन्तीति तु वाक्यमिविष्दं श्रुत्या । न हि तत्रास्ति, आग्नेयं ग्रहं गृह्णातीति । आग्नेयसत्ता तत्र वाक्येन श्रुत्यवि-

सामर्थ्यात् । संनिहितान्येव तेन सर्वाणि, युगपद्गृह्गातिभयोगववनः । सनि-धानाद्यविशेषात् ।

ननु बृहस्पतिदेवता चोदकप्राधेषु ग्रहेषु विश्वीयते । उच्यते । न संभवति देवता-विधानम् । कथम् । यहेत्रताविदान तम्योपसर्जनार्थो विवीयते । यथा दण्डोति पुरू-षोपसर्जनीभूतो दण्ड एव विधीयते, पुरुषस्य प्राप्तत्वात् । एवमिहापि । कथं द्रव्य-देवतासंबन्धे चोदकप्राप्तमनुद्य बृहस्पतिर्देवता विधीयते ।

उच्यते । उपसर्जनार्थो न चोदेकप्राप्ते प्रहे शक्यते विधानुम् । असामर्थ्यात् । क्षमसामर्थ्यम् । यदाऽस्य देवतामवन्यः, तदाऽस्यश्चरो देवताविशेषणत्वेनोचाः चेत । तदा परार्थमुचारणं, न स्वार्थम् । यदा वृहस्पतिरस्यति, तदा स्वार्थमुचारणं, न परार्थम् । सङ्घदुचारणेन स्वार्थवत्परार्थवचोचारणं विरुध्यते । यदा तु न देवताः विशेषणत्वेनोच्चार्थते, तदाऽस्यशब्दः प्रयानमृतः, देवताप्रातिपदिकं तद्र्थम् । तस्मात् तस्माद्द्वास्या विशेषणास्या विशिष्टस्ताद्धितार्थी विधीयते, नोपसर्जनम् । तस्मात् विशेषपरयं गृह्णाति 'इति अत्येव विधानमित्यंननैवाभिप्रायेणोच्यते ।

न चैतत् ' ब्रीहीन्भोक्षति ' इत्यनेन तुरुयम् । तत्र वाक्यान्तरेण ब्रीहयो यागसा-धनत्वेनावगताः । तेषा स्वरूपमपि विधते । उत्तणयाऽपूर्वसाधनत्वमपि । तत्र द्विती-

९ (अ०२ पा०२ अ०८ सू०२२)।२ तानि-पा०।३ संनिधानादिविशेषात्-पा०। ६ न विधीयत इति पाठ आवश्यक इति भाति। १ चोदकप्राप्तो प्रदेशु वाक्यतो--पा०।

रुद्धेन चोद्यमाना युक्तैवेति । तम्मात्माकृतेभ्यो व्यतिरिक्तो बाईस्पत्यः समुचीयते । यथा १कृतौ, अंशुं गृह्णानि, अदाभ्यं गृह्णातीत्यपाकरणिकौ भाकरणिकैः समुचीयेने, एवामिहापि वैकृताः समुचीयेराकिति ॥ ३ ॥

#### अधिकैश्रीकवाक्यत्वात् ॥ ४ ॥

इतश्र पश्यामः समुचय इति । कुतः । निःसंदिग्वैश्राधिकैः सुरा-ग्रहैरेकवाचयत्वं भवाते । कथम् । सप्तद्भैते ग्रहा गृह्यन्ते, द्वये प्राजा-पत्याः सोमग्रहाः सुराग्रहाश्च । अत्र व्यक्तमधिकाः सुराग्रहाः । तेषु, युबन्त इति ग्रहणं चोद्यते, नानुष्यते । सकुदुचरितो गुबन्त इति शब्दः सोमग्रहरापि संबध्यते । तस्पाचोदनान्तरं ग्रहाणाम् । अनेनासंदिग्धेना-न्यदृष्येवमेवावग्रम्भते ॥ ४ ॥

या प्रोक्षणम्य गुणभावं ब्रवीति ब्रीहिलक्षितापुर्वे प्रति । न त्विहैन्द्रवायवद्रव्यं प्रमा-णान्तरेण थागसाधनं निर्ज्ञानं, येन गृह्णातिकियाऽपूर्वीद्येन संबध्येत, प्रोक्षणिकियेव । तस्मादैन्द्रवायवं गृह्णातिकियां पति प्रधानभूतम् । द्वितीयाविभक्तिसामध्यीत् ।

न च प्रयाजादिवाक्यतुरुयम्। तत्र द्रव्यदेवतेन क्रिया निर्वर्यते । सा तदुपकारिका। इह तु विपरीतम् । न चाऽऽग्नेयतुरुयम् । तत्र 'आग्नेयोऽष्टाकपालो मवति ' इति साकाङ्क्षमेतद्वानयम् । तरच यागमन्तरेण निराकाङ्क्षं न भवति । परिवृर्णी बाक्यान्तरेण सबध्यते । प्राक् च यागान्परिपूर्णमेव न भवति । न च यागमन्तरेणान्येन प्रकारेण पूर्वते । तत्र ' आग्नेयोऽष्टाकपान्ने भवति ' इति यागान्त्रेल्यम् । 'दर्शपूर्ण-मासाम्याम् १ इत्यनेन प्रकृता एव फले विधीयन्त आग्नेयादयः । न चेह तथा । ऐन्द्रवायवादीना य गविधानामावात् । अन्यथानुषपत्त्याः यागकरूपना । परिपूर्णे वा-क्यम् ' ऐन्द्रवायव गृह्णिति ' इन्यनेत । न त्वांग्नेयादिवाक्यं परिपूर्णम् । तत्र मा-काङ्कत्वाद्यागकरूपना । इह तु पिर्पूर्णे ऽन्यथानुपपत्तिवेलाया ' सोमेन यजेत ' इति विद्यते याग. । स च य गा देवतामात्मीमञ्जूचर्यमपेक्षते । ऐद्रवायवादीन्यपि यागा-नपेक्षन्ते । तयार्द्वयोः माकाङ्क्षयोरेकाङ्गविकलयोः मंबन्धो भवति । तस्मास प्रकर्-णेनन्द्रवायवादीना भंबन्ध. । न चैनैर्देवतावाक्यैः पूर्वममंबध्यमानः फल्लेन संब-ध्यते । अपि च ' एन्द्रवायव गृह्णानि ' इत्येतद्परिपूर्णे वाक्य सोमयाजिना सह क्षीव्रं संबध्यते प्रकरणेन ॥ ३ ॥ / ४ ॥

९ यागसाधने निर्जाते ता न गृह्णाति । क्रियापूर्वोशेन संबध्येत । प्रोक्षणं क्रियेत । तस्मात्— पा॰ । २ यागकल्पना—इति पाठ आवश्यक इति भाति । ३ परिपूर्णस्यार्थानुपणत्ति—पा॰ ।

#### लिङ्गदर्शनाच ॥ ५ ॥

छिङ्गमप्येतमर्थे दर्शयति । कियू । विरण्यो वा एव यज्ञकतुर्यद्वा-जिपेयः । अतीव हान्निष्ठोमं कामन्युवध्यमतिषोडिश्चिनं नातिरात्रमा-मोतीति । विरण्यश्चदो विस्तीर्णे भवति । यथा, विरण्यान्यरण्यानि, विस्तीर्णानीति गम्यते । यदि सम्रचयः, एवं विस्तीर्णता । वाषायां नोषपद्यते । तस्माद्षि समुच्य इति ॥ ५ ॥

( वाजपेये — उपिद्धैः प्राजापत्यैः पशुभिरातिदेशिकाना ऋतुपश्नां समुचयाधिकरणम् ॥ ३ ॥ )

## [ ३ ] प्राजापत्येषु चाऽऽम्नानात् ॥ ६ ॥ सि ०

अस्ति वाजपेयः, वाजपेयेन स्वाराज्यकामी यजेतेति । तत्र प्राजा-प्रत्याः पश्चः, सप्तद्श प्राजापत्यान् पश्चनाळभन इति । सन्ति तु प्रकृतौ कतुपश्चः । त इह चोदकेन प्राप्ताः । तत्र संशयः । किं ते प्राजा-पर्त्येः कतुपश्चो बाध्यन्ते, उन समुचीयन्त इति । किं प्राप्तम् । प्रत्यक्षाः प्राजापत्याश्चोदकप्राप्तान् कतुपश्चन् वाधेरिकृति ।

एवं प्राप्ते, ब्रूपः । प्राजापत्येषु च समुचयः स्यात् । चशब्दोऽन्वाचयार्थः । आम्नायन्ते हि ऋतुपश्चः । ब्रह्मवादिनो वदन्ति, नाप्तिष्टोमो
नोक्थ्यो न पोडशी नातिसत्र इति । अथ कस्माद्वाजपेयेन सर्वे यज्ञकतवोऽवरुध्यन्ते, पशुभिरिति ब्र्यात् । यदाग्नेयं पशुमालभतेऽप्तिष्टोमं
तेनावरुन्धे, ऐन्द्राग्नेनोक्थ्यम्, ऐन्द्रेण पोडशिनं, सारस्वत्याऽतिसत्रं,
सारुत्या वृहत्स्तोत्रम् । एनावन्तो वै यज्ञक्रनवस्नान् पशुभिरेवावरुन्धे,
इति समुच्यं दर्शयित । ननु दर्शनिमदमुपदिश्यते, कोऽत्र न्याय इति ।
उच्यते । प्रकृतिलिङ्गासंयोगः । ननु पशुशब्दः प्रकृतिलिङ्ग्म् । नेत्याह । नात्र पशुभन्य देवता विधीयने, संख्याश्रवणात् । संख्यादेवताश्रवणात्कर्भान्तरं चेत्रमुक्तम्, पृथक्तर्वनिवेशान्संख्यया कर्मभेदः स्यादिति । अतो ग्रहाणामिव समुच्यो भवितुमईतीति ॥ ६ ॥

#### ( सांमहणेष्टावुपदिष्टेरामनहोमेरातिदेशिकानां समुखया-धिकरणम् ॥ ४ ॥ )

## [ ४ ] आमने लिङ्गदर्शनात् ॥ ७ ॥ सि०

अस्ति सांग्रहणीष्टिः, वैदनदेवीं सांग्रहणीं निर्वपेद्ग्रामकाम इति । तत्र श्रूयते । आमनमस्यामनस्य देवा इति तिस्र आहुतीर्जुहोतीति । सन्ति तु प्रकृती त्रयोऽनुयाजाः । तेऽत्र चोदकेन प्राप्ताः । तत्र संश्चयः । किमामनहोमेरनुयाजाः निवर्तन्त उन तैः समुचीयन्त इति । कि प्राप्तम् । प्रत्यक्षश्रुतैरामनहोमेरानुपानिका अनुयाजा निवर्त्येरन् । अपि च तित्वं प्रकृतिरिङ्कन्नसंयोगो भवति ।

एवं माप्ते, ब्र्यः । आमने समुचयः स्यातः । कुतः । लिङ्गदर्शनात् । लिङ्गं हीममर्थं दर्शयति । कि लिङ्गम् । विहरात्मा वे मयाजानुयाजा आत्मा देवता, यत्मयाजानुयाजानां पुगम्ताद्वोपिरिष्टाद्वा जुहुयाद्वहिरात्मानं सजातानामाद्यीत, अथ यन्मध्यतो जुहोति मध्यत एव सजातानामा-त्मानं घत्ते, इत्यनुयाजानामनिष्टात्तं दर्शयति । आह ।

नतु त्रित्वं प्रकृतिलिङ्गमंयोगः । नेत्याह । न हि संख्यायात्रसन्य श्वयते गुणो विधातुम् । न हि कस्याचित्काचित्संख्या न भवति । तस्मान्न संख्या प्रकृतिलिङ्गसंयोगः । लिङ्गदर्शनं त्विद्मपदिष्टं, प्राप्तिः रत्र वक्तव्यति । उच्यते । आहुनीर्जुहोतीति श्रुत्याऽऽहुतिसत्ता, वाक्येन मन्त्रविधानम् । त्रिसंख्या चानुवादत्वेन।वक्तत्पते । संख्यामन्त्रवानित तु यागान्तराणि विधीयन्ते । तेषां चोभयप्रमाणावगतत्वात्समुचयो न्याय्य इति ॥ ७॥

( गवामयनान्तर्गते महात्रत उपगानान्तरकर्जीभिः परनीभिराति-देशिकोपगानकर्तृणामृत्विज्ञामनाधाधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

# [५] उपगेषु शरवत्स्यात्मऋतिलिङ्गसंयोगात् ॥ ८ ॥ पू०

महात्रते श्रूयते, परन्य उपमायन्ति, पिच्छोलाभिरुपमायन्ति, काण्ड-बीणादिभिरुपगायन्ति, आपाटलिकाभिरुपगायन्तीति । अस्ति तु मकृती ऋत्विज उपगायन्तीति । तदिह चोदकेन भाष्यते । तत्रायमर्थः सांशियको भवति । किं पत्नीभि', उपगायन्तीति ऋत्विज उपगायन्तो निवर्यन्त उत न निवर्यन्त इति । तत्रैतत्ताविचन्त्यते । किं गानीप-गानमेतदुत बादित्रोपगानमिति । तत्रापि द्वैनं, किं गानस्योपगानं गानोपगानमुत गानमेवोपगानं गानोपगानमिति । किं तावत्पाप्तम् । माकृतं निवर्यत इति । तत इदं वर्ण्यते । गानस्योपगानमिति । पत्न्यो गायतां गानमुपचिन्वन्तीति, गानं प्राप्तमेव प्राकृतम् । उपचय उपस-गीथों विधीयते । तस्माद्गानस्योपगानमिति ।

अथवा, गानमेवोषगानं, गानशन्दो हि शारीयी गीती प्रसिद्धः । दस्माद्गानमेतद्वपानम् । गानस्य वोषगानमिति । यदैतयोरन्यतरत्त-दा ऋत्विक्कार्ये पत्न्यो वर्तन्ते । अतः पकृतिलिङ्कासंयोगात्मत्यक्षश्चतेन चोदकपाप्त निवर्त्यने, शरवत् । यथा, शरपयं वर्हिर्भवतीति शराः मत्यक्षश्चताश्चीदकपाप्तान् दर्भान् निवर्त्यन्ते, एविमहापीति । ८ ॥

#### आनर्थक्यास्वधिकं स्यात्॥ ९॥

तुश्वन्दः पक्षं न्यावर्तयति, न निष्टत्तिरिति । सम्रुचयः स्यात् । तत एति सन्दर्भते । वादित्रस्थैतदुपगानम् । अस्ति द्वात्र वादित्रम् । दिक्षु दुंदु-भयो नदन्तीत्येवमादि । तस्योपगानं वादित्रस्योपगानम् । कथम् । प्रत्ययेन हि श्वत्या धात्वर्थस्य सत्तोच्यते । विषकृष्टोपसर्गार्थस्य सत्ता, अर्थविषक्षर्षाददुर्बेळा भवति । तस्मादुपसर्गार्थसत्ताविधानं धात्वर्थ-सत्ताविधानेन वाध्यते ।

अथवा, वादित्रमिदमुष्गानम् । एवं ह्याहः । प्रत्य उपगायन्ति, काण्डवीणादिभिरुपगायन्तीति । काण्डवीणादिभिर्वादित्रमुपगानं भवति । भवति च तन्त्रीगाने गानग्रब्दः । तस्माद्वादित्रमुपगानम् । तत्र यद्येवं वादित्रस्योपगानं, यदि वा वादित्रमुपगानम् , उभयथा प्राकृतादर्थान्तरे भवति । तस्मानसमुख्यः । कुतः । आनर्थक्यात् । एवं चोदकानर्थवयं न भविष्यति । चोदकोऽनुग्रहीष्यतीत्यर्थः । तस्मानसमुख्य इति ॥ ९॥

( अञ्जनाम्यञ्जनारुये सत्रे समाम्नातेन गौगाुलवाम्यञ्जनादिना प्राकृत-नवनीताम्यञ्जनम्य समुच्चयाविकरणम् ॥ ६ ॥ )

ि६ ] संस्कारे चान्यसंयोगात् ॥ १० ॥ सि०

अस्ति, अञ्जनाभ्यञ्जनो नामैकानपश्चाश्वद्रात्रः । तत्रेदं समाम्नायते । गौग्गुलंबन शातःसवने समञ्जते, अभि वाऽञ्जने । पेलुदारवेण
माध्यंदिने सवने, सौगन्धिकेन तृतीयसवन इति । अस्ति तु मकृतौ
नवनीतेनाभ्यञ्जनम् । तदि चोदकेन प्राप्तम् । तत्र संश्वयः । कि तद्दैकृतेन वाध्यत उन नेति । कि प्राप्तम् । प्रत्यक्षश्चतत्वाद्दैकृतेषु, अञ्जते,
अभि वाऽञ्जने, इति च प्रकृतिलिङ्गमयोगाद्धाध्यत इति । आह । ननु
सुत्याकालमञ्जनमभ्यञ्जनं च सत्रे, दीक्षाकाले नवनीनेनाभ्यञ्जनं म•
कृती, अन्यकालत्वात्प्रयोजनान्तरे वर्तत इति वाधो न स्यात् । उच्यते । प्रयाजवदन्यकालप्रयि तत्कार्यमेव द्रष्टन्यम् । कालपात्रमन्यत् ।
पदार्थम्तु स एव । यथा, तिष्ठन्तं पश्चं प्रयजन्तीति तिष्ठति पश्चौ
प्रयाजा वर्तमानाः पाकृतकार्यका एव भवन्ति, एविषद्रिव द्रष्टन्यम् ।

एवं प्राप्ते, ब्रूमः । संस्कारे-अञ्जनेऽभ्यञ्जने च प्राकृतेन सह समु-ष्वयः स्यात् । कुतः । अन्यसंगोगात् । अन्यकाळापिदं कार्यान्तरे वर्तते । एवं चोदकोऽनुग्रहीध्यते । तस्मात्समुच्चय इति ॥ १०॥

प्रयाजवादीति चेत् ॥ ११ ॥

इति यदुक्तं तरपरिहर्तव्यम् ॥ ४१ ॥

नार्थान्यत्वात् ॥ १२ ॥

न च शयाजवद्भवितुमहेनीति । कुनः । अर्थान्यस्वात् । स्नेहनार्थ-मादो नवनीतं सुख्यवाराय । पटने कार्यं सुत्याकाळं गौग्गुळवेनाः भ्यञ्जनं विरूक्षीकरणार्थे, पत्यक्षं कार्यान्तरं वर्तत इति न माकृतं निव-र्वियतुमहीते ॥ १२ ॥

( महात्रते-ताप्योदिभि. पाकृताइतवासभः समुच्चयाधिकरणम् ॥ ७ ॥ )

[ ७ ] आच्छादने त्रैकार्थ्यात्मास्टतस्य विकारः स्यात् ॥ १३ ॥ पू०

महाब्रते श्रूयते, तीर्ध्ये यजमानः परिंधत्ते, दर्भमयं पत्नी, इति । अस्ति तु प्रकृती, अहतं वासः परिधत्त इति । तदिह चोदकेन प्राप्तम् ।

१०॥११॥१२॥

तम संशयः । किमइतस्य वाससो निष्टत्तिः, नेति । किं प्राप्तम् । आच्छादने तु प्राकृतस्य विकारः स्यात् । कृतः । ऐकार्थ्यात् । एको सर्थः पाकृतस्य वैकृतस्य च । कीपीनमाच्छाद्यिष्टं, प्रकृती विकृती च प्रच्छादनं क्रियते । तस्पात्पत्यक्षश्चतेन चोदकपासं निवर्तेत ॥ १३॥

#### आधिकं वाडन्वार्थत्वात् ॥ १४ ॥ सि०

बाश्वद्दः पश्चं व्यावर्तयति । अधिकिमिदं माकृताद्वाससो भवितुमईतीति । कृतः । तिद्धं निवर्तकं भवित, यदनिवर्त्यं न शक्नोति निवेष्टुम् । यत्त्वनिवर्त्यापि शक्नोति भवितुं, न तिश्ववर्तयति । तद्धिं निवर्त्यद्मितिषेषकं सच्चोदकं मासं वाधेत । नतु कौषीनभच्छादने, परिधत्त इति भविति, नान्यकार्यके । उच्यते । नैनदेवम् । उपरिवाससोऽपि
कार्ये परिधत्त इति भविति । तद्यथा, कम्बछं परिधत्ते, रोरवं परिधत्त
इति । सर्वतो धत्ते—परिधत्त इत्यवयवमिसद्ध्या भविते । तस्मादहतस्य
वाससो न निद्वत्तिः, समुचय इति ॥ १४ ॥

## समुच्चयं च दर्शयति ॥ १५॥

समुचयं च वासः शब्देन बहुवचनान्तेन दर्शयति, वासांसि वारा-ही चोपानही विमुश्चतीति । कृष्णांवषाणया वासासि विस्नंसयति, ततोऽध्वर्युः परिधत्ते, इति । तस्नादिष पश्यामोऽनिद्यत्तिः, समुचय हति॥ १५॥

( महाव्रते स्तात्रान्तरसावनीमृतैः श्ठोकादिसामामेः प्राक्वनसाम्ना समुचयाधिकरणम् ॥ ८ ॥ )

# [८] सामस्वर्थान्तरश्रुनेरिवकारः प्रतीयेत ॥१६॥ सि०

महात्रते श्रूपते, श्लोकेन पुरस्यात्सदसः स्तुवते, अनुश्लोकेन पश्चा-त्सदसः क्रीश्चेन चात्वालमवेश्यमाण इति । सन्ति तु माकृतानि सामानीह चोदकेन शप्तानि । तत्र संश्वधः । किं प्राकृताना साम्नां निष्टत्तिकतानिष्टत्तिः, समुचय इति । किं प्राप्तम् । स्तुवत इति । प्रकृत् तिलिङ्कःसंयोगे प्रत्यक्षश्चने चोदकपाप्तानि सामानि निवर्यन्त इति ।

१३ ॥ १४ ॥ १५ ॥

१ तद्विविवर्तयेत्, यदप्रतिथिदं सच्वोदकं प्राप्तं वायेत--पा॰ ।

यथा कौत्सं भवति, काण्वं भवति, वसिष्ठस्य जानित्रे भवतः, शुद्धाशु-द्वीये भवतः, भर्गयश्वसी भवतः, क्रीश्चानि भवन्तीति श्रुतेषु चोदकपाः प्रानि निवर्त्यन्ते, एवभिहापि द्रष्टव्यम् ।

एवं माप्ते ब्र्नः । सामसु श्लोकेन पुरस्तात्स्तुवत इत्येवमादिश्र्यमाणेषु माक्ततानामविकारः प्रतीयेत । कुतः । अर्थान्तरश्लुतेः । अर्थान्तरेण हि संबन्धः श्लूयते, पुरस्तात्सद्धः स्तुवत ईत्येवमादि । यच्च पदं केन-चित्पदेन संबध्यते विशेषणत्वेन, न तत्पदान्तरेण सह संबन्धमहिति सक्चदुच्चिरितम् । यथा, भार्या राज्ञः, पुरुषो देवद्चस्येति भार्याविश्वेष्षाणत्वेनोच्चार्यमाणो राज्ञ हाति शब्दो न पुनः पुरुषशब्देन संबध्यत हाति । एवं, पुरस्तात्सदसः स्तुवत इत्यनेन संबध्यमानो न पुनः श्लोकेन स्तुवत इति संबन्धमहीति ।

यदि स्तृती देशसत्ता विधीयते, श्लोकेन चेत्यन्थेत तत उपपथेतैकं वाक्यमिति। यदा तु पुनदेंशसत्ता विहिता तदा परिपूर्ण वाक्यम्।
श्लोकेन चेत्येतद्यि विधावन्यं, तदा पुनर्विधिमत्ययो हृदयमानेतन्यः।
हृदयमानेतुमुच्चारियतन्यः। न चोच्चारितः। तस्मादनुचारितो वा
कल्यियतन्यः। उच्चारणं वा कल्यियतन्यम्। कल्यनायां च श्वन्दो
वाध्येत। तस्मानेवम्। कथं तर्हि। देशसामविश्विष्टा स्तुतिः श्लुत्या
विधीयते। न चैकेन केनचित्संवन्ये विहिते, परिपूर्णे वाक्ये पुनर्यरं
वाक्यं कल्यियतन्यं भवति। उभयविश्वेषणविश्विष्टा हि स्तुतिः श्लुत्या
यदा विहिता तदा परिपूर्णे वाक्यम्। न तदा पुनर्यरेण केनचित्संवन्धः कल्यियतन्यो भवति, यद्ये किं।चिद्दिरुच्चार्येत। तस्मात्स्तुत्यन्तर्मिदं विधीयते, न प्राकृतं निवर्यते, समुच्चय इति॥ १६॥

अर्थे त्वश्रूयमाणे रोषत्वात्प्रास्टतस्य विकारः

#### स्यात्॥ १७॥

अथ यदुपर्वाणितं, यथा कीत्सं भवाति, काण्वं भवति, विशिष्ठस्य जनित्रे भवत इत्येवमादिभिरिव पाक्ततानां निवृत्तिरिति । तत्परिहर्तव्यम् । अत्रोच्यते । युक्तमत्र यत्नाक्वतं निवर्त्यते । अत्र ह्यर्थान्तरं न श्रूयते, भाकतस्येत्र श्रेषः श्रूयते । तस्यात्तत्र वैकृतेन मत्यक्षश्रुतेन माक्कतस्य निक्कांचित्ति । इह त्वर्थान्तरश्रवणाद्वाक्यभेदमसङ्गादनिवृत्तिरित्यु-क्तम् ॥ १७ ॥

( अथवा--विकृतिविशेषे केवछं श्रूयमाणैः कौत्सादिसामभिः प्राकृतसाम्ना बाधाधिकरणम् ॥ ८ ॥ )

प्वं वा---

[८] अर्थे त्वश्रूयमाणे शेषत्वात्पाळतस्य विकारः

स्यात्॥ १७॥ सि०

किन्छ्यते, कीत्सं भवति, काण्वं भवति, विश्वष्टस्य जनित्रे भवतः, शुद्धाशुद्धीयं भवतः, भगयश्चसी भवतः, क्रीश्चानि भवन्तीति । सन्ति-तु मक्कतौ सामानि । तत्र चोदकेन प्राप्तानि । किं तानि निवर्त्यन्ते, नेत्येकोऽर्थः संदिद्यते । किं प्राप्तम् । अनिहत्तिः । सग्रुच्चय इति । कुनः । स्मान्मानं विश्वीयते । न, स्तुवत इति पक्कतिलिङ्गन्संयोगोऽस्ति । तस्मान्द्विकमिति ।

एवं माने, जूनः । अयं त्वश्र्यमाणे श्रेपत्वात्माकृतस्य विकारः स्यातः। तुश्वन्दः पक्षं न्यावर्तयति, अश्रुयमाणेऽप्ययं माकृतस्य विकारः स्यातः। तुश्वन्दः पक्षं न्यावर्तयति, अश्रुयमाणेऽप्ययं माकृतस्य विकारः स्यातः। श्रेष्मृतं हि मकृतो साम । इदमपि साम श्रूयते । तत्सामत्वेनः सामान्येन सामाः कार्ये भवितुमईति। तद्यया, दिध पृतं शाकं शाल्यः, देवदत्त्वद्यज्ञदत्तर्तलेलेनेति, यदापि तेलेन स्रोदः विवन्धः स्ति न श्रूयते, तथाऽपि स्रोहन एव तैलं भवति । तत्सवर्धाः वात् । एवं यद्यपि साम्ना ऋक् संस्कर्नन्थिति न श्रूयते, एवमपि तत्समर्थत्वात्साम ऋक्संस्कार एव भवितुमईति ॥ १७॥

( विकृतिविशेषे श्रुयमाणैः कीत्सादिसामिमन्तरसमसंख्यपाकृतसाम-ब पाधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

# [ ९ ] सर्वेषामिवशेषात् ॥ १८ ॥ पू०

कचिच्छूयते—कौत्सं भवति, काण्वं भवति, वश्विष्ठस्य जनित्रे भवतः, शुद्धाशुद्धीये भवतः, भर्मयश्वसी भवतः, क्रीश्वानि भवन्तीति। सन्ति तु पाकृतानि सामानि । तत्र चोदकेन प्राप्तानि । तानि प्राकृता-नां निवर्तकानीत्येतत्समधिगतम् । अथैपोऽर्थः संदिश्चते । किं सर्वाण सर्वेषां निवर्तकानि, अथ किमेक्मेकस्य, हे द्वयोः, वहाने बहनामिति । किं तावत्माप्तम् । सर्वाणि सर्वेषामिति । कुतः । विश्वेषाभावात् । न हि विश्वेषः कश्चिदस्ति, येनावगम्यत् इदमन्य निवर्तकं, नान्यस्येति । तस्मात्सर्वे सर्वस्य निवर्तकमिति ॥ १८ ॥

एकस्य वा श्रुतिमानध्यात्त्रऋतेश्राविकारातु ॥ १९ ॥ सि०

न चैतद्दित, सर्वाणि सर्वेषां निवर्तकानीति। एकपेकस्प, द्वे दृष्पोः, बहुनि बहुनामिति । कुतः । श्रुतिसामध्यीत् । कीरसं भवति, काण्वं भवतीत्येकेकस्य निष्टाचि कृत्वा श्रतिः समयी-अर्थवतीति । एवं. वशिष्टस्य जनित्रे भवतः, शुद्धाशुद्धीये भवतः, भर्गयश्रसी भवत इति इयोर्निवृत्ती कृतायां श्रुतिसामध्यमनुगृहीतं भवति । तथा, क्रीश्चानि भवन्तीति त्रिभिस्त्रीणि निवर्ध कृतसामध्यी श्रातिभवति । यद्येकस्मिन् श्रुत एकमेव निवर्त्यते, ततो यावत्येवासावङ्गीकृता पाकृती सामसंख्या तावस्येव भवति । एवं सर्वत्र । किमेवं भविष्यति । पक्रतेरविकारः. प्राकृतानामवाशिष्टानां साम्नां ग्रहणं भविष्यति । तत्र चोदकोऽनुग्रहीः ष्यते । तस्मादेकमेकस्य निवर्तकं, द्वे द्वयोः, बहुनि बहुनामिरते ॥ १९ ॥

( विवृद्धस्तोमककत्षपदिष्टैः सामाभेः प्राकृतसाम्नामबाधस्य-अविवृ-द्धन्तोमककतुष्विष्टे सामाभे प्राकृतसाम्ना बाधस्य च निरूपणाविकरणम् ॥ १० ॥)

[ १० ] स्तोमविवृद्धौ त्वधिकं स्यादविवृद्धौ द्रव्य-विकारः स्यादितरस्याश्रतित्वाच्च ॥ २०॥ सि०

सन्ति विद्यद्भतोषका अविवृद्धस्तोषकाश्च क्रतवः। एकविंश्वेनाति-रात्रेण पजाकामं याजयेत्, त्रिणवेनीजस्कामं, त्रयास्त्रिशेन पतिष्ठाका-

१८ 11 १९ 11

ममिति । तथा, द्वात्रिंशाः प्रवमाना अभिषेचनीयस्य । तत्र, नव राज्ञः सामानि, एकाद्श राजसामानि, षछोधश्रवसे विश्वष्टस्य जनिजनित्रे च साकं प्रवेदनान्याहुः । शुद्धाशुद्धीये च संश्रतीपपदे चोमे । तथा, रयहविर्धाने पुन.स्तोमस्य यद्गस्य । तथा, अपचितिवत्यः पुनस्तोमस्य यद्गस्य ।

पुनःस्तोमस्य सवनं मध्यमं द्वादशं स्मृतम् । कार्यौ नवदशस्तोमावभितः सवने उमे ॥ इति ।

प्वं माप्ते, ब्र्मः । स्नोमिविद्यदौ-अनिद्यत्तिराधिवयं स्यात् । कुतः । आगमेन हि साम्नां संख्यापूरणं वक्ष्यते । आगमेन वाऽभ्यासस्याश्चर्यति । एवं चोदकानुग्रहो भविष्यति । अविवृद्धौ तु माकृतं निवत्यति । एवं चोदकानुग्रहो भविष्यति । अविवृद्धौ तु माकृतं निवत्यते । यावता निद्यत्तेन सा संख्या पूर्यते, तावत्माकृतं वाभितव्यम् । अन्यत्माकृतमेव स्यात् । कुतः । इतरस्याश्चितित्वात् । इतरस्न श्च्यते, आगमः कर्तव्य इति । संख्यामात्रं श्च्यते । तस्माद्विवृद्धस्तोमकेष्वनिद्यत्तिः । हीनस्तोमकेषु यावद्यै निवर्तयितव्यम् । अथ यद्कं, साम्नामुन्यत्तिर्थवती भविष्यतीति । उच्यते । वाध्यतामार्थे चोदकेन । गुणमात्रवार्षे, विशिष्टगुणश्चोदक इति ॥ २०॥

( विवृद्धाविवृद्धस्तोमकऋतुषु माध्यंदिनार्भवपवमानस्तोत्रयोरेव साम्नामावापोद्धा-पाधिकरणम् ॥ ११ ॥ )

> [ ११ ] पवमाने स्यातां तस्मिन्नावापोद्वाप-दर्शनात् ॥ २१ ॥ सि०

इह विवृद्धस्तोमका अविवृद्धस्तोमकाश्च ऋतव उदाहरणम् । त एव

<sup>₹0 11</sup> 

१ (अ॰ १॰ पा॰ ५ अ० ६ सू० १६)। २ आर्षचोदकेन-पा॰।

ये पूर्वस्विश्वधिकरण उदाहृताः। तत्रेषोऽर्थः समधिगतः। विवृद्धस्तोबः केष्वनिवृत्तिरविवृद्धस्तोमकेषु निवृत्तिरिति । अथेदानीमिदं संदिश्वते । किं,यस्मिन् कस्मिश्चिदावापी यतः कुतश्चिदुद्दाप उत प्रवमानेष्त्रेवाऽऽवापी-द्वापाविति । किं माप्तम् । अविश्वेषादनियम इति ।

एवं प्राप्ते, ख्रुपः । प्रयाने, आवापोद्वापी स्यातामिति । कुतः । आस्मिन्नेव हि तौ दृश्येते, त्रीणि ह वै यज्ञस्योदराणि, गायत्री बृहत्यनु-ष्टुप्। अत्र ह्येवाऽऽवपन्ति, अत एवोद्वपन्तीति ॥ २१ ॥

ननु दर्शनिपदं, पाप्तिरुच्यताम् । उच्यते---

#### वचनानि त्वपूर्वत्वात् ॥ २२ ॥

असाति न्याये वचनान्यवैतानि कल्प्यन्ते । तस्पात्यवमान एवाऽऽ-वापोद्वापस्थानमिति ॥ २२ ॥

(त्यागादी विधिगतस्यैव देवताशब्दस्योच्चारणनियमाधिकरणम् ॥१२॥)

## [ १२ ] विधिशब्दस्य मन्त्रत्वे भावः स्यात्तेन चोदना ॥ २३ ॥ सि०

स्तो दर्भपूर्णमासी, दर्भपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामी यजेत, इति । तत्रदमाम्नायते । यदाययोऽष्टाकपाळोऽमाबास्यायां पौर्णमास्यां चाच्यतो भवतीति । सन्ति चाप्रेरियानानि, आग्नः शुचिः पावकः, धूमकेतुः क्रुशानुर्वेश्वःनरः शाण्डिल्य इत्येववादीनि । तत्र संदेहः । वाचिषु निगमेषु किं येन केनचिद्येः शब्देनाभिधानं कर्तव्यमुत विधिश्वब्देनाग्निश्वब्दे-

#### '२१॥ २२॥ ]

अस्याधिकरणस्य बाधमंबन्धो वक्तन्यः । पूर्वपक्षे न किंचिद्वाध्यते । सिद्धान्ते पर्यायशब्दी बाध्यते । इन्द्रादीनां यद्यर्थी विद्यते छोकन्यवहारे, यथा गवादीनां, ततः पर्यायज्ञाब्दानामवक्ताज्ञो मवेतु । न स्वर्थो विद्यते । इन्द्रादीनामप्रस्यक्षस्वातु ।

उच्यते । इन्द्रशब्द उच्चरिते किमपि प्रतीयते सामान्येन । तत्रोपपदाद्वचवहा-रात्स्मरणाच्चेन्द्रादीनामर्थो विद्यते । यथा, प्राची दिगिति न प्रत्यक्षेण प्रतीयते. नानुमानेन । शब्दादेव प्रतीयते । इन्द्रशब्देन च यद्च्यते, शक्रशब्देन च तदेवी-च्यत इति छोकम्मरणम् । अनादि च स्मरणं न शक्यं पर्यनुयोक्तम् । यथा प्रत्य-क्षेण रूपमवबुध्यमानं न शक्यते पर्यनुयोक्तुं, किमर्थमवबुध्यत इति । एवमिहापीत्यु- नैति । स्व पासम्। येन केनचिदिति। कुतः। अग्न्यर्थनिर्देशात्। अग्न्य-येन पुरोष्टाशः संबद्धन्यः। अग्न्यर्थो देवता कर्तन्या । त्यागकाल सर्वष्टन्या। सा येन शन्देन शक्यत उद्देष्टुं, तेनोदेशनीया । सैषां शब्दानामन्यतमेन शक्योदेष्टुम्। तस्मायेन केनचिद्वाचिषु निगमेष्देशः कर्तक्य इति।

भयोरर्थ एव देवता । तस्य च वाचकः शब्दः । स हविषा संबध्यमानोऽर्थस्य देव-तात्वं प्रतिपादयति, नान्यथा ।

पूर्वपक्षम्तु—शब्दोऽर्थं प्रत्यत्यत्तगुणभूतः। अर्थ एव कार्ययोगी, प्रधानत्वात्। अन्निक्षां न स्वयं कार्येण द्रव्येण सह संबध्यते। किं ताहें। अर्थेन संबध्यते। अर्थेपरत्वाच्च निर्देशम्य पर्यायशब्दानामनिवृत्तिः। न चाग्निशब्द्यप्रिक एव द्रव्येण संबध्यते ( विक्षां बाध्यते। वाक्येन पुरोडाशेन। न चितिकरणेन निष्कृष्य निर्देश्यते। येन विक्षं बाध्यते। यदि निष्कृष्य पुरोडाशेन संबध्यते ) तथा सिति तदितानुत्पत्तिः। अपि च वाक्यार्थे पद्निर्वचनम्। वाक्यार्थश्च पदार्थपूर्वको मवति। यदि शब्द एव देवता भवेत्तथा सित देवतापदमर्थश्चन्यं स्थात्। अर्थशूत्ये च तक्ष्मिन्, अस्यश्बद्धेन योऽर्थ उच्यते, स एव केवलः स्यात्। तत्र साकाद्धः स्थाद्। तत्र साकाद्धः स्थाद्। स्थाद्। तत्र साकाद्धः स्थाद्। स्थाद्। तत्र साकाद्धः स्थाद्। स्थाद्। स्थाद्। तत्र साकाद्धः स्थाद्। स्थाद्। तत्र साकाद्धः स्थाद्। स्थाद्। तत्र साकाद्धः स्थाद्। स्थाद्।

मन्देषमणि पर्यायशब्दानामप्रसङ्ग एव । कथम् । आग्निशब्दः स्वमर्थे पुरोद्धाशं प्रति देवतात्वेन प्रतिपादयति । तत्तु देवतात्वं, यदि वाचिका श्रुतिमुद्दिश्य परित्य-जिति द्वव्यं, ततः संपादितं भवति, नान्येन प्रकारेण । अस्यां चावस्थायामग्निशबब्द एव मनिस विपरिवर्तते, नान्यः । तस्माद्विपरिवर्तमानः स एव ग्रहीतव्यो नौन्ये । स च शौब्दः । तस्मात्स एवोच्चारयितव्यो वाचकश्चित्वेद्यायाम् ।

अत्रोच्यते । अग्निश्चाब्दः स्वमर्थे पुरोडाशस्य देवतात्वेन प्रतिपाद्य कृतार्थः । उच्चारणवेळायां शब्देन प्रयोजनम् । नान्यथा यागो मवतीति । एतस्यामवस्थायाम- ग्निशब्दो नै विद्यते । येन केनिचच्छब्देनोच्चारणं कर्तन्यम् । अग्निशब्दस्य व्यव- हितन्यात् । तस्मादिश्चशब्दो न शक्यो नियन्तुमिति ।

विद्वतिभागान्तर्गतः पाठः क्रविन्नास्ति । २ नान्यः—पा० । ३ शब्दः—पा० । ४ न विद्यत इति—विधिवाक्यस्थान्निशब्दस्य यागानुष्ठानात्प्रागेवार्यसमर्पकत्वेन चरितार्थस्य न पुनरनुः क्वनकाळे व्यापारः संभवतीति विपरिवर्तमानतयाऽमिशब्दो न विद्यत इत्यर्थः ।

एवं प्राप्ते, ब्रूपः । विधिश्वव्देनैय--अग्निशब्देनोदेष्टव्या, नान्येक शुक्र्यादिनेति । कुतः । तेन चोदना । तेन-विधिशब्देनास्य द्विषः संबन्धचोदना भवति । कथमिव । आग्नेयः कर्नव्य इस्यग्निस्य देक्ताः कर्तव्येस्यर्थः ।

का पुनिरयं देवता नाम । एकं तावन्मतं, या एता इतिहासपुरा-णेष्वग्न्याद्याः संकीर्त्यन्ते नाकसदः, ता देवता इति । उच्यते । तासु देवतासु, अहरादीनां शार्द्वलादीना वा न संग्रहः । स्मर्थते च कालवा-विनां देवतात्वं, कालेभ्यो भवाति, मासो देवता, संवस्सरी देवता, इति ।

अपरं मतं, येषु देवताश्रव्दो मन्त्रब्राह्मणे श्रूयते, अप्निर्देवता, वातो देवता, स्यों देवता, चन्द्रमा देवता, इत्येवमादिषु, तेऽत्र देवताश्रव्देन् नोच्यन्त इति । तत्राप्यद्दरादीनामनुपसंग्रद्द एव । किंच सामान्यवचः नस्य श्रव्दस्य कोकिके व्यवद्दारेऽभावादर्यस्यायसिद्धिः स्यात् । तस्मान्त्रस्मानो इविभाजश्र देवताः । काः स्क्तभाजः । ईमं स्तोममर्दते जातवेदसे स्यमिव संमद्देमामनीषया । भद्रा दि नः प्रमतिरस्य संस्थाने सक्ये मारिषामावयंतव, इति । इविभाजः, आग्नेषम्ष्राक्षणाकं निर्वेष्त्, अग्नीषोभीयमेकादश्रक्षणालमित ।

आह । यदि इविभीजो देवताः, कपाळानामि देवताः मामोर्ति । तान्यपि इविभीक्षि । एवं तिई सा इविभीग् देवताः, यां मित ताद्ध्येँ इविषः । सूक्तस्याप्येवमेव । अत्र हि देवताश्रव्दः स्मर्यते । अग्निदेवत्यं सूक्तम्, अभिदेवत्यं इविशिति । तथा, अतिथिदेवत्यं, पितृदेवत्यमिति । एवं मूर्तानाममूर्तानां चेतनानामचेतनाना श्रुत्या कंचिद्यं मिति ताद्ध्यंनः संकल्पनीयाना देवतात्वं भविष्यति । सामान्यवचनं चोपपत्स्यते । किमतो यद्येवस् । यस्या वाचकं श्रव्दश्चित्रय स्मृत्वा वा इविस्त्यक्ष्या-मीति संकल्पः क्रियते, सा देवता भवति तत्र ।

नन्वेवं सित सुत्रां येन केनिचिद्गेः शब्देन निर्देशः करणीयः । अश्रोडयते । अवेदेतदेवं, यद्यप्रिश्वब्दोऽर्धप्रत्यायनार्धश्चुड्चार्थेत । अश्रोऽ॰ पि इविःसंबन्धार्थे प्रत्याय्येत । न स्वत्राग्निशब्दोऽर्थप्रत्यायनार्थश्च भेते। यत्र हाथें कार्यमासाद्यते, तत्र शब्दोऽर्धपत्यायनार्थों भवति, यत्राधेन प्रयोजनम्। यत्र पुनः शब्द एव कार्य, तत्र कार्यसंबन्धार्थः शब्द एव पत्यायितव्यः। देवतायाश्च यत्रसाधनभावो न रूपेण भवति। केन तार्द्धे। संबन्धिना शब्देन। यथा, अध्वर्युर्हस्ताभ्यामुप-करोति, एवं देवता शब्देनोपकरोति। यथा, होतुः पाणौ द्विर्र्णेनोपस्तृ-णाक्षीति पाणिसंबन्धेऽपि होतेवोपकरोति, एवं संबन्धिना शब्देनोपकु-वंती देवतोपकारिणी गम्यते। देवतायामप्युपकारिण्या चोदिताया शब्दस्यैव यहे समवायः। तस्मान शब्दोऽर्थपत्यायनार्थमुचारितः। स चार्थः पुनः शब्दं पत्याययेदिति छक्षितस्त्रभणा हि तथा स्यात्। किं तर्थः पुनः शब्दं पत्याययेदिति स्वात्रसंबन्धादर्थोऽपिदेवता भविष्यति। यस्य हि शब्दो हिवषा संबध्यते। तत्संबन्धादर्थोऽपिदेवता भविष्यति। यस्य हि शब्दो हिवषा ताद्धर्येन संबध्यते, सा देवता। शब्दे कार्यः स्यासंभवादर्थे कार्यः विद्वायते। इह तु शब्द एव कार्यः संभवति। तस्मानार्थभत्यायनार्थः शब्द हति।

तदुक्तं हित्तिकारेण । न वा अन्द्रपूर्वको हार्यसंगत्ययसास्माद्र्यनिष्यः चिरिति । एवं चेद्रिमशन्देन हित्रिशः संवन्धः । नास्ति मसङ्गः शुच्या-दिनां शन्दानामिति । तस्मान्मन्त्रत्वे विधिशन्द उपादात्तव्य इति । उच्यते । नन्वेवं शन्द एव देवता माम्रोति । अत्रोच्यते । नैतद्स्माभिः परिहर्वव्यस् । न हीद्रमुच्यमानमस्मत्यक्षं वाधते । सुतरा शुच्यादीनाम-मसङ्ग इति ॥ २३ ॥

सिद्धान्तरहु—अभिश्व एवाष्टाकपालेन सबस्यमानोऽर्थात्तस्य देवतास्तं प्रति-पाद्यति । यथा ' नैष्णनीमनुब्धात् ' इति ऋगुच्यमाना ऋगर्य प्रतिपाद्यति । न च निवितित ऋगर्यः कार्ययोगन । एविमिहाप्यम्यर्थो न काययोगेन विवितितः । अपि च योऽर्थमष्टाकपालेन संबन्धियतुमिच्छति, तस्यापि वाचिका श्रुतिरुच्चार्थिः तन्या । तर्द्द्वारेण देवता कियया संबन्ध्यते । तत्र प्रथममर्थस्य देवतास्वम् । पश्चाद्य शब्दीच्चारणं विवीयत इति श्रुत्यर्थाभ्यामर्थद्वय बोध्यते । यस्य पुनरिष्ठश्रुतिरेवाष्टा-कपालेन संबन्ध्यते, तदुच्चारणभेव विवीयते, अग्नय इत्युचार्याष्टाकपालं त्यनेदिति, तस्याग्न्यर्थो देवतिस्यनुवाद एषैः । यथा ' प्रतिकामाभिष्ठणयात् ' इति यागोऽर्थाछन्यते ॥ २६ ॥

९ एवं तर्हि-पा । २ तस्यायमधी-पा । ३ एव-पा ।।

# शेषाणां चे।दनैकत्वात्तस्मात्सर्वत्र श्रूयते ॥ २४ ॥

इतश्च विधिश्वब्देन वाचिष्ठ वचनं कर्तव्यम् । कुतः । शेषाणां मन्त्राः णामेकः श्वव्दः । य एवासौ विधिश्वब्दः, स एव सर्वत्र श्रूयते, अयाद्काः दे-जिन्त्रया—स्वाहाकारे च । अयाळिष्वरग्नेः भिया धामान्ययाद्, सोमस्य विधा धामान्ययाळेषेः भिया धामानि, इत्ययाद्कारे । अग्नेष्ठिजतिम-मृज्ञेषं, सोमस्योज्जितिमनूजनेषामित्युज्जित्याम् । स्वाहाऽग्निं स्वाहां सोमिमित्येवमादि स्वाहाकारे । एवं च नित्यवच्छूयमाणा अयाक्षिकां भविष्यन्ति, यथाऽत्माभिन्यीयोऽपदिष्टः । तस्माद्विधिश्वब्दस्य मन्त्रत्वे भावः स्यादिति ॥ २४ ॥

( सीर्थादिविक्वतावण्यावाहनादिमन्त्रंषु विविगतशब्देनैव देवतापका-शनाधिकरणम् ॥ १३ ॥ )

## [ १३ ] तथोत्तरस्यां तती तत्त्रक्ठतित्वात् ॥ २५ ॥ सि॰

अस्ति चरा, सार्वे चरं निवेषेद्वस्ववेसकाम इति । सन्ति सूर्ये स्याभिधानानि । सूव अर्वदन्यो भास्करः सविता दिवाकर इति । तत्र किं वर्णचेषु निगमेषु येन केनचिच्छन्देनाभिधानं कर्तव्यस्तु विधि-कन्देन सृवयन्देनेति । किं भाष्तम् । अभिश्वन्दसंयुक्तास्ते मक्तवौ निगमा इह चार्दकेन भाषाः, न सूर्यग्रन्देनेति । सूर्यग्रन्दो हि चरौ, नोज्जित्या-दिषु । ते ययार्थे विपरिणमायतन्याः । सूर्यार्थश्च तेषु संकीर्तियतन्यः । स च येन केनचित्स् विवासना श्रन्तेन संकीन्यते । तस्मादनियमः । ये मक्कतावाभिशन्दसंयुक्ताः निगमास्त इहोदाहरणं, नासंयुक्ताः ।

प्तं मार्से, ब्रूबः । तथोत्तरस्या ततौ तत्वक्वतित्वादिति । यथा मकतौ, वथोत्तरस्या ततौ विक्वतौ कर्तव्याः । तत्वक्वतित्वात्तेषां, चोद-

नतु नैनेदमिकरणनारम्यम् । य एव शब्दश्वीदितः स एवास्यत्राष्युचार्यः । उच्यते । यत्र शब्दो विश्वते तत्रैव पर्यायशब्दानामत्रसङ्गः । यत्र शब्दो नाऽऽस्नायते तत्रार्थः प्रत्यायविनव्यः । स च येन केनिवित्यत्यास्यत इति पूर्वः पक्षः ।

तिद्धान्तर्भु---सूर्वशब्दो यागानुमितप्रयोगनावनया संबद्यते । अन्यः शब्दो

<sup>[ 28 11 ]</sup> 

९ वामान्ययाळिन्दस्य-गाव । २ चोदनेन-पाव ।

कानुग्रहाय। पक्कतौ च विधिश्रव्दाभिषायोऽग्निश्रव्दः प्रयुक्तो नाम्यभिः धानपरः । इहापि तत्पक्वतित्वाद्विधिश्रव्दाभिषायेणैव निगमाः प्रयोक्तः व्याः । न चायं चरुणा सूर्यश्रव्दास्य संवन्धः। किं तिहैं। प्रयोगेण । सौर्य निर्वर्तयोदिति प्रयोगेण संवन्धो न सौर्यश्रक्तिति । कारकविभक्तिहिं द्वितीया । साऽऽख्यातेन संवध्यते । तस्माचत्रापि सूर्यश्रव्देन संयुक्ताः कर्तव्या हति ॥ २५ ॥

> ( विक्रती देवतानिष्ठगुणवाचिषदस्यानि त्यागादी प्रयोगाधि-करणम् ॥ १४ ॥ )

# [ १४ ] प्रास्टतस्य गुणश्रुतौ सगुणेनाभिधानं स्यात् ॥ २६ ॥ सि०

अस्त्याधानं, य एवं निद्वानिमिमाधत्त इति । तत्र पत्रमानहर्वेषि भूयन्ते । अग्नये पत्रमानायाष्ट्राक्षपाछं निर्वेषेत्, अग्नये पात्रकाय, अग्नये श्रुचय इति । तत्र संश्वयः क्रियते । किं सगुणमग्नेरिभिधानं कर्तव्यमुन निर्शुणमिति । किं प्राप्तम् । प्राकृतस्य निर्शुणस्य सगुणेनाभिधानं कर्तव्यमिति । २६ ॥

## अविकारो वाऽर्थशब्दानपायात्स्याद्द्रव्य-वत्॥ २०॥पू०

अविकारो वा स्यात्, निर्गुणमभिधानम् । कुनः । अर्थशब्दानपा-यात् । एवं शब्दोऽर्थश्चानपेतो भवति । य एवासाविधः, स एव पव-मानः, पावकः, शुचिश्च । या देवता निर्देष्टव्या, सा निर्दिष्टेव भवति, असत्यिष गुणवचने । द्रव्यवत् । यथा, सा वा एपा सर्वदेवत्या यदजा वशा, वायव्यामाळभेत सूनिकाम इति । अजावशाशब्देन चोदिते कर्माण कांगाशब्देन वाचिषु निगमा भवन्ति । अर्थः शब्दोऽन-

यशुचार्येत तथा सिति शब्दः प्रयोगेऽश्रुत एवोच्चार्येत । एवं प्रकृतावि ॥ २५ ॥ [ २६ ॥

९ छाग---पा० । छागाशब्दे नेति पाठे तु बायन्यापर्शा ' छागाया वपाया मेदसः ' इति छौलिङ्गान्तत्वेनोहितमन्त्रस्य छागाशब्देनेत्यर्थः ।

पेत इति क्रस्वा । एवभिहापि द्रष्टुच्यम् । तस्पान्निर्गुणेनाभिधानं कर्तव्य-मिति॥ २७॥

## तथाऽऽरम्भासमवायाद्वा चोदितेनाभिधानं स्यादर्थस्य श्रुतिसमवायित्वादवचने च गुणशास्त्रमनर्थकं स्यात् ॥ २८ ॥ सि०

अथवा, चोदितेन सगुणेनाभिधीयेत । कुतः । आरम्भासमवायात् । न ह्यारम्भेण देवता कर्भिण समवैति । न स्वेन रूपेण देवतायाः कर्भ-णि साधनभाव इत्युक्तम् । यदि हि रूपेण समवेयात्तथा सत्यप्रि-शब्देन पवमानोऽपि पत्याय्यत इति गुणाभिधानं न क्रियेत । कथं तर्हि साधनभावः । श्रुतिसम्बायित्वाद्देवतार्थस्य । देवताशब्दस्य च इविषय संबन्धः साक्षादुच्यते । यस्य शब्दस्य संबन्धः स शब्दो वदितब्यः । एवपसौ संवन्यः कृतो भवति । यदि च गुणाभिधानं न क्रियते, गुणशासनपनर्थकं स्यात् । एवपर्थ हि तत्र शब्द उचार्यते, कथमसौ कर्माण संवच्येतित । तत्र यदि गुणो न संबध्नीयात्, गुणः वचनवैयर्थ्य स्याद्व । तस्वात्सगुणेनाभिधानं कर्तव्यमिति ॥ २८ ॥

## इच्येष्वारम्भगामित्वादर्थेऽविकारः सामर्थ्यात् ॥ २९ ॥

अथ यदुक्तं द्रव्यवदिति, सा वा एषा सर्वदेवत्या यदजा बशा, वायव्यामालभेत भूतिकाम इति । अजावशाशब्देन चोदिते कर्मीण छागारुब्देन निगमा वाचिषु भवन्तीति ( यदुक्तं ), तत्वरिहर्तव्यम् । अत्रोच्यते : युक्तं द्रव्येष्वारम्भसमवातः । रूपेण समवायं गच्छति द्रव्यम् । नत्र छागाञ्चदेन याऽमावालब्धा यदि वशा यद्यवशा, तत्र साऽभिधीयत इति गम्यते । तरपादर्थे साधने सत्यविकारेऽप्यर्थे वच-नसामध्र्येमुपपद्यत इति विना गुणवचनेनाभिधानं स्याचीदकानुप्रहाय । इह श्रुतिसमयायित्वादवद्यं चोदकमाप्तस्य विकारः कर्नेव्य इति ॥२९॥

२७ ॥ २८ ॥ २९ ॥

( प्रमानेष्टिष्याज्यभागयोर्निर्गुणस्यैव देवतापदस्याभिधानाधिः करणम् ॥ १९ ॥ )

# [ १५ ] बुधन्वान् पवमानविद्दिशेषनिर्दे-शात्॥ ३०॥ पू०

अस्त्याधानं, य एवं विद्वानाग्निमाधत्त इति । तत्र पवमानेष्टयः । अग्नये पवमानाय पुरोडाशमष्टाकपाछं निर्वपेत्, अग्नये पावकाय, अग्नये शुचय इति । तत्राऽऽज्यभागी मकृत्य श्रूयते, बुधन्वानाग्नयः कार्यः, पावकवान् सौम्य इति । तत्रायमर्थः सांशयिकः । किं सगुण-मग्नेराभिधानं कर्तव्यमुत निर्गुणामिति । तत्रैवं तावन्परीक्ष्यते । किं देव-तानिर्देशे साति सगुणमभिधानं, मन्त्रनिर्देशे निर्गुणामिति । किं तावन्पाप्तम् । सगुणमभिधानमिति । तत्रेतद्वर्णयेते, देवतानिर्देश इति । छुनः । रूपत एव मन्त्राणा पाप्तत्वा-द्विधानमन्थकं, देवता पुनर्न पामाित । तस्या विधानमर्थवन्नवति । बुधन्वानाग्नेयः कर्तव्य इति । देवतया वुधन्वद्गुणयुक्तया भवति बुधन्वानाग्नेयः । तस्मात्सगुणमभिधानम् । यथा पावमानेष्ठिषु, अग्निः पवमान इति । एवमत्रापि, अग्निर्युधन्वानिति विशेषनिर्देशोऽर्थवान् भविष्यति । तस्मात्सगुणमभिधानमिति ॥ ३०॥

मन्त्रविशेषनिर्देशान्न देवताविकारः स्यात् ॥ ३१ ॥ सि०

न चैतदेवं, सगुणमभिधानमिति, निर्मुणं कर्तव्यम् । तत्रैतद्वर्णयन्ति, मन्त्रविशेषनिर्देशोऽयामिति । कुतः । मन्त्रविशेषसरूपोऽयं
शब्दः । आग्नेयो यो विशिष्टाग्निविशिष्टः स बुधन्वान् कर्तव्यः, नाग्निः ।
अयाग्निर्बुधन्वान् क्रियने, तत्र वुधन्वानग्निर्देशता स्यात् । तत्राऽऽश्नेय
इति सापेक्षे तिद्धनिनिर्देशो न स्यात् । न हि सविशेषणाना वृत्तिर्भवति ।
न स्वत्विषे वृत्तस्य विशेषणं प्रयुज्यते । तस्यान्नाग्नेविशेषणं बुधन्वत्ता ।
कस्तिहिं बुधन्वत्त्या विशेष्यते । आग्नेयः । तस्य बुधो मन्त्रः, तेनासौ

<sup>1108</sup> 

१ वृधन्तान् —इति खण्डदेवपृत पाठ । एवं भाष्येऽपि यत्र यत्र बुधशब्दः प्रयुक्तस्तन्न खण्डदेवादिप्रन्ये वृधशब्दपठो दृशते ।

बुंघवान् भवति यागः । अग्निं स्तोमेन बोधय समिघानो अमर्त्वमिति । अथवा, मन्त्र एवाभिसंबध्यते, बुधन्वानाग्नेय इति ।

अथ यदुक्तं, रूपादेव मन्त्रः प्राप्ताति, न विधानव्य इति । उच्यते । यः कश्चिद्गन्यभिधानो धन्त्रः प्राप्ताति । तिन्निषेधार्थमिदमुच्यते । सुध-न्वान् कर्तव्यः, अग्नि स्तोमेन बोधयेति । एवं चेत्, न देवताविश्वेष्णम् । तस्मान्निर्गुणमभिधानं देवतायाः कर्तव्यम् । एवं चोदकानुग्रहो भविष्यति ॥ ३१ ॥

( आनुबन्ध्यवनस्पतियागयोर्निगमेषु विविगतोस्रावनस्पतिश्रव्दाभ्यामेव द्रव्यदेवतयोराभिधानाधिकरणम् ॥ १६ ॥ )

[१६] विधिनिगमभेदात्मस्तौ तत्मस्तित्वा-दिकृतावीप भेदः स्यातः॥ ३२॥ पू०

अस्त ज्योतिष्टोमः । तत्र श्रूयते, गौरनुवन्ध्यः, अजोऽप्रीषोमीय
इति । मन्ति त गोर्गम्यानानि-जस्ना, जस्तिया, अद्दी, मद्दी, अदितिः,
इला, इति । तत्र संजयः । कि निगमेषु केनचिदेव शब्देन गोरमिधानं
कर्तव्यम्, अथवा विधिशब्देन कर्तव्यमिति । तथा, पृषदाज्येन वनस्पाने यज्ञतीति । सन्ति वन-प्तेरमिधानानि, वृक्षः पाद्षो दुषो नग
इति । तत्र संश्चयः । कि निगमेषु केनचिदेव शब्देन वनस्पतेरमिधानं
कर्तव्यम्, अथवा विधिशब्देनित । कि प्राप्तम् । केनचिदेवोति । कुतः ।
विधिनिगमभेदात्मकृतौ, विधिनिगमभेदः कृतः । यो दीक्षितो यद्मीपोभीयं पश्चमालम् इति विधी । मन्त्रे, छागस्य वपाया मेदसोऽजुत्रूदीति । इहापि चोदकेन, यन्मकृतं तत्याप्यते । विधिनिगमभेदश्च पकुतावस्ति । तम्मात्म प्राप्यते । छागशब्दः मकृतौ कृतः, स न शक्यते
गवि कर्तुम् । विधिनिगमभेदस्तु शक्यते । तस्मादुस्नादीनामन्यतमेन

ननु उस्ताये वर्षाय भेदसः ' इति मन्त्रास्तानाद् नियमो नैव प्राप्ताति, विधिश्चिद्यो वा । उच्यते । सत्यम् । सभीवे मन्त्रः श्रूयते, न त्वनेन कर्तव्य-भिति विधीयते । चोदकस्तु विधिश्चान्दाद्वयेन प्रकाशनं पापयति । तस्म नै नियमः । नन्त्वनुबन्ध्याया भवेदिष । वनस्पती तु विधिश्चान्त्र एव प्राप्ताति, उक्तेन न्यायेन । उच्यते । स्विष्टक्वाद्विकारो वनस्पतिः । स्विष्टकृति च विधिश्चान्दाद्वयेन

<sup>3811]</sup> 

१ वुधन्वान्-पा० । २ अनियमः--पा० । ३ उक्तेनेति--पूर्वाधिकरणोक्तेन न्यायेनेत्यर्थः ।

षाचितु षचनं कर्तञ्यम् । तथा, अग्नि स्विष्टकृतं यजतीति विधी । निगमेऽपि—

पिमीहि देवाँ उन्नतो यविष्ठ विद्वाँ ऋतूँ ऋतुपते यजेह । ये दैभ्या ऋत्विजस्तेभिस्मे त्वं होतृणामस्यायाजिष्ठ, इति ।

विधिनिगमभेदः प्रकृतौ कृतः । स्विष्टकुद्धिकारश्च वनस्पतिरिति संकर्षे वक्ष्यते । तस्मात्तत्रापि विधिनिगमभेदः कर्तव्यः । अने। येन केनचि-द्वनस्पत्यभिधानेन निर्देशः कर्तव्यः । तत्मकृतित्वादि।ति ॥ ३२ ॥

यथोक्तं वा विप्रतिपत्तेर्न चोदना ॥ ३३ ॥ सि०

यथोक्तेन वा शब्देन वचनं कर्तव्यं, गोरुसाशब्देन। स हि तत्राऽऽम्नातः । उसायै वपायै मेदसोऽजुत्र्हीति । अन्ह । मन्त्राम्नानमेतत्, न
वचनपरित । अनेन कर्तव्यमिति । वचनं पुनश्रोदको विधिभिन्नेन
वक्तव्यमिति । नैतदेवम् । न विपतिपत्ति चोदकः प्रापयति । न हि
यरमकृतावस्ति तदिकृतौ कर्तव्यमिति केनचित्पाप्यते । किं तु पत्पकृतौ विकीपितं शब्देनाभिहिनं, नार्थात्पाप्तं, तचोदकः प्रापयति। न च
प्रकृतौ विधिनिगमभेदो विविधनः । छागम्य वपायै मेदसोऽनुत्रृहीत्येतदक्तव्यमिति विधीयते । तत्रार्थादिधिनिगमभेदो जातः । छागशब्दविधानं श्रुत्या गम्यते । विधिनिगमभेदो छक्षणया । श्रुतिलक्षणाविशये
च श्रुतिन्याय्या, न लक्षणा । तम्मान्न येन केनचिद्रभिधानम् । आम्ना
नसामर्थ्यादुस्राशब्देन। तथा, पृषदाज्ये देवनाया यो विधिशब्द उक्तः,
तेन वचनं कर्तव्यम् । विधिनिगमविभितिपत्तिन चोद्यते । तस्माद्वनस्पतिधव्यने निर्देशः कर्तव्य इति ॥ ३३ ॥

भकाशनम्, विक्वती चोदकेन तथैव पाण्नाति । न चेह गुगलीपः । निर्गुणत्वा-दाग्नानस्य । अन्यत्वं कर्तव्यं विधिशव्यात् । अनः पर्यायशब्दप्रसङ्गः ॥ ३२ ॥

सिद्धान्तस्तु समान इति कृत्वा वनस्पतिरुदाहनः ।। ६३ ॥

९ (अ॰ ९४ पा॰ ४ सू॰ २९ ) इत्यत्र संकर्षकाण्डे वक्ष्यत इत्सर्थः । २ प्रकाशनमिति---कृतमिति शेषः ।

( अवभृषे स्विष्टक्रद्यागीयनिगमादिषु स्विष्टक्रद्भुणकयोरसीवरूणयोर-भिवानाधिकरणम् ॥ १७ ॥ )

## [ १७ ] स्विष्टछद्देवतान्यत्वे तच्छब्द-त्वाञ्चिवर्तेत ॥ ३४ ॥ पू०

अस्त्यवभृथः, वाक्णेनैककपाळेनावभृथं यन्तीति । तत्रेदमाम्नायते, अमीवकणो स्तिष्टकृती यजतीति । तत्रायमधः सांशियकः । कि निगमेऽस्तिष्टकृच्छव्दकं वचनं कर्तव्यमुत सिन्वष्टकृच्छव्दकमिति । तत्रेवं तावत्परीक्ष्यते । कि साविद्यायिकः स्तिष्टकृच्छव्द उत स्तिष्टं करोती-त्येतेन गुणेन मष्टच इति गीणो न रूढ इति । यदि रूढः, अस्विष्टकुच्छव्दक् । विक्रं माप्तम् । साविज्ञायिकः, न व्युत्पायते, ततः सस्तिष्टकृच्छव्दक् । कि माप्तम् । साविज्ञायिकः, न व्युत्पायते इति । कुतः । न तावित्स्वष्टं कृतवान् । अय च तस्मिन्नेत्र काले स्विष्टकृदित्युच्यते, स्विष्टकृतं यजनिति । न द्यत्र स्वरसंरकारी समर्थी मादेशिकेन गुणेनान्विती भवतः । अमिरेव स्विष्टकृच्छव्दन्। स्वर्थं मायिकः, तदाऽस्विष्टकृच्छव्दकं वचनं कर्तव्यम् । कुतः । अमिरेव स्विष्कः, तदाऽस्विष्टकृच्छव्दकं वचनं कर्तव्यम् । कुतः । अमिरेव देवन्ताया असीवादमी-वक्षाभ्यां निवर्थेत । तस्मादिन्वकृच्छव्दकं वचनं कर्तव्यम् । कुतः । अमिरेव देवन्ताया असीवादमी-वक्षणाभ्यां निवर्थेत । तस्मादिन्वकृच्छव्दकं वचनं कर्तव्यामिति॥३४।।

#### संयोगो वाऽर्थापत्तेरिभधानस्य कर्मजत्वात् ॥ ३५ ॥ सि॰

न चैनदिस्न, अस्विष्टक्रच्छब्दकं यवनं कर्तव्यभिति । किं तिर्हें । सिस्तिष्टक्रच्छब्दकं वचनं कर्तव्यभिति । तत एतद्ववर्धते । गौणिषद-मिष्यानिभिति । स्विष्टकरकारिस्वष्टकादिति गम्यते । गम्यमाने न न्याय्यमिवविसनं कर्तायित् । क्रिय निभित्तत्वभवयवशब्देभ्यो गम्यते । समुदायस्य चाग्नावप्रयोगाङ्कोकेऽग्न्यभियानत्वं नाध्यवसीयते। तस्मान्न सोविज्ञायिकः । एवं चेत्सिस्तिष्टक्रच्छब्दकं वचनं कर्तव्यम् । अर्थापत्तेः । अग्नेरर्थेऽग्नीवरुणौ श्रूयते । अग्नीवरुणौ स्विष्टकृतौ यनतीति । क्रियासं-योगित्वाच शक्नोति स्विष्टकुच्छब्दोऽग्नीवरुणौ वक्तुम् । तस्मात्सिस्वष्टः

कुच्छब्दकं वचनं कर्तव्यभिति । अय यदुक्तं, स्तिष्टं कृतविति चैष शब्दः । न चाग्निः स्विष्टं कृतवानिति । अत्र ब्रूनः । मत्पक्षे भूतकालता द्वीयेत । त्वत्पक्षे सा च सोपपदश्च घात्वर्थः । अपि च ततः पूर्वीन् यागानपेक्ष्य स्विष्टं कृतवानित्रः ॥ ३५ ॥

( अझीवोमीयपशी पशुपुरोडाशाङ्गास्विष्टऋद्यागीयत्यागकाळे निगमेषु च निर्गुणस्यैकाझेरमियानाधिकरणम् ॥ १८ ॥ )

# [१८] सगुणस्य गुणलोपे निगमेषु यावदुक्तं स्यात्॥ ३६॥ पू०

अस्ति सोमे पशुरश्रीषोभीयः । तत्र श्रूयते । अशीषोभीयस्य वषया भचर्याश्रीषोभीयं पशुपुरोडाद्यमनुनिवषतीति । तत्र स्थिष्टकृति मुणलेषः श्रूयते, अश्रि यजतीति । तद्रत्र सश्चयः । किं याग एव स्विष्टकृतो मुणलोषः, अवशिष्टेषु निगमेषु यथापकृतिभाव उत सर्वत्रैव गुणलोष इति । किं पाप्तम् । स्विष्टकृतोऽश्रेः सगुणस्य गुणलेषे श्रूयमः णे श्रूयमः णे श्रूयमः णे श्रूयमः णे श्रूयमः णे श्रूयमः णे श्रूयमः प्रतिविचयते, गुणलोषस्तत्रैव स्थात् । याग चोच्यते, अश्रि यजतीति । यागे गुणलोष उच्यमः ने यदि सवनिगमेषु गुणलोषोऽव्यवसीयते, अध्यात्रमा यावाश्र अतस्योतसर्गे दोषः, नावानश्रवक्रस्यनायाम् । तस्माद्याग एव लोषः स्थात्, न सर्वेषु निगमेष्टिवति ॥ ६६ ॥

## सर्वस्य वेककम्यात्॥ ३७ ॥ ति०

सर्वस्य वा निर्गमस्यस्यापि स्विष्टकृतोऽग्निश्चन्द्स्य गुणो छुप्येत । कृतः । ऐककम्पीत् । नेष स्थिष्टकृत्वाम एव गुणा छुप्येत । कि तर्दि । सर्व-सामप्योगे । कथम् । अभि यज्ञिति प्रयोगयचन एप शब्दः । सर्व-स्मिन् स्विष्टकृत्वागनयोगे छुप्येत । अन्येऽनि हि स्विष्टकृत्भिमदाः स्विष्ट्-कृताग एव । तस्नारमर्वत्र छोप इति ॥ ३७ ॥

#### ३९ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

९ 'सगुणस्य गुणलोपे निगमेषु गुणस्थाने यावदुक्तं स्यात् ' इति लिखितपुस्तकेषु पाठः । ६ निगमस्यापि—पा॰ ।

( द्रीपूर्णमासयोरसिस्विष्टक्रदेवत्यस्य तृतीयानुयानस्य शेषसंस्काराधी-वापिकस्विष्टकुद्देवतासंस्कारकतया संनिपत्योपकारकस्वाधि-करणम् ॥ १९॥)

## ि १९ ] स्विष्टक्रदावापिकोऽनुयाजे स्यात्त्रयोजन-वदङ्गानामर्थसंयोगात् ॥ ३८ ॥ सि०

स्तो दर्भपूर्णमासी। तत्र स्विष्टकृदनुयानेषु, अधि स्विष्टकृतं यजतीति। तत्र संदेहः । कि स्विष्टक्वचानोऽनुयानेव्वाराद्यकारक उत संस्कारक इति । किं नाप्तम् । आराद्धपकारक इति । कुतः । एतदि कर्भणा प्रसिद्धं कार्य, यदारादुपक्रिया । तथा हि भुतस्य भव्यार्थता भावे-ष्यति । श्रुत्या च विषानम् । इतर्या भव्यस्य भूतार्थता स्यात्। बाक्येन च विधानम् । तस्मादारादुपिक्रियेति ।

प्वं पासे, ब्रुपः । स्विष्टकुदावापिकः स्पात् , न बाबः। किमि-दमानापिक इति । आज्यभागस्त्रिष्टकृतानन्तराऽऽवापस्थानम् । तत्र भव आवापिकः । बहिरावापादनुयाजस्तान्त्रिकः । या तु स्विष्टकृदेवता तत्र, सैवासी भघानदेवताऽऽवापिकी । तस्मादावापिक इत्यच्यते । यदा चैत्रं, तदा संस्कारकर्भ स्वात्। तथा प्रयोजनवद्भवति, प्रयोजनवतोऽग्रेरपः करोतीति । अपि च द्विविधान्यङ्गानि । असादुपकारकाणि, सामवा-थिकानि च । आरादपकारकंभ्यः सामवाधिकानि गरीपासि । तत्र हि साक्षाद्वाच । म् । आरात्कारकेषु पक्रतेन परोक्षेणैकवावयता स्पात् । तस्यात्संकारकर्मेति ॥ ३८ ॥

( याज्यापुरोनु सक् सानुवचनयोः संस्कारकर्मत्वाविकरणम् ॥ २०॥ )

# [ २० ] अन्वाहाति च शस्त्रवत्कर्भ स्वाचादना-न्तरात् ॥ ३९ ॥ प्०

दर्शपूर्णमासयोः श्रुपते, याज्यामन्वाह पुरोनुवाक्यामन्याह, हाते । तत्र संग्रयः । कि याज्यापुरानुवानयानुवचनं भवानकर्म, उत संस्कारः कर्मेवि । कि पाप्तम् । अन्बाहाति पथानकर्भ स्यात् । क्रुतः । चोदनान्त-रात्। यदि संस्कारकर्भ ततो रूपादेव तयोर्वचनं भाष्नोति । प्रनरन्दाः होते बचनमनर्थकम् । प्रधानकर्भत्वे तु वक्तव्यम् । न हान्यथा तस्य कर्तव्यता गम्यत होते । अतः श्रुत्या कर्नव्यतावगमात्प्रधानकर्भेति । श्रस्रवत् । यथा स्तोत्रशस्त्रे, स्तोति शंसतीति कर्तव्यतावगमात्प्रधानक-र्भणी एवमिहापि द्रष्टव्यम् ॥ ३९ ॥

संस्कारो वा चोदितस्य शब्दवचनार्यत्वात् ॥ ४० ॥ सि०

संस्कारकर्भ वा स्यात् । कृतः । चोदितस्यार्थस्य यः शब्दः, स सद्वचनार्थो भवति । स तस्य दृष्टोऽर्थः । तस्मिन् सत्यदृष्टकरानायां देतु-नास्ति । तस्मारसंस्कारकर्मोति ॥ ४० ॥

अवाच्यत्वाभेति चेदिति यदुक्तं, तत्विरहर्नव्यम्--

#### स्याद्रगुणार्थत्वात्॥ ४३ ॥

स्यादुपपद्येत, अन्त्राहेति वचनम्। कुनः। गुणार्थत्वात्। तिष्ठत् याज्यामन्वाह, आसीनः पुरोनुवाक्यामन्वाहेति स्थानासनगुणार्थे पुनर्वचनमुपपद्यते। तस्मात्संस्कारकर्भणी याज्यापुरोनुवाक्ये इति ॥४१॥

( मनोतामन्त्रस्य वायव्यादिषशावनृहाधिकरणम् ॥ २१ ॥ )

## [ २१ ] मनोतायां तु वचनादिवकारः स्यात् ॥ ४२ ॥ सि०

अस्ति वायव्यः पशुः, वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकाम इति। अस्ति तु प्रकृतावशीषोमीये पश्ची मनोतामन्त्रः । तैवं द्वाप्ने पथमो मनो-तास्याधियो अमवोदस्पद्दोता, इति । स इद चोदकेन प्राप्यते । तत्र संदेहः । किं यथादेवतमूहितव्यो मनोतामन्त्रः, अयवाऽविकारेण प्रयोक्तिव्य इति । उच्यते । ननु प्रकृतावन्यायनिगदोऽयम् । अशीषोमौ हि प्रकृती देवता । अयमप्याग्नेयः । असमवेतामिधानाद्विकारेण प्रयोक्ति

<sup>39 || 80 || 88 || ]</sup> 

<sup>&#</sup>x27; यद्यप्यन्यदेवत्यः पशुः ' इत्येतद्वचनं चिन्त्यने । कि प्रकृताबुषपद्यत उत विकृताविति । पूर्वपक्षः प्रकृताविति । अभितिक्षः मनो ॥ प्रकृतीं नामीषोमाविम-धातुं शक्तोतीत्याशङ्का भवति । तैम्यास्थोत्कर्षे प्राप्ते विकृतावनास्नानात्तस्यामि न भवति । श्रुतिकिङ्काद्यभावात् । ननु किङ्केन प्राप्नोति । उच्यते । सामान्यसंबन्धे

क्तन्यः । अत्रोच्यते । मत्यमग्नीषोमौ देवता प्रकृतौ । तौ तु — अग्निश्व सोमश्व । तत्राग्निरदेवता, न त्वत्ममवेतः । अग्निपत्ययेन याऽत्र देवता सा प्रतीयते । अयमिह वायुर्देवताकार्ये श्रूयते । स देवताकार्ये श्रूय-माणोऽग्निकार्यपपि करोति देवतापत्ययम् । तस्माचदर्थापचेस्तद्धमी स्यात् । तस्माचयथादेवतं मनोतामन्त्रः प्रयोक्तन्य इति ।

एवं माप्ते, ख्रूमः । मनोतायां तु वचनाद्विकारः स्यादिति । वचन नामिदं भवति । यद्यप्यन्यदेवत्यः पद्यः, आग्नेष्टयेव मनोता कार्या, इति । किमिव वचनं न क्रुर्यात् । नास्ति चचनस्यातिभारः । तस्माद्-विकारेण मनोतामन्त्रः प्रयोक्तव्य इति ॥ ४२ ॥

सति छिङ्गमवकारां छैभते । न च सामान्यसंबन्धोऽन्ति । तस्मान्प्रकृती निवेशी मनोतायाः ।

न चादष्टार्था मनोता प्रकृती । अग्नि तावच्छूत्यैवाभियते । तत्संबद्धं सोमं छक्षणया शक्रोति वक्तुम, उभयोर्धानसाधनत्वात् । इतरेतरयुक्ती हि तौ देवतात्वं प्रतिपद्येते । यथा पुष्कां स्वननत दृष्ट्वा अहेश्वरोऽपि स्वनन्तिव छक्ष्यते, एककार्यत्वान् । एविमहापि । इदं वचनमर्थवादत्वेन स्तुवनमन्त्रं प्रकृतावेव निवेशयति । अय-वा—उत्कर्षशङ्कायामिद वचनमनुन्कर्षे करोति । छक्षणया च सोमं प्रत्याययतित्यु-क्रमेव पुष्करवद्गहेश्वरम ।

सिद्धान्तस्तु—एवकारकरणमन्धकं प्रकृती भवति । अवधारणाभावात् । विकृती चावधारणं विद्यते । तत्र चोदकेन यद्देवत्यः पशुम्तद्दत्येव मनोता प्राप्नोत्युक् हेन । एवं प्राप्तेऽवधारण क्रियते । अम्येवेति । न चार्थवादत्वेनोपपद्यते । अन्य- क्रिव मनोता श्रूयते । मनोतामन्वाहेति । अन्यत्र । यद्यप्यन्यदेवत्यः पशुः ' इति । अपि चार्थवादैत्वेऽप्येवकारम्य पर्युद्वितव्यामावो मनत्येव यथा विधो । दशम- संबन्धो बाधसामान्येन, ऊहबाध इति ॥ ४२ ॥

१ स्यादिति—( अ० १० पा ३ अ० ७ सू० ३५) अत्रखन्यायेनेति शेषः । र छमत इति—सर्वेषामेव मन्त्राणा ' सर्वो ऋच सर्वाणि सामानि सर्वाणि यर्जूषि वाचस्तेमे पारिष्ठवं शंसित ' इति बाह्मणवाक्येन वाचस्तोमे विनियोगान्मन्त्रगतस्वारिक्या आकार्ड्काया निवृत्तेः पुनराकाङ्क्क्षीत्थापकसामान्यसंवन्धबोधकप्रमाणाभावे न । छिद्गमात्रं मन्त्रविनियोजकं संभवति । अत. सामान्यसंवन्धबोधकप्रमाणसस्य एव छिद्ग मन्त्रविनियोजकं, नान्यथेलाशयः । ३ महेश्वर इत्येव छिखितः पुस्तकेष्वपि दर्यते, परंतु 'गजेश्वरः' इति पाठ आवश्यक इव माति । ४ अर्थवादत्वेनैवकां रस्य-पा०।

( बैह्यस्तोमे पृष्ठस्तोत्रसाधनतया विह्नितस्य कण्वर्थंतरस्य स्वयोनी गानाधिकरणम् ॥ २२ ॥ )

## [ २२ ] पृष्ठार्थेऽन्यद्रथंतरात्तरोनिपूर्वत्वात्स्यादृतां पविभक्तत्वात् ॥ ४३ ॥ पू०

अस्ति वैश्यस्तोमः, वैश्यो वैश्यस्तोमेन यजेतेति । तत्र भूयते, कृष्यर्थंतरं पृष्ठं भवतीति । उभयविकारः कृष्यंतर्मित्युक्तस्, अभीकृते तिश्काराष्ट्रिरोधाद्वचविष्ठेरान्निति । तत्र संशयः । कि रथंतर् स्योनी बृहद्योनी वाऽनियमेन कृष्यर्थंतरं गेयमुन रथतर्योनी, अथवा स्वयोनाविति । कि पाप्तम् । चोदकेनानियमः । छ। घवं हि तथा स्वाति । वतः प्रयोगपाश्चभावः ।

एवं, माप्ते झ्नः । पृष्ठार्थे यदेतदन्यद्रधंतरात्कण्वर्थंतरं श्रूयते, तद्रर्थंतरयोनी स्यात् । ज्योतिष्ठोमपूर्वको हि वैदयस्तोमः । ज्योतिष्ठोमे
र्यंतरयोनी पृष्ठं कृतम् । ननु बृहद्योनाविष तत्र कृतम् । नैवम् । ऋचां
मिक्मक्तत्वात् । ऋचां प्रविभाग इह गम्यते । यथा रथंतरयोनिभेवतीति । कुतः । कण्वर्यंतरे रथंतरशब्दः श्रूयते । तेन गम्यते रथंहरिविशेषः कण्वर्यंवरामिति । अर्थान्तरे कण्वर्यंतरशब्दो भवेद्यदि,
र्यंतर्थमी न भवेगुः । तेषु सन्सु यूपवद्पपद्यते । यथा, औदुम्बरो
स्रूपो भवतीति । न ह्युम्बरो यूपद्रव्यं प्रकृती संकीर्तितम् । धर्मनिमिचस्त्वयं शब्द उपपद्यते । एविमहापि धर्मनिमित्तः कण्वर्यंतरे रथंतरशब्दो भवति, नान्यथेति ॥ ४३ ॥

#### स्वयोनौ वा सर्वाख्यत्वात् ॥ ४४ ॥ सि०

त चैतदस्ति, रथंतरयोनी गीयेतेति । किं तर्हि । स्वयोनी । क्रुतः । सर्वोच्यत्वात् । सर्वविशेषणविश्विष्टस्य हि रथंतरशब्दो वाचकः । सर्वोच्यत्वात् । सर्वविशेषणविश्विष्टस्य हि रथंतरशब्दो वाचकः । अस्वावोद्गीयपतिहारोपद्रवनिधनवतः सर्वस्य सस्गोभस्वरकाळाभ्याः सस्य कण्वरयंतरिषद्याख्या भवति । तस्माद्योनिम्पि विश्वेषणम् । आपि चार्यान्तरे कण्वरथंतरे र्यंतरशब्दः कल्प्यः स्यात् । तस्यात्स्व-

यूपविदिति चेन् ॥ ४५ ॥

इति चेत्पश्यसि स्वयोनी गेयिमिति, रथंतस्शब्दस्तेनोपण्यते । #

#### न कर्मसंयोगात्॥ ४६॥

नैतदेवम् । कर्मसंयोगात्काष्टस्य यूपता । न हि छोके यूप इति संज्ञातः कश्चिद्वृक्षोऽस्ति । यत्र ते संस्काराः स यूपः। तस्मात्, औदु-म्वरो यूपो भवतीति संस्कारनिमित्तः । इह पुनरेवंविश्वेषणविशिष्टः कण्वर्यंतरश्चदो छोक प्वास्ति । नासी कण्वानां र्यंतरं कण्वर्यंतर्-मित्येवं कृत्वोच्यते । म्यंतरत्वे कण्वसंघन्धे वाऽस्य विधीषपाकै वाक्यभेदः प्रसङ्येत । तस्मात्सांविज्ञायिकः कण्वर्यंतरश्चदः । अत एव स्वयोनौ गीयते ॥ ४६ ॥

( वैश्यस्तोमे पृष्ठस्तोत्रमाधनतया विहितस्य कण्यर्षंत्रस्य स्वयोन्युत्तरः योगीनाधिकरणम् ॥ २३ ॥ )

## [२३] कार्यत्वादुत्तरयोर्यथाप्रकृति ॥ ४७ ॥ पू०

भाष्यकारेण यदिदं व्याख्यान कृतं, प्रस्तावोद्गीथादी कण्वस्थंतस्साध्य इति । तद्युक्तम् । 'गीतिषु सामाख्या ' इति कण्वस्थंतरहाडदेन सामोख्यते, नर्क् । प्रकृती चर्गक्षराणि संस्कुर्वती स्थतस्यीतिः पृष्ठस्य साधनभावेनावणता । एवं मृहद्गीतिरिण । इह नु बृहद्रथंतरानुवादेनान्यद्गीत्यन्तरं विधीयते पृष्ठसाधनत्वेन । तस्माद्गीतिर्गीतरेव कार्ये वर्तते, न ऋकार्ये । ऋत्वच चोदकेन प्राकृती प्राप्नोति । सा न वाध्याऽङ्कम्ता । वाक्यस्य तावद्यदार्थः । न चापदार्थसामध्यांचीद्कपाष्ठाया ऋचो वाधः । यथा धेनुश्रु इदेन च्छागवाधः । धेनुश् इदे गोद्रव्यमन्तरेण नैव दृष्टः प्रयुज्यमानः । कण्वर्थतर्गितिस्तु ऋगन्तरेऽपि दृष्टेव प्रयुज्यमाना । न च गीणी सा गीतिरन्येन कियमाणा । तम्माचोदकेन ऋत्यार्थनोतीति ॥ ४४ ॥ [ ४९ ॥ १९ ॥

५ (अ॰ २ पा॰ ९ अ॰ ९९ सू॰ ३६) । २ प्राप्नोतीति-अतः कण्वरश्रंतरसास्तः स्त्रभी-नावेव गानमिति सिद्धान्तो भाष्यकृद्धयाख्यानरीत्या दु.साध इत्याशयः । कथं तिर्द्धे सिद्धान्तः सम्र-धनीय इति चेत् । अयमाशयः । सत्यं, सामशब्दो गीतिमात्रवाची । तथाऽपि वैश्यस्तोमकमे कथ्यः रथंतरयोनेस्तदुत्तरयोधोत्तरात्रन्ये पाठात्तासामपि वैश्यस्तोमाङ्गत्वावगतेरीपदेशिकर्गिमरातिदेशिका-मामृवा वाधोपात्ते स्त्रयोनावेव गानमिति ।

क.ण्वरथंतर एव भवति संशयः । उत्तरयोगीयतीति, कि रथंतरयो-न्युत्तरयोः, बृहद्योन्युत्तरयोर्वा गेयमुन स्वयोन्युत्तरयोरिति । कि माप्तम् । बृहद्योन्युत्तरयोर्वा रथंतरयोन्युत्तरयार्वेति । कुतः । चोदकानुग्रहात् । न तन्नैष दोषो भवति, स्वयोनिविशिष्टं कण्वरथंतरमिति । उत्तरयोहिं यत्कार्यं, तत्र स्वयोनिरवश्यं हातव्या भवति । तस्मात्मकरणमपेक्षितव्य-मिति ॥ ४७ ॥

समानदेवते वा तृचस्याविभागात् ॥ ४८॥ सि०

न चैतदास्त, बृहद्योन्युत्तरयोः, रथंतरयोन्युत्तरयोर्दा गेयमिति । किं तर्हि । स्वयोन्युत्तरयोः । कुतः । तृचशब्दात् । समानच्छन्दासि समानदेवताके चाविशोषितम्तृचशब्दो भवतीत्युक्तम् । अतः श्रुत्या चोदको बाध्यत इति स्वयोन्युत्तरयोगेयमिति ॥ ४८ ॥

( अग्निष्टुद्यागे स्तोत्रशस्त्रमन्त्राणा प्राकृतानामेवाविकारेण प्रयोगाधिकरणम् ॥ २४॥ )

[२४] ग्रहाणां देवतान्यत्वे स्तुतशस्त्रयोः कर्मत्वा-दविकारः स्यात्॥ ४९ ॥ सि०

अस्ति, अग्निष्टुदेकाहः । तत्र श्रूयते, अग्निया ग्रहा भनन्तीति । तत्र संदेहः । किं प्राकृतयोः स्तोत्रक्षस्यार्यथादेवतमूहः, उताविकार इति । फहनुद्धं व्यावर्तयित्वामदमभिधीयते । ग्रहाणां देवनान्यत्वे स्तुतक्षस्रयोः कर्मत्वादिवकारः स्यात् । प्रधानकर्मन्वादिति । कस्य पुनरेषा बुद्धिः स्यात् । यं निवर्तयेत् । यो मन्द्धीर्मन्यनेऽभिधानं सेत्स्यतीति । मन्द्धियामपि चोषदेशः क्रियमाणः फल्वान् भवति । अपि च कंचिन्द्रवेक्ष्य सर्वे मन्द्धियः ।

अथ तु न परितोष एवं, तनोऽन्यथा वर्ण्यने । यत्तद्भृत्तमधिकरणं द्वितीयेऽध्याये । तस्येदं प्रयोजनसूत्रं, ग्रहाणां देवनान्यत्वे स्तुनशस्त्रयोः कर्मत्वादविकारः स्यादिनि । यदि संस्कारकर्मणी स्तोत्रशस्त्रं, कि भवति प्रयोजनम् । अधिष्टुदेकाहे यथादेवनमूहः । अथ प्रयानकर्मणी, ततो ग्रहाणां देवतान्यन्वे स्तुनशस्त्रयोः कर्मन्याद्यविकारः स्यादिति ॥ ४९॥ ( चातुर्भास्येषु-अनुयाजीयदेव ग्राप्रकाशनार्थ प्राक्तनावाहन-मन्त्रस्थापिकारेणैव प्रयोगाविकरणम् ॥ २५ ॥ )

## [२५] उत्तयपानात्पृपदाज्ये दध्नः स्यादुपलक्षणं निगमेषु पातव्यस्योपलक्षणात् ॥ ५० ॥ पू०

सन्ति चातुर्भास्यानि, चातुर्भास्यैः स्वर्गकामी यजेतेति । तत्रानुयाज्ञान् प्रकृत्य समामनित, पृषदाज्येनानुयाज्ञान् यज्ञनीति । अस्ति
तु प्रकृतावाबाहनं, देवानाज्यपानावह, इति । तदिह चोदकेन प्राप्तम् ।
तत्र संग्रयः । किर्मावकारेणाऽऽवाहन कर्तव्यम्रतोहेनोति । यदोहेन,
नदा किम्, आज्यपान् दिधिपानिति कर्तव्यम्रत दिधिपानिति, अथवा
पृषदाज्यपानिति । कि प्राप्तम् । दन्नोऽप्युपळक्षणं स्यादाज्यस्यापि ।
कस्मान् । उभयपानात् । उभयं हि तद्देवताम्नादिश्य त्यज्यते । यच्च
त्यज्यते, तत्पीयत इति मन्त्रेणोक्तम् । यच्च पातव्यं तदुप्रकक्षितं प्रकृतावाज्यपानिति । इह, आज्यस्याये दिधसार्पेषी श्रूयेते । अथ पृषदाज्यं
गृह्णाति, द्वयं वा इदं सर्पित्रेव दिध च, दंदं वै भिथनं प्रजननं, भिथनभवैतत्प्रजननं क्रियत इति । तुल्यं दिध्याज्येनोच्चार्पते । तस्मादुभयमण्युपळक्षायितव्यं, दिध चाऽऽज्यं चेति ॥ ५० ॥

#### न वा परार्थत्वायज्ञपतिवत् ॥ ५३ ॥

न वैतदेवं, दध्युपछक्षितिवर्गामित । कृतः । परार्थत्वात् । परार्थे हि पानव्यं द्रव्यं, पातृष्णमुत्रछक्षणम् । तत्राऽऽज्येन चेदुपछक्ष्यते, कृतोऽर्थे इति न पुनर्दधनोपछक्षितव्यम् । यद्गपातेवत् । यथा, य इमं यज्ञमवान्ये च यज्ञपति वर्गानिति, यज्ञपतिमेनुष्याणां होतृणा भग्नंसार्थे न स्वार्थे कीर्त्येत इत्यायिकारेण मधुज्यते । न सर्वान् यजमानान् मत्याद्रः । एवभिहापि पातव्यं पातुर्छक्षणार्थं मधुज्यते, न स्वार्थम् । तत्रैकेनापि येन केनचिछिक्षिताः पातार इति कृत्वा न दिनीयः मयो-क्तव्य इति ॥ ५१॥

### स्याद्वाऽऽवाहमस्य तादर्थात् ॥ ५२ ॥

स्यादध्न उपलक्षणम् । न यज्ञपतिवत्स्यात् । यज्ञपतिश्रव्दो हि न स्वार्धश्चन्यार्थते । इढास्तुत्यर्थेन स उच्यते । आवादनं पुनः समरणा-धम् । तत्त्र पाताऽपि स्मर्तव्यः, पेयमपि । तस्माचोदकानुग्रहाय पेयान्त-रमुपळक्षयितव्यमिति ॥ ५२ ॥

#### न वा संस्कारशब्दत्वात् ॥ ५३ ॥

न वा दध्युपलक्षियितव्यम्। संस्कारश्रव्दोऽत्र विद्यत आज्यस्य, पृषदाज्येनानुयाजान् यजतीति । पृषदाज्येन--चित्रेणेस्यर्थः । संस्कारेण हि मिश्रणे संस्कृतं चित्रमाज्यं भवति । ता च चित्रतामस्य प्रत्यक्षतो दश्युत्पाद्यति । तस्मात्परार्थे चित्रतासंजननार्थे न पातव्यम् । अतो नोपलक्षियितव्यभिति ॥ ५३ ॥

#### स्याद्धाः दृष्याभिधानात् ॥ ५४ ॥

स्याह्म दृष्युपळक्षणम् । द्रव्यं हि द्धि तुरुपमाज्येन प्रधानभूतमुप-दिश्यत इत्युक्तमस्याभिः । अथ पृषदाज्यं गृह्णाति, द्वयं वा इदं सर्पि-केव द्वि च, द्वेदं वै भिथुनं शजननं, मिथुनमेवेतत्यजननं क्रियत इति । कि पृषदाज्यं गृह्यते, सर्पिश्चेव द्वि चेति । सर्पिषा द्व्ना च यागः कर्तव्य इत्यर्थः । पृषदाज्यमिति न द्रव्यान्तरमुच्यते । तरमाद्वय्युपळक्ष-यित्वयमिति ॥ ५४ ॥

## दध्नस्तु गुणभृतस्वादाज्यपा निगमाः स्युर्गुणत्वं श्रुतेराज्यप्रधानत्वात् ॥ ५५ ॥ सि ०

म बैनद्दिन, तुरुवं द्घ्याज्येन, प्रयानभूतामिति। ग्रहणे हि तत्त्रस्य माज्येन, न यामे । यामो ह्याज्येन चित्रेण श्रयते । तस्माच्छ्रंतराज्य मधानत्वाद्यामं प्रति गुणभूतं द्वि स्थात् । न हि ग्रहणे श्रूयमाणं यामे श्रुतं भवती। ते। द्वि ग्रहणे श्रयमाणं न यामार्थं भवति। तत्र श्रुत्याऽऽ इसं करणं, द्वि वाक्येनेति । किमर्थे तहि तत्र द्धिग्रहणम् । मृह्यमाणं न प्रत्यक्षतिश्चित्रपाज्यं भवतीति । तस्मादाज्यपा निम्पाः स्यः । न द्वन उपछक्षणं कर्वव्यमिति ॥ ५५ ॥

## दिधि वा स्यात्त्रधानमाज्ये प्रथमान्त्य-संयोगात् ॥ ५६ ॥

न चैतदस्ति, आज्यवा निगमा भवेयुतिति, न द्ध्न **उपछक्षणं** कर्तव्यमिति । दिधिपानित्यत्येव कर्नव्यं, दृध्येवात्र प्रधानम् । क्रतः । आज्ये प्रथमान्त्यसंयोगात् । प्रथमसंयोग उपस्तर्णम् । अन्त्यसंयो-गोऽभिघारणम् । यदि वसन्ते यजेत द्विरुपम्तृणीयात् । सक्वद्भिघा-रयेत्। ओषधयो वै नियङ्गव ओपधिष्वेच पशुन् मतिष्ठापयतीति। यदि मारुषि यजेतः सङ्गुवम्नृणीयात्, दिगभिघारयेत् । रुष्ट्यैव पश्चनिम-जिधनाति, उपस्तरणमन्यसत्र निधापित् कियते । पराधेनैष तत्र ज्ञब्दार्थो न ग्रहणमात्रस् । ग्रहणेनान्यर्गाधिकरणसंस्कारे, खश्स्नुणा-तीति इड्डो वर्डे । तथा, अभिघारयनीति, न ग्रहणमात्रमभिघारणम्। अन्यस्याऽद्यामस्योनाम् प्राम्यकीते गम्यते । सोऽन्य आज्यसंयुक्तः क्यं स्यादिति । ६८,०१,२२०।भियारणशब्दाभ्यां दिविमधानभूतं रारध्ते । अध्यक्षां तस्य गुणभूत्य । तर्शाद्यः एवीपलक्षणं कर्तव्यं, नाऽऽउदरोपनि । ५६ ।

## अपि दाऽऽत्यश्यानत्वाद्गुणार्थे व्यपदेशे भक्त्या संस्कारशब्दः स्यात् ॥ ५७ ॥

अपि वा-नैतदेवं, त्रिषमधानं तदुपहाशिराज्यमिति। आाज्यमेव प्रधानं, तिद्धि पर्योजनवत् । यागमंबन्धान्, पृषदाज्येनानुयाजान् यजन तीति । यत्तेनोपस्टीर्धते, तत्र द्वयं निष्पद्यते । वचैवावत्तं भवति, दिष चोपस्तीर्णम् । तत्र शब्दाद, येयस्याऽऽधारसंस्थारोऽवगम्यते दिधसं-स्कारः, न तु संस्कृतस्य १ जनं दध्नः। प्रत्यक्षा तु चित्रता निर्ध-र्त्यमाना छक्ष्यते । तया च प्रयोजनम् । पृषद्धि तदाज्यं श्रूयते । न च यागे दिध करणं भवितुपद्देति वात्रयमाप्तम् , आज्ये श्रुतिप्राप्ते प्रत्य-र्थिनि । तस्मादुपस्तरणमः ज्यग्रहण र्यमेव । ततो द्विग्रहणं भविष्यती-ति । अर्थादाधेयाधारसंवन्धे, उपस्तरणीमव तद्भवतीति भाक्त उपस्तु-णातिः प्रयुक्तः । तथाऽभिघारयतिः । तस्मात्सकृदद्विरित्येतस्य गुण-

स्यार्थे व्यपदेश्वे भवत्यैष संस्कारशब्द उपस्तृणाति, अभिघारयति, ओाषिष्वेच पश्चन् प्रतिष्ठापयति, दृष्ट्यैच पश्चनभिजिघतीति च । तस्मात्, आज्यपा निगमा एच भवेगुशिति ॥ ५७ ॥

#### अपि वाऽऽरूपाविकारत्वात्तेन स्याद्वपलक्षणम् ॥ ५८ ॥

अपि वेति पश्च्याद्यतिः । न, आज्यपा निगमा भवेषुः, पृषदाज्य-पानिति वक्तव्यम् । कृतः । आख्याविकार एव भवति । दिधसर्पिषो-रत्र संसर्गः ।क्रयते । तत्र यो गुण ज्यजायते तद्गुणयुक्तस्य संसृष्ट-स्याऽऽख्याविश्वेषो भवति पृषदाज्यमिति । यथा, रागः खाडवः सुरा, इति । तत्र ह्युपचितिमेकं शब्दसुपळक्षयामः । ज्यचाराच्चाभिधानाभिधे-यसंबन्धो गम्यते । तेन च यागनिर्द्यतिः श्रूयते, पृषदाज्येनानुयाजान् यज्ञतीति । तस्मादेवसुपळक्षायितव्यं, पृषदाज्यपानिति ॥ ५८ ॥

#### न वा स्याद्गुणशास्त्रत्वात् ॥ ५९ ॥

नैतदेवं स्यात । संस्रष्टस्य रागवत्पृषदाख्यश्रव्दो वाचकः, उपचाराादीते । सत्यमुपचिरतोऽयं तत्र । सत्पचारो लोकादेवावगतः ।
स गुण आज्ये भवतीति गम्यते । कुतः । आज्यश्रव्दः सिप्षो
वाचकः । पृषच्छव्दश्रित्रस्य । तद्यथा, पृषद्रज्जुः पृषन्मणिः पृषनमृग
इति । तयोरचिरतयोश्रित्राज्यामिधानं गम्यते । तस्मानत्रैव स उपचार
उपपनः । अतश्राऽऽज्यस्यैवोपलक्षणं, चित्रमचित्रं वाऽऽज्यमाज्यश्रव्देनाभिधीयत प्वेति ॥ ५९ ॥

इति श्रीश्वयस्यामित्रिरचिते भीमांसाभाष्ये दश्चमस्या-ध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

#### 96 11 96 11 98 11 ]

इति श्रीमष्टकुमारिछविरचिताया मीमासामाण्यन्याख्याया द्वप्टीकायां दशमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

# सुरुवारुवशाबरभाइयमम्ते मीमामादशंन

## शुद्धिपत्रिका । —ः•⊙ः—

|               |                  |            | _              |                |                  |                 |       |
|---------------|------------------|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-------|
| गुद्रम्       | भशुद्धम्         | ङ्क्ती     | पुटे प         | शुद्धम्        | <b>अशुद्ध</b> म् | प <b>ड्</b> कती | કુટે  |
| बाजवेये       | वाजीय            | १९         | १६१८           | १५८६           | <b>१९८</b> ४     | . ?             | १५८६  |
| काश्चित्      | काचिद्           | १७         | १६१९           | १५८७           | १५८५             | " "             | १९८७  |
| स्वाहा        | स्वाह            | Ę          | १६२९           | १९८८           | १९८६             | , ,,            | १९८८  |
| स्परवात्      | <b>रू</b> पस्वत् | २ <b>९</b> | १६३३           | विध्य          | विध्य            | •               | "     |
| बिशिष्टी      | ৰি <b>হিছি</b> । | २५         | ' ६ ३ <b>६</b> | व्यक्षा सं     | <b>च्यतास</b>    | 3 8             | "     |
| बिशिष्टेन     | विशिष्टेर्न      | 19         | ,,             | १९८९           | १५८७             | ?               | १५८९  |
| कत्वर्थः      | ऋत्वर्ध          | ७ १        | १ ई ३ ७        | १५९ त          | 1966             | "               | १५९०  |
| मास्य         | भ रय             | २५         | १६३७           | १५९१           | १५८८             | **              | १५९१  |
| <b>रकर</b>    | रकार             | ٩          | १६३९           | तत्र भ         | तत्रमा           | २९              | ,,    |
| यजिना         | यानना            | २५         | ,,             | {५०,२          | १९८९             | ,,              | १५९२  |
| नोपपद्यते     | ने पाचते         | ₹          | 1:81           | एं के          | एके              | २९              | 17    |
| द्हो          | दूही             | 8          | '६४३           | मुद्धिते       | मद्भिने          | २९              | १५९३  |
| न <b>ेलूख</b> | नारुख            | <b>२९</b>  | ,,             | त्रानि         | तांनि            | 8               | १५९६  |
| भ,दव          | माप्य            | २६         | '६४६           | वास्था         | वास्था           | २८              | १५९९  |
| पूजा          | पूना             | २१         | १६४९           | दुन            | दुत्त            | <               | १६०१  |
| सरावि         | सरासि            | १७         | ६५०            | धर्म:          | <b>ધ</b> ર્નઃ    | २५              | १६०७  |
| देशन्         | देवान            | <b>§ 8</b> | ६५१            | मह             | मह०              | ?               | १६१०  |
| पूजा          | पूना             | Ę          | ६९३            | राश्चरवा       | राइता            | १९              | 1615  |
| भिद्यत        | भिद्यते          | 8.6        | 1849           | विशेष          | विशय०            | १२              | १६१२  |
| भे जनम्       | माजेनम्          | 16         | ,,             | रात्रद्        | राःाढु           | २८              | ,,    |
| चदु           | यदु              | •          | १६५६           | <b>કુ</b> ત. ે | कुन.             | १२              | १६१३  |
| र्भगति        | र्भवति           | ٩          | 1,             | कथम्           | व ध              | <b>ર</b> १      | १६१५  |
| चर्यत ।       | चर्येत∙          | <b>१</b> ८ | 51             | स्या ऽऽभि      | स्या : ऽमि       | •               | १६१६  |
| श्रीतादी      | श्रीताद्ये       | २२         | ६९७            | a +            | वावक             | 36              | e; 33 |

| કુંટ       | पट्का       | अशुद्ध म्     | शुद्धम्          | ुंट               | पड्का      | अ्द्धम्            | गुःद्धम्      |
|------------|-------------|---------------|------------------|-------------------|------------|--------------------|---------------|
| १६६२       | <b>?</b> 19 | निर्देशा      | निदेशा           | "                 | २७         | ५ अम्य             | ३ अम्यू       |
| ,,         | २५          | निरार         | (नर मी           | <sup>१</sup> १ ८९ | 8          | कर्मा              | कमा           |
| 5-9        | 17          | ঘুৰু          | प्रकर            | , ,,,             | ९          | नु <sup>द्धि</sup> | टुाँह         |
| "          | 79          | प्रवृ         | टक्र             | +9                | <b>?</b> 4 | ਸੂਬੇ<br>ਸੂਬੇ       | टाहे          |
| 1)         | २१          | फालाक्षे      | <b>द</b> आदया    | १६६२              | <b>2</b>   | ुं.                | षु श्री •     |
| ,,         | २८          | साप्कृतस्य    | नापक तरग         |                   | হ ৰ        | ज्ञाचा             | ू<br>शय       |
| १६६६       | **          | सव-न          | स्वःत            | <b>१</b> १९३      |            | ਟਾਸ਼ਤ              | दाध           |
| १६६८       | ,,,         | यदि           | <b>ચ</b> ર્માં ક | ••                | २ १        | हेत                | <i>ा</i> हन   |
| १६७०       | ٩           | द्रन्य        | द्रन्य।          | १६०४              | 9 9        | द्रा               | द्री          |
| <b>*</b> 3 | १२          | रीघे          | राध              | ••                | 23         | म न                | स्यान         |
| ,,         | २७          | सा-           | सा               | ११९५              | २          | यि"य               | गित्रम        |
| १६७१       | २०          | माम्यात       | माम्॥म           | ••                | (          | गि-                | बिगा-         |
| १६७७       | ३०          | श्चांच        | ष्ट्रगाञ्ज       | १९०६              | 16         | #I                 | मा            |
| १६७८       | •           | रणान्त        | वणा≈             | ا ده و            | <b>२</b> ८ | हिना               | हिनां         |
| ,,         | <b>२९</b>   | निवंगन्       | निवयन            | 1001              | y 4        | <i>१७</i>          | १७०१          |
| "          | "           | तव            | ลเจ              | 41                | २२         | सह                 | भाइ           |
| "          | ₹0          | <i>छ</i> ंरते | <b>ছ</b> িন      | \$ 19 0 7         | 76         | হাফান              | शास्त्रान्    |
| १६७९       | २८          | चोट           | चाहा             | 9 10 9 8          | Ę          | घं गत              | ঘান           |
| १६८०       | "           | ऋ ने          | ऋ∄ুন             | 1991              | २४         | व प                | कम            |
| १६८१       | ₹8          | त्र दि        | <b>5</b> 11द     | 9197              | २३         | वाक्यता            | वाक्यतां      |
| ,,         | २५          | हम या         | ह्रया            | १७२६              | १८         | यथा                | यथा,          |
| १६८२       | २९          | चेत्य         | हेयत्य           | ° ७ इ ३           | ٩          | तम्मा प            | तस्यान्य      |
| ११८५       | १७          | षायी          | ঘান্ত্র          | ٠,                | १९         | परार्थ             | पराधे         |
| ,,         | २१          | न्मांत        | स्माम            | १७३४              | २०         | निदंशा             | निदेशा        |
| १६८६       | <           | यदु           | <b>2</b> 7 ≥     | <b>)</b> †        | २१         | 89 11              | 89 11 7       |
| **         | २६          | गुह्या        | गुगह्य           | ,,                | २७         | श्रव:              | शेष:          |
| 1866       | ₹           | दृहो          | दृहा             | . १ <b>३ ३ ८</b>  | १८         | ब.ल                | <b>ক</b> ান্ত |
|            |             |               |                  |                   |            |                    |               |

|           |            | <del></del>   |               |                |            |                 |                         |
|-----------|------------|---------------|---------------|----------------|------------|-----------------|-------------------------|
| पट        |            | ा अग्द्रम्    | ~             | ्यं पर         | षर्क्त     | ा अण्डह         | र रुद्धम्               |
|           | ? २७       |               |               | न १८१          | o 9 🕏      | आगह             | -                       |
|           | २ १        | रण्डाम        | ∓पञा          | न १८१          | २ २०       |                 | •                       |
| १७५३      | १६         | बहना          | बर            | मं ,,          | २ ह        | १७ ॥            |                         |
| **        | 50         | पाभवाग        | । प्राकारण    | ?T 91          | २ ७        | प्रधान          | प्रेमान                 |
| १७०५      | ۶ ۲        | ₹ <b>म</b>    | तम् ।         | , 6/6          | ३ ९        | ঘনি             | प्रात₌                  |
| १७५६      | 47         | Ŧo            | ħ.            | • •            | २४         | भेगा            | मागा                    |
| Pic Gig   |            | ਭਾ'ੜ          | झाह           | 9 / 8          | ५ १६       | হাঁণাৰ          | शा भव                   |
| १७६०      | ,          | ਟਾਫ਼          | <b>ट्र</b> ा  | - ° < 9        | ७ २३       | प्रजा           | प्रना                   |
| \$ 10 € 1 |            | हाते ।        | हाँ           |                | < ? o      | यागे            | याग                     |
| \$ 10 40  | <b>5</b> & | पन्           | <b>6</b> 1 →  | · १८२०         | ०१७        | नाये∙           | नीय:                    |
| 8 6000    | \$         | रागः:         | যাগ           | १८२०           | ६ १२       | साय             | साय                     |
| 81010 3   |            | हुँहैं।       | न् <b>स</b>   | ,,             | १३         | द्व             | देव                     |
| € 6.60    |            | न न           | <b>ਜ</b> ਨੂ   | ٠,             | २७         | पृथ             | <u>દુ</u> યુ            |
| 20.00     | 3          | प्रशंक        | ₽নগৰ          | १८२९           | २०         | भगन             | भवान्<br>भवान्          |
| १५७०      | 7          | ∓याम्         | <b>∓</b> गःभ  | ••             | २३         | हान             | होत<br>होत              |
| *,        | ξ          | स्यगभ         | <b>र</b> गाघ  | 9 <b>/ 3</b> o | ?          | वाहिप           | काङ्ग                   |
| -         | २३         | मिद्धान्त,    | मिद्धाःत      | १८३१           | ₹          | कार भ           | कार, म                  |
| १७८१      | 88         | किय           | াক্স          | १८३२           | <b>2</b> q | भ्वतथा          | भवत्तथा                 |
| ,, ;      | २०         | गक्यना        | वाकगना        | 9719           |            | तरेषा           | नवस्या<br>त <b>रवां</b> |
| १७८६      | १५         | टह्ना         | <b>त</b> स्वा |                |            | िवृत            |                         |
| १७२०      | २ ६        | मिद्धाःत-     |               | ه ۸ ۸ ه        | १२         | '्ट्र'<br>सवनन  | निवृत्त                 |
| १७६२ १    | 9 6        | ਸ਼ੁਫ਼         | ग्रह          | 71             | _          | कतः             | सवन                     |
| १७२६ १    | 0          | सरहर          | संदह ।        | १८४१           | १०         | ुद <b>व</b>     | कुतः                    |
| १८०४ २    | ٩          | पदा थो        | पदार्था       | १८४२           | २३         | दुर<br>दुर      | दुद् <b>व</b>           |
| १८०६ १    | ३          | वग्था         | वस्था         | 1,3            | 36         | ड्डर<br>हशोश्चा | दुद                     |
| ٠, و٠     | v          | बु <b>न</b> • | ब्त           |                | 9          | दान             | हशाश्ची                 |
| १८०७ २    | २          | यूपन          | •             | १८४५           | १७         | पयागह्याः       | दान                     |
|           |            | •             | •             | •              | , -        | 1-11461:        | पयारह्नी                |

| વુંટ      | पङ्क्तौ    | अशुद्धम्        | <b>जुद</b> म    | દુટે         | पङ् <del>व</del> ती | भशुद्धम्             | शुख्य              |
|-----------|------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 1/88      | 10         | द्ग्धना         | दम्धन           | १८७३         | 29                  | जिन्।                | [जन्मु             |
| <b>5)</b> | २०         | रथीन्य          | स्थीरम          | १८८१         | २०                  | येषा                 | येवा               |
| 1680      | • 1        | आह              | आह् ।           | ' < < ₹      | 79                  | इह पि                | इह्रापि            |
| ,,        | <b>१</b> o | प्रस्ता         | प्राद्या        | "            | २७                  | प्रप्नोति            | प्राप्नोति         |
| 1484      | १२         | तस्ना           | तस्मा           | 1229         | (                   | संख्ययां             | संख्यया            |
| 1/89      | १७         | कत्रृणि         | कर्तृ।ण         | 1            | 29                  | तम्बा                | तस्मा              |
| १८५१      | १          | प्रकृति         | <b>प्रकृ</b> ति | 1696         | (                   | वृत् <b>स्र</b>      | कुस्स्न            |
| 1699      | . १        | अधना            | अस्टन           | ٠,           | 10                  | <b>ए</b> का          | एका                |
| 17        | ۶ ۰        | स्योचिसरां      | स्योची          | ∢९ ०१        | २६                  | स० ७९                | মূত ৩৪             |
|           |            | (               | च्च )स्तरः      | 19-8         | •                   | तत्रयो               | तत्रेषो            |
| 1299      | १५         | मासि            | मस्ति           | 19           | و ۲                 | भगान्त               | मागान्त            |
| 1646      | २३         | मावात्          | भावात           | ा <b>९ ३</b> | -                   | निवतिम्              |                    |
| १८५८      | . 11       | मुंहे           | ์<br>มื้อ       | ९ ० ७        |                     | पुनः । श्र           | •                  |
| १८५९      | 79         | अनः             | <b>সস</b> ৷     | ९०९          |                     | पुगः । द्वा<br>तस्या | पुनः श्रु<br>तस्मा |
| १८६०      | Ę          | गुगेन           | गुणन            |              |                     |                      |                    |
| १८६१      | ?          | कर्तव्य         | कर्तव्यः        | "            | <b>११</b>           | तस्या                |                    |
| ;;        | v          | <b>ब्रेह्</b> य | ब्रीह्य         | (९ ) ३       |                     | ब्रूप०               | ब्रूम:             |
| "         | २१         | योक्तु५         | योक्तुम्        | ,,           | 19                  | ननु                  | नेनु               |
| 1683      | હ          | रकल             | खरे             | ,.           | २७                  | स्यतेरते             | स्येतरेत           |
| १८६३      | 8          | राज्ञारे        | रिनिति          | ्र₹          | <b>.  ξ</b>         | चैषा                 | चेषां              |
| 1<48      | 9          | वुष             | नुप             | ९१८          | २८                  | संरका                | संस्का             |
| १८६५      | 2.5        | णानधि           | णामधि           | १९१९         | 29                  | परि                  | परि                |
| "         | ₹8         | त्याशाः         | त्याशयः         | १९२०         | २५                  | मुवत                 | स्तुवत             |
| १८६९      | 8          | मेवोत           | मेनेति          | ≀९३६         | २                   | ब्रूप:               | ब्रूम:             |
| "         | १२         | ଧାନିୟ           | घानार्थ         | १२६९         | . २८                | ତ୍ତିକ୍ଲ              | ।<br>ভিক্ল         |
| १८७१      | Ę          | विधन            | विधान           | १९४५         | २ ॰                 | दर्धि                | दिधि               |
| १८७३      | १९         | भितर            | मितर            | ં ୧୫६        | · <b>३</b>          | रयात्                | स्या               |
|           |            |                 |                 |              |                     |                      |                    |

सुन्याख्यशाबरभाष्यसमेतं भीमांस दर्शने युद्धिपत्रं नेपूर्णम् ॥

| ग्रन्थनाम ।                                                                       | मूल  | यम् |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|                                                                                   | ₹०   | आ॰  |
| ९१ गातमप्रणीतन्यायसृत्राणि-भाष्यवृत्तिभ्यां समेतानि।                              | 8    | C   |
| ९२ श्रीमद्भगवद्गीता-मटीकरामानुजमाप्ययुवा ।                                        | ৩    | 6   |
| <ul> <li>९३ द्र्पण्णमासप्रकाञाः—िकंजवडेकरापाद्ववामनगास्त्रिकतः।</li> </ul>        | । ६  | १२  |
| <ul> <li>५४ संस्कारपद्धतिः—अभ्यंकरोपाद्यभास्करशास्त्रिविरिचता ।</li> </ul>        | ર્   | 6   |
| ९५ काश्यप्शिन्पम-महेध्रेपिद्षम् ।                                                 | 3    | 9   |
| ९६ करणकाम्नुभः-रुष्णदेवज्ञविश्चितः ।                                              | 0    | 9   |
| <b>९७ मीमांसा</b> द्कीनुम-सतस्यवार्तिकशावरमा ० भागषट्कात्मकम्                     | १२५  | ९   |
| ९८ धर्मतत्त्वनिर्णयः -अभ्यकोषाद्यापुँदवर्णास्त्रप्रणीतः ।                         | 0    | 3   |
| ९८ धर्मतत्त्वनिर्णयपरिशिष्टम् ,, ,, ,,                                            | Q    | 93  |
| ९९ भाम्कर्णयभी जमणितम्-नगङ्कुगरीकासहित्य।                                         | 3    | 0   |
| १०० प्रायश्चित्तन्दुई।खरः-न्।मङामहविरचितः। कुण्डाकेयुतः                           |      | 90  |
| १०१ हांक्रपाद्मपणम-पवेते उत्युशाहरवृनाथका विकत दिभा                               | · C  | ч   |
| ९०२ ब्रह्मवेवतेपुराणम् सामद्वयात्मकम् ।                                           | ९    | 8   |
| <b>१०३ श्रुतिसारस्</b> ष्ठाद्वरण्य-गित्रपरनामकनाटकाचार्यप्रणीतम् ।                | ¢    | 33  |
| १०४ ब्रिंशच्छलोकी-िश्पणाविवृतिस्या ममेना । वर्मणास्यन्थ                           | ः। २ | 94  |
| १०५ आम्बल्यनगृह्यसृद्धय-आ उटायनानार्यप्रणीतम् । 🥏                                 | 2    | 92  |
| a ०६ द्शीपनिषद्:-मृह्यानाः।                                                       | २    | •   |
| <b>१०७ लीलावर्ता</b> -र्यः छ। करा अथेपणा ता दीकाद्रयोपना द्विमार                  |      | ٥   |
| क्रान्य व्या <b>्महा</b> साप्यमन्त्र <sub>क्ष । तु</sub> णा अस्तित्य.उ.यु द्विभाग | 418  | 8   |
| १०९ श्रीमद्भगवद्गीनाययमाध्यायी-म म. अभ्यकरटीकायुनी                                | । २  | ३   |
| ११० अहगणिताध्यायकत्नागद्गातकः । भाष्यटीकापतः ।                                    | 8    | પ   |
| १११ कायपरिशुद्धिः - ५.२. अन्धकोताबनमुदेशास्त्रिमणीता                              | 1 3  | દ્વ |
| ११६ श्रीमद्भगवद्गीता-राजानकरार प्रविक्तरीकायुता ।                                 | 3    | •   |
| ११६ मध्वतन्त्रमुखमर्दनम्-अपय्यदीक्षित्कतम् ।                                      | 3    | C   |
| ११४ हद्राध्यायः-विष्णुन् (स्टनमाष्ययुवः । अद्देनपरः ।                             | 0    | 17  |
| ११५ रमग्रनमभुच्चयटीका-वामनात्मज्ञिनतामणिविरविता ।                                 | २    | C   |
| <b>श्रीमत्पद्मपुराणम्</b> -महापुराणान्तर्गत चतुर्भीगात्मकम् ।                     | .२०  | û   |
| <b>मिद्धा-तद्र्शनम्-</b> महिष्तिद्व्यारापणीतः निर <b>ञ्जनशा</b> ष्ययुत्तम्        | (19  | 8   |
| आधानपद्धतिः-किंजवंडकरायादवायनशास्त्रिभिः कता ।                                    |      | 38  |
| पृथ्वालम्भर्मामांसा-किंजवडकरापाह्नवामनशास्त्रिविरचिता                             | 10   | J o |
| <b>शिवभारतम्</b> —कवीन्द्रपरमानन्दविरचितम् ।                                      | . 9  | •   |

## आनन्दाश्रममुद्रणालयमुद्रितश्रन्थावल्या अकारादिवर्णानुक्रमेण श्रन्थाङ्केन मूल्याङ्केन च सहितं मृचीपत्रम् ।

| <b>त्रन्थाङ्काः</b>                | मूल्यम् | ं <b>ग्रन्</b> थाङ्काः                 | मूल्यम्         |     |  |
|------------------------------------|---------|----------------------------------------|-----------------|-----|--|
| स्                                 | ः आ॰    | ı<br>!                                 | रु              |     |  |
| ४१ अग्निपुराणम् प                  |         | . ॰ जीवन्मुक्तिविवेकः                  | -               | 92  |  |
| ८७ अग्निहोत्रचन्द्रिका 📑 २         | , 98    | २४ जैमिनीयन्यायमाला                    |                 |     |  |
| ८४ अद्वैतामोदः २                   | ΄ ο     | ६९ आनार्णवतन्त्रम्                     | 9               | 8   |  |
| ५७ आचारभूषणम्                      | ६       | ८५ ज्यातिनियन्यः                       | •<br>3          | 94  |  |
| ५८ आचारेन्दुः 💎 🛭 🛭 🕹              | Ö       |                                        | ,               |     |  |
| आधानपद्धतिः १                      |         | ६७ तेतिरीयबासणम्                       | 38              | ٠.  |  |
| १०५ आधनायन्गृह्यमृत्रम्            |         | धर् वनिशेषसंहिता<br>इ.स.च              | ४८              | 90  |  |
| ८१ आधरायनश्रीतमृत्रम् ४            | 99      | 3 ६ <sup>-ति</sup> निशियारण्यकम        | ९               | 3   |  |
| ६२ ईंज्ञकेनकठाद्युप०(रामा          | )२ ८    | ५२ ेर्नान सियोपनिषन्                   | 3               | 92  |  |
| ७६ ईशकेनकठापनिषदः १                | 0       | ा ३ ोनिरीवेषिनिषः,।प                   | यवा ० २         | २   |  |
| ५ ईशावास्यापनिषत् ०                | 38      | ७८ विष्काने <del>गः</del>              | 3               | १२  |  |
| २९ उपनिषदां समुच्चयः ६             | 95      | १०४ वि भ्यानीकी                        | ર               | 94  |  |
| ३२ एतर्यत्रासणम् १०                | 90      | ९३ दर्शपृषीमामपकावाः                   | દ્              | 92  |  |
| ३८ एतरेयारण्यकम् ३                 |         | ३०६ दुर्नोपनिषद्ः                      | प<br>२          | 0   |  |
| <b>११</b> एतरेयोपनिषत् १           | 8       | ७४ इ!सायणगृसन्त्रवृ                    |                 |     |  |
| ९६ करणकोस्तुभः ०                   | 3       | ३३ धन्वन्तरीयतिवण्यूरा                 | `'•1<br>Γο₹Ιο 6 |     |  |
| ७ कारकोपनिषन् १                    | 8       | ्ट धर्मतत्त्वनिर्णयः                   | 0<br>0          | , s |  |
| १११ कायपरिशुद्धिः १                | 8       | ९८ धर्मतत्त्व ०परिशिष्टम               | o               | 93  |  |
| ६६ काव्यप्रकाशः ६                  | 8       | <ul><li>५५ नित्यादोडिनिकाण्च</li></ul> |                 | 3 4 |  |
| ८९ काव्यमकाशः ।                    | શ       | ८८ निरुक्तम्                           | . ५<br>१६       | ۵   |  |
| ९५ काश्यपादील्पम् ३                | 9       | ३० वृसिंहपूर्वोत्तरवापनीर              |                 |     |  |
| ६ केने।पनिषत् १                    |         | ९३ न्यायसृत्राणि                       | s               | ٠,  |  |
| <ul><li>५.२ गणेशगीता = २</li></ul> | ( 0     | पद्मपुराणम्                            |                 | 0   |  |
| १ गणेशाधर्वशीर्षम् ०               | Ę       | पथान्द्रमभीमांसा <u>ः</u>              | `.              | 90  |  |
| ७३ गायत्रीपुरश्वरणपद्धतिः १        |         | ७२ परिभाषेन्दुशेखरः                    | २               | ٠,  |  |
| ६१ गीतमसूत्रम् २                   |         | ४७ पारञ्जलयोगमूत्राणि                  |                 | •   |  |
| ११० बहगणिताध्यायः ४                | ,       | ३ पुरुषसूकम्                           | •               | 8   |  |
| १४ छान्दोग्योपनिषत(गां०)           |         | ५५ पुरुषार्थविन्तामणिः                 | 8               | 0   |  |
| ६३ छान्दोग्योपनि०(रामा०)           |         | - A                                    | 9               | 0   |  |
| ७९ छान्दोग्योप०(मिताक्षरा          | •       | १०० पायश्चितेन्दुशेखर                  |                 | 90  |  |
| - 2 Ol 41. 111-61 1/1/4/1          | -       | 1                                      | • 1             | • • |  |

# [ २ ]

| ग्रन्थाङ्काः               | म्ल्यम् | <b>ग्र</b> न्थाङ्काः              | 4            | मम् |
|----------------------------|---------|-----------------------------------|--------------|-----|
| ₹ <b>₹</b> 0               | आ•      |                                   | ₹ <b>6</b> 0 | भा• |
| ९९ बीजगणितं सटीकम् २       | 0       | २ रुद्राध्यायः                    | 9            | Ę   |
| ९५ वृहदारण्यकोपानिषत् ८    | •       |                                   | •            | 92  |
| ६४ ,, (रामानुजटी ०) ३      | 8       | १०७ ही हावती                      | ३            | •   |
| ३१ ,, (मिताक्षरा) २        |         | ८० वाक्यवृत्तिः                   | •            | 6   |
| १६ बृहद्गरण्यकोपनिषद्भा०२  |         | ४९ वायुपुराणम्                    | 8            | १२  |
| ७१ बृहद्योगतराङ्गिणी १०    |         | ८६ विधानगाला                      | 8            | 8   |
| ६८ बृहद्बससंहिता १         | 32      | २७ वृन्दमाधवः                     | ६            | 13  |
| २८ ब्रह्मपुराणम् ६         | 8       | <b>७७ वेदान्तसूत्रमुक्तावा</b> री | : ू२         | Ę   |
| १०२ ब्रह्मवैवर्तपुराणम् ९  | 8       | ४३ वैयाकरणसिद्धान्तक              | ारिका: ०     | १२  |
| २१ ब्रह्मसूत्राणि (गां०)१२ | ٥       | २३ वैयासकन्यायमाला                | वेस्तरः १    | 93  |
| ६७ ,, ब्रह्मामृतवर्षिणी-   |         | •                                 |              | 8   |
| दीपिक।समेनानि              |         | वीर सेवा मन्दिर                   |              | 4   |
| ८२ ब्रह्मसूत्रवृत्तिः      |         | वार सपा माप्यः<br>तुकालयः         |              | 8   |
| ३४ भगवदीता (गां०भ          |         | तुषतत्त्व (                       |              |     |
| ३४ ,, ( स्टीकगां ० भ       |         |                                   |              |     |
| <b>४४</b> ,, ( पैकाचभाष्य  |         |                                   |              |     |
| ४५ ,, ≀मधुसूदनीश्रीध       |         |                                   |              |     |
| ९२ ., ( रामानुर्जाया       |         |                                   |              |     |
| १०९ ,,(अद्वैताङ्कुरा       |         |                                   |              |     |
| ११२ ,,काश्मीरपाठानुर       |         |                                   |              |     |
| ७५ भाष्यार्थरत्नमाला       |         |                                   |              |     |
| ५४ मत्स्यपुराणम्           |         |                                   |              |     |
| ११३ मध्वतन्त्रमुखमर्दन     |         |                                   |              |     |
| १० माण्डूक्योपानिषत्       |         |                                   |              |     |
| ९७ मीमांसादर्शनम्          |         |                                   |              |     |
| ९ मुण्डकोपनिषत्            |         |                                   |              |     |
| ६० यतिधर्मसंग्रहः          |         |                                   |              |     |
| ५० यतीन्द्रमतदीपिका        |         |                                   |              |     |
| ४६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः      |         |                                   |              |     |
| ४ योगरत्नाकरः              |         |                                   |              |     |
| १९ रसरत्नसमुच्चयः          |         |                                   |              |     |
| ११५ रसरत्नममुच्चयदी        |         |                                   |              |     |